

BORROWER'S

No.

## GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Rai.)

Students can retain library books only for two reeks at the most DUE DTATE

SIGNATURE

# आर्थिक विचारों का इतिहास

( HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT )

#### लयक

एम० सी० वैठय, एम० ए०, एल-एल० बी० प्रवंतास्त्र व लोक प्रशासन विभाग राजस्थान विस्वविद्यालय, जयपुर

# रतन प्रकाशन मन्दिर

पुस्तक प्रकाशक एवं विक्रोता बम्बई : दिल्ली : गोरखपुर : इन्दौर : कानपुर : मेरठ : पट

## सर्वाधिकार लेखक के ग्राधीन है

मूत्य · तेरह रुपये

: काराकद

रतन प्रकाशन मन्दिर, राजामण्डी, धागरा

मुद्रकः

पदमचन्द जैन प्रेम इलैक्ट्रिक प्रेस, घटिया झाउम खाँ, झागरा भ्रपनी पूजनीय स्वर्गीय माता,

जिसकी प्रेरला का प्रस्तुत पुस्तक परिखाम है, की पवित्र समृति में

#### प्रस्तावना

अर्थतास्त्र विज्ञान के घष्ण्यम मे प्राधिक विचारों के इतिशास के गहन प्रध्यमन का एक विदोष महत्व है बयोकि अन्य सभी मामाजिक विज्ञानों के समान वर्तमान अर्थतास्त्र भी एक प्रकार से प्राथमिक मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं तथा उसके प्राचीन अर्थतिक विचारों के अध्ययन से प्रारम्भ होता है। जिस प्रकार वर्तमान यानव तथा उसकी सम्यता यादि काल मे प्रारम्भ हुये उद्विकास का परिष्णाम है तथा वर्तमान सम्यता को भन्नी प्रकार समझने के लिये प्राचीन सम्यतामो का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है, ठीक इसी प्रकार वर्तमान अर्थवाल-प्राधिक प्रणाली व सस्थाओं— को भन्नी प्रकार समझने के लिये आर्थिक विचारों के उद्विकाम के इतिहान का अध्ययन करना अनिवार्य है।

म्रतीत वर्तमान से बहुत दूर होते हुये भी वर्तमान के माप गमग की मनल व अट्ट श्रांखता के द्वारा जुड़ा हुमा है। उदिकास की प्रक्रिया सदा गतिशील रहती है। महान अर्थशाली डा॰ अरकेडमार्यन की प्रसिद्ध पुम्तक 'Principles of Economics' के प्रथम पृष्ट पर लिखित शब्द-मगुदाय 'Natura non facit saltum' इस महान सस्य का पुष्टिकरण करता है।

विचारक, तेलक व समाज मुधारक लेखन कार्यों द्वारा प्रयमेशिचारों को व्यक्त करते में स्वय प्रपंगे चारों प्रोर के सामाजिक बातावरए। में प्रभावित होते हैं। इतिहामकार, कवि, उपस्यासकार तथा समाजवास्त्री के समान प्रयंतास्त्री के विचारों पर भी समाज को माहित प्रीतिस्थितियों के प्रभाव की गहिरी द्वाप होती है। प्रयंतास्त्री के विचार समय-विदेश में उपस्ति आधिक परिस्थितियों के प्रति उसवी प्रतिक्रिया का प्रतीक होते हैं। परस्तु प्रयंत्रास्त्री स्वय भी धवने विचारों हारा प्रयंत्र समय की माधिक निर्माशित स्वारों के प्रतिक्रिया को प्रयंत्र विचारों के प्रमुख्य प्रभावित करता है। माधिक विचारों का इतिहास इस कथन की पुष्टि करता है।

व्याधिक विचारों के इतिहास से संबन्धित प्रतेक पुस्तकों में आधिक विचारों का अध्ययन विभिन्न सम्प्रदायों के अन्तर्गत किया गया है। दूसरे राज्दों में आर्थिक विचारों के इतिहास को भिन्न सम्प्रदायों—सस्यापक, इतिहासवादी, राष्ट्रवादी, गणितिय, समाजवादी इत्यादि—में विभाजित किया गया है। परम्तु ऐसा कैयल प्रध्ययन भी भुविषा के हिस्टिकोश से ही किया जाता है। सत्य तो यह है कि प्रयं-वास्त्रियों के फिल सम्प्रदायों के मध्य निकता होते हुने भी इनमें घनी मात्रा में परस्तर निर्मरता याई जाती है। उदाहरणार्थ कालंगात्रमं, जिनको समाजवारी सम्प्रदाय मा प्रस्ति केता तथा पूँजीवाद का चाजु स्वीकार किया जाता है, के प्रमुख माध्यिक विचार प्रकृतिवादियों तथा प्रधंतास्त्र मस्वापको, विदेवरूप से फेनक्वेत क्वेसने तथा देविड रिकार्डों, के प्राधिक सिद्धान्तों से प्राप्त हुये हैं। इसी प्रकार १६ वी दाताब्दी में उद्यक्ष सभी विरोधी सम्प्रदाय प्रतिक्रिया के स्वप में एटम निमय द्वारा सस्यापित सस्यादक को कोई स्वप्ट सोसा रेला नहीं है।

विषय के क्रमबद्ध प्रध्यवन की चुनिधा की ध्यान में रखते हुने प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम सण्ड में, खिका विषया पुत्रक के प्रथम सण्ड में, खिका गिर्व में दिया गिर्व हैं। पुत्रक के प्रथम सण्ड में, खिका गोर्व के पुत्र नियम प्रश्न मिस्स के पूर्व नियमान प्राचीन, मध्यकालीन, शिका धार्य के पूर्व नियमान प्राचीन, मध्यकालीन, शिका धार्य के प्रकृतिकादी निया रथा गार्यों की धार्य की गई है। दितीय लण्ड में, जिसका धीर्यक "सध्यापिक आणिक विचार-पारा" है, धर्यशास्त्र के जनक तथा सम्यापक सम्प्रदाय के प्रवर्तक एडम सिमय तथा जनके सनुपायियों—रिवाइ, मास्य, गीर्व मंत्र, लेव थी० में, जान स्टुबार्ट मिल इत्यादि—के प्रायिक विचार की विचेषना की गई है।

पुस्तक के तृतीय खण्ड में, "मस्यापित अर्थनास्त्र के आसोचक" तीर्षक के अन्तर्गत, ११ वी ताताव्यों में सिक्वर संधापित अर्थनास्त्र के आतोचको—सितामोग्डी, मेंट-माइमन, राष्ट्रवादी, इतिहासवादी—के विचारों का आसोचनातम्मक अध्ययन किया गया है। चतुर्थ सण्ड में भिन्न समाजवादी सम्प्रदायों के अर्थनास्त्रियों के आर्थिक विचारों का यथाक्रम अध्ययद प्रतुत करने का प्रयास किया गया है।

पुस्तक के पञ्चम खण्ड में आहित्यन व गिरितय सम्प्रदायों, सार्शल, पीपू, कीन्स वेदलन, भित्रल, कामनस तथा अन्य सर्थशास्त्रियों के आर्थिक दिवारों पर प्रकाश द्वाला गया है। पुस्तक का पाटम तथा अनिता खण्ड भारत में आर्थिक दिवारों के दिकास के विवेचन में महान्यित है। इस सण्ड के चार प्रधानों में कीटिल्य, वादाआई निरोधी, राजा राममोहनपाय, गोशासकुष्टण, गोसले, राजांह, गाँधीजी, तथा वर्तमान भारतीय सर्थशास्त्रियों के दिवारों की सिटलर व्याह्या की गई है।

इसके यातिरिक्त पुस्तक से प्रत्यायों के यन्त से एक सिद्दास अनुक्रमिश्वास भी प्रस्तुत की गई है। पुस्तक से कठिन शाधिक विचारों का सरल तया प्रभावनाली जैसी के द्वारा ज्यक्त करने का यथासम्भव प्रयास किया गया है। यदि पुस्तक पाठकों के विये उपयोगी मिद्र हो गाई हो से प्रयोग देश प्रयास को सफल तथा परिध्रम को उप-योगी विद्ध हुआ समकूता। राजस्थान विस्वविद्यालय के झर्यशास्त्र व सोकप्रतामन विभाग के प्रध्यक्ष प्रो० एम. बी. साबुर से, जिनकः प्राधिक विवारो का इतिहास विशेषरण से प्रध्ययन विषय है, इस विषय के सन्वन्ध में मैंने काफी जान प्राप्त विद्या है तथा उनके प्रति इस ग्राभार को प्रकट करना मेरे लिये कठिन है। विभाग के ग्रयने सहसीगी व विव डा० जे० एम० जोशी का भी में, उनके गुम्पयों के लिये ग्रामारी हैं।

पुरतक के प्रकारण के संस्वाप में में भी पदमचार जैन का विशेषण्य में माभारी हूँ। उन्होंने घपने बहुमूल्य समय वो व्यय करवे पुनतब के प्रकारत में व्यक्तिगत क्षि लेकर पुरतक वो ययातम्भव वाम समय में ठीक प्रकार छापकर पाठकों के समक्ष रखा है। भेम इलैक्ट्रिक प्रेम के प्रवासक भी थी. एन. मेहरा का भी में माभारी हूँ। पुरतक सम्बन्धी मुद्राण कार्य को उन्होंने व्यक्तिगत सचि के साथ विया है।

पुरतक के सुधार सम्बन्धी सुभावी वा मैं सदा स्वागत करू गा।

जयपुर, १, जुलाई, १६६३ एम॰ सी॰ वंश्य

# विषय-सूची

## प्रथम खण्ड

# पूर्व-संस्थापित भ्रायिक विचार

|                                            |                    |         |     | 5-4 |
|--------------------------------------------|--------------------|---------|-----|-----|
|                                            | ग्रध्याय १         |         |     |     |
| ग्राधिक विचारों के इतिहास की               | विषय मामग्री तथा   | महत्त्व | ••• | ą   |
| •                                          | ग्रध्याय २         |         |     |     |
| प्राचीन ग्राधिक विचार                      |                    | •••     | ••• | १०  |
|                                            | ग्रध्याय ३         |         |     |     |
| मध्यकालीन ग्राधिक विचार                    |                    | •••     |     | રક  |
|                                            | ग्रध्याय ४         |         |     | •   |
| विश्वकवाद                                  |                    |         |     | ₹१  |
|                                            | ग्रह्माय ५         |         |     |     |
| प्रकृतिवादी                                | •                  |         | ••• | ¥Э  |
|                                            | दितीय खण्ड         |         |     |     |
| संस्था                                     | पेत श्राधिक विच    | रधारा   |     |     |
|                                            | ग्रघ्याय ६         |         |     |     |
| संस्थापित थर्यशास्त्र तथा एडम वि           | रमय के पूर्वाधिकार | 1       |     | 83  |
| <i></i>                                    | ग्रध्याय ७         |         |     |     |
| एडम स्मिय                                  |                    | •••     | ••• | १०१ |
| 1                                          | श्रद्याय द         |         |     |     |
| यामस रावटं मास्यम                          |                    | •       |     | १३३ |
| /                                          | ग्रध्याय ६         |         |     |     |
| <sup>°</sup> माल्यम का जनसङ्मा सिद्धान्त र | त्या नव-माल्यसदाः  |         | ••• | १४३ |
|                                            | भ्रद्याय १०        |         |     |     |
| ेडेविड रिकार्डो                            |                    |         | ••• | १६४ |
| /                                          | ग्रव्याय ११        |         |     |     |
| विगान के सिद्धान्ती का विकास               |                    | ***     | ••• | ₹5€ |
|                                            |                    |         |     |     |

|                                                     | ग्रध्याय १२               |          |     |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----|--------------|
| फ्रांस तथा जर्मनी में संस्थापित ग्रयं               | •••                       |          | २०५ |              |
|                                                     | ग्रध्याय १३               |          |     |              |
| रिकाडों के परचात् इ गर्लंड में सस्थापित अर्थशास्त्र |                           | •••      | ••• | २१७          |
|                                                     | ग्रध्याय १४               |          |     |              |
| जॉन स्टुग्रार्टमिल 🏠                                | •                         | •••      | ••• | २२€          |
| ~                                                   | तुतीय खण्ड                |          |     |              |
| संस्थातिन                                           | ग्रर्थशास्त्र के <b>श</b> | malas    |     |              |
| 0.50140                                             |                           | MICHIGAN |     |              |
| जॉन चार्ल्स ल्योनार्ड सिसमोण्डी                     | भ्रध्याय १५               |          |     | <b>্ধ্</b> ধ |
| कृति नात्त्व रनाताः ।तत्त्वानः।                     | ग्रध्याय १६               |          |     |              |
| सेंट-साइमन तथा मेंट-साइमनवादी                       | अल्याम (६                 |          |     | २६≔          |
|                                                     | ग्रध्याय १७               |          |     |              |
| राष्ट्रवादी                                         |                           | ***      | *** | २८०          |
|                                                     | स्रध्याय १८               |          |     |              |
| फ्रीडरिक लिस्ट                                      | -                         | •••      | ••• | २६७          |
|                                                     | श्रद्याय १६               |          |     |              |
| इतिहासवादी सम्प्रदाय                                |                           |          | ••• | ३०२          |
|                                                     | चतुर्थ लण्ड               |          |     |              |
| सम                                                  | ाजवादी सम्प्रद            | ाय       |     |              |
|                                                     | अध्याय २०                 |          |     |              |
| समाजवाद का अर्थ तथा इसके प्रकार                     |                           |          | ••• | १२७          |
|                                                     | ग्रध्याय २१               |          |     |              |
| साहचर्य समाजवादी                                    |                           | •••      | ••  | ३३८          |
|                                                     | ग्रध्याय २२               |          | ,   |              |
| पेरी जोसक प्रोधो                                    |                           | •••      | *** | ३५२          |
|                                                     | अध्याय २३                 |          |     |              |
| राज्य समाजवादी                                      | TTC                       |          |     | 3 £ \$       |
| कालें माक्सें                                       | म्रध्याय २४               | •••      |     | 9 €          |
| 14 11 11 10 O                                       |                           |          |     | 405          |

...

# म्रास्टियन, गशितिय य फेम्ब्रिज सम्प्रदाय तथा मस्यानिक ग्रथंशास्त्र

ग्रध्याय २८

ग्रध्याय २४

धारिटयन ग्रयवा मनोविज्ञानवादी सम्प्रदाय

ग्रध्याय २६

नशितिय सम्प्रदाय

ग्रध्याय २७

एल्फ्रेड मार्शन

के दिवज सहप्रताय के ग्रस्य सदस्य

ग्रध्याय २६ जान मेनाई कीन्स ग्रध्याय ३०

संस्थातिक ग्रथंशास्त्र

वस्टम लण्ड

भारत में श्राधिक विचारधारा

प्राचीन भारत में ग्राधिक विचारधारा

भारतीय अर्थशास्त्र के संस्थापक

गांधीकी के ग्राधिक विचार

वर्तमान भारत मे ग्राधिक विचार

प्रध्याय ३१

ग्रध्याय ३२

श्रध्याय ३३

ग्रघ्याय ३४

202

223 ४२६

488

338

४१६

830

448

४५७

038

...

#### प्रथम खण्ड

# पूर्व-संस्थापित आर्थिक विचार

(Pre-classical Economic Thought)

# श्राधिक विचारों के इतिहास की विषय सामग्री तथा महत्व

(The Subject Matter and Importance of History of Economic Ideas)

## विषय परिचय

प्राधिक विचारों के द्रतिहास के प्रध्ययन का मानव जाति के प्रतात नाल स लेकर वर्तमान समय तक हुये विचारों के विवास के प्रध्ययन क्षेत्र में एक विदेश स्थान
है। वास्तव में प्राधिक विचारों के इतिहास को मानव जाति के विचारों का लिखित
संग्रह कहना प्रमुचित न होगा। प्राधिक विचारों का इतिहास बहुत पुराना है।
वास्तव में यह एक प्रकार से उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मानव की विचारने
की शांति है। प्राधिक विचारों का इतिहास प्रतीत काल से लेकर वर्तमान समय तक
विमिन्न कालों में विमान लेखकों तथा विचारकों के प्राधिक विषयों तथा समस्यात्रों
पर व्यक्त किये गये विचारों का इतिहास है। प्राचीन प्रमितेखों के प्रध्ययन हारा
हमको मनुष्य के उन प्रयासों का ज्ञान होता है जो वह सपनी जीविका की प्राधित के
हेत करता था।

मनुष्य ने अपनी धावस्थकताध्रो को तूर्ति के लिये प्रकृति से सदा युड किया है। गनुष्य ने दुसंभता का किस प्रकार सामना किया, स्थापार तथा बालिज्य के विकास के लिये किन सिद्धान्तो का पालन किया, वस्तु-विनिमय प्रधंव्यवस्था से मुद्रा विनिमय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार तथा कव प्रवेदा किया, प्रपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये किन किन उनायों को प्रप्ताया इत्यादि समस्याध्रों के विवेद प्राप्ता प्राप्ते को प्रप्ता है। कोई भी राष्ट्र युद्ध तड़ने की इच्छा है नहीं करता बर्तिक कुछ वस्तुध्रों को प्राप्त करने के हेतु कुछ राष्ट्रों को प्रप्त करने ने नियं वहां को अर्थन प्रकृति के साथ होना पडता है। आर्थिक विवारों के इतिहास में उन उपायों का वर्णे हैं भी गतुष्यों ने अपने प्रकृतिक वातावरण में आर्थिक धावस्थकताध्रों की पूर्ति के हेतु अपनाये । आर्थिक विचारों के इतिहास का मानव बान के सभी हों तो दे सक्त्य है। किसी गुप्त वियोर में विद्याना हई राजनीतिक परिस्थितियों, देश कं

भीगोलिक स्थिति, घर्ष, ममात्र विज्ञान, सम्पता, तर्कशास्त्र, राष्ट्रीय दृष्टिकोस्य इत्यादि सभी उस युग के आर्थिक विवारों को प्रभावित करते हैं। शायिक विवारों का इतिहास आर्थिक विवारों के विकास का एक आलोबनास्यक अस्प्यान है। यह विभिन्न आर्थिक विवारों के उद्गम स्रोतों तथा इन विवारों के गैरस्परिक सम्बन्धों का अस्प्यान करता है।

श्रार्थिक इतिहास, श्रमेशास्त्र के इतिहास तथा श्रायिक विचारों के इतिहास के बीच अन्तर-आधिक इतिहास (Economic History) मनुष्य की आधिक उप्तति का इतिहास है। इसके अन्तर्गत किसी राष्ट्र की वाणिज्य, श्रीदोशिक, बैंकिंग इत्यादि आधिक संस्थाओं के क्रमिक विकास का ग्रध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन के द्वारा संसार के विभिन्न देशों में विभिन्न समयों पर हुई विभिन्न आर्थिक घटनाओं के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त होता है । अतीत में हुई आर्थिक घटनाओं का ज्ञान वर्तमान साथिक समस्याम्रो के निवारण तथा भविष्य सम्बन्धी घटनामीं के अनुमान में लाभप्रद सिद्ध होता है। इस प्रकार ग्राधिक इतिहास के ग्रह्मपन का बहुत व्यावहारिक महत्व है। इसके घट्ययन के द्वारा हमको विभिन्न कालों में आधिक सस्वाओं तथा मनुष्य के आधिक वातावरण के सम्बन्ध में क्षान प्राप्त होता है। जराहरणार्थे आधिक इतिहास के अध्यक्त के बिना हम इंगलेंड में हुई प्रसिद्ध भींबी-गिक क्रान्ति तथा इसके ग्राधिक य सामाजिक परिछामो के सम्बन्ध में कदापि ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी युग के आर्थिक विचार भी उस युग की आर्थिक सस्थामो से प्रमानित होते हैं तथा इस प्रकार माथिक इतिहास व माथिक विचारो के इतिहास के मध्य एक गहरा सम्बन्ध है। प्रो० हेने ने आर्थिक इतिहास नथा माथिक विचारों के इतिहास के मध्य एक गहरा सम्बन्ध बताते हुये कहा है कि "निस्सन्देह मनप्यों के विचार उनके चारों ग्रोर के बानावरख से प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार आधिक विचार भी वहबा भीयोगिक वातावरण से प्रभावित व सीमित होते हैं। परन्त प्रभावित होने सथा मिद्धान्ती का रूप धारण करने के पश्चात् ये विचार स्वय स्रोद्योगिक विकास तथा स्थिति की प्रभावित करते हैं। उदाहरखार्थ ग्रयन्थतीतिवादी ग्रथंशास्त्रियों का व्यक्तिवाद उस समय के श्रीबोगिक विकास का परिस्ताम था। परन्तु इस व्यक्तिवाद ने स्वय उद्योग पर अपना प्रभाव आला। इस प्रकार ग्राधिक विभारों का इतिहास सामान्य इतिहास का एक मानस्यकं सप है जो स्वय इस की व्याख्या करता है तथा इसके द्वारा स्वयं व्याख्या किया जीता है।"1

 <sup>&</sup>quot;That men's thoughts depend largely upon their surroundings, no one
doubts And so it is that economic ideas are coloured and limited—
determined sometimes—by industrial environment. The individualism.

इस प्रकार आर्थिक सथवा भौद्योगिक इतिहास तथा आर्थिक विचारों के इतिहास के मध्य एक गहरा पारस्थरिक सम्बन्ध है ।

सर्वेशस्त्र का इतिहास (History of Economics) सर्वेशस्त्र के विकास का इतिहास है। इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्र तथा आधिक विचारी के बीच धन्तर का ज्ञान होता बावस्यक है। ब्राथिक विचारों का ब्रारम्भ बहुत प्राचीन वाल से ही हुआ है परन्तु प्रयंशीस्त्र का आरम्भ बहुत पुराना नही है। प्रयंशीस्त्र का इतिहास प्रमयद श्राधिक विश्वारी का इतिहास है। इस दृष्टि से मुर्थशास्य के इतिहास का प्रारम्भ केवल एडम श्मिय की पुस्तक Wealth of Nations (१८७६) के समय से होता है। प्राचीन, मध्यकालीन, विशुक्रवादी तथा प्रकृतिवादी काली के शायिक विचारों में सम-बद्धता की ग्रभाव होने के कारण ये अर्थशास्त्र के इतिहास का विषय नहीं यन सकते, यधिव आधिक विचारों के इतिहास में इनका एक विशेष स्थान है। यद्यपि प्रयंगास्त्र के इतिहास के अन्तर्गत केवल कमबद्ध तथा सर्गाठत आधिक विचारो का प्राप्यन ही किया जा सकता है, परन्तु भाषिक विचारों के इतिहास में विखरे तथा भ्रसगठित आर्थिक विचारों का भी ग्रध्ययन होता है। यही कारण है कि प्राचीन तथा मध्य-कालीन आर्थिक विवारों का अध्ययन आर्थिक विचारों के इतिहास के अन्तर्गत नी किया जाता है, परन्तु अर्थशास्त्र के इतिहास के अन्तर्गत क्यापि नही किया जाता है। दूसरे शब्दों में आधिक विचारों के इतिहास का क्षेत्र अर्थशास्त्र के इतिहास के क्षेत्र की ग्रपेक्षा ग्रधिक विस्तृत है। इसके ग्रतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि ग्रयं-शास्त्र का इतिहास ग्राधिक विचारों के इतिहास का एक ग्रंग है। सदौप में दोनो अध्ययनो में दो निम्नलिखित मूख्य अन्तर है।

प्रयम्, प्रवेतास्त का इतिहास आधिक विचारों के इतिहास की अपेशा बहुत कम पुरामा है। इसका आरम्भ केवल १७७६ में उस समय हुया जब एडम स्मिय ने अपनी युमसिद पुन्तक, Wealth of Nations लिखी थी। इस पुन्तक में आधिक नमस्याग्ने का साठित तथा अमबद अध्ययक किया पात्राचा । गही कराय के किए एडम स्मिय की आज भी अपैताहत्र का जनक न्डीकार किया जाता है। परानु आधिक कियारों का इतिहास बहुत पुन्ता है। यह एडम स्मिय के ग्रुग से बहुत पूर्व प्राचीन काल के आधिक विचारों का भी प्रध्ययन करता है।

दूसरे, प्रभुंताहत्र के इतिहास का क्षेत्र तथा विषय सामग्री आधिक विचारों के इतिहास के संत्र तथा विषय सामग्री को अरेबा अधिक समुद्धित है। केवल क्रमबंद्ध मानं तथा सामग्री को अरेबा अधिक समुद्धित है। केवल क्रमबंद्ध मानं तथा सामग्री दिन सामग्री हिन समस्य हिन हमते हैं। उपत्र मार्थिक विचारों के इतिहास की विषय सामग्री हर समस्य हर प्रकार के—संगठित व क्रमबंद्ध तथा प्रमंगिटत-आधिक विचार होते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि आधिक विचारों का इतिहास का स्तर सामग्री हमार्थिक दिवास का एक अंग है जबकि आधिकार का इतिहास का स्वक अंग है जबकि आधीकार का इतिहास का

-it ---- :

ही एक ग्रंग है । ग्राधिक इतिहास, ग्राधिक विचारों के इतिहास तथा ग्रंथास्त्र के इतिहास का पारस्परिक सम्बन्ध निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सक्ता है।



## श्राधिक विचारों के इतिहास की अध्ययन रीतियाँ

आधिक विचारों के इतिहास की विषयसामग्री का निस्नलियित सीन मुख्य रीतियो द्वारा ग्रध्ययन क्या जाता है। प्रथम, ग्रायिक विचारों के विकास का अव्ययन कालानुसार शीत (Chronological Method) के द्वारा किया जा सकता है। इस रीति के मनुसार विभिन्न लेखको तथा सम्प्रदायो के ग्राधिक विचारो का भ्रष्ययन कालक्रम के धनुसार किया जाता है। इस रीति के अनुसार धार्थिक विचारों के इतिहाम का भ्रष्ट्ययन करने थाला विद्यार्थी क्रमश प्राचीन, मध्यकालीन, आर्थिक विचार धाराम्री तथा विमानवादी प्रकृतिवादी सस्यापक, नव-सस्यापक साहचर्य समाजवादी. मार्क्सवादी तेका कीन्सवादी सम्प्रदायों के विचारकों की ग्राधिक विचारधारायों का अन्ययंत करक्षा है । यदि अन्ययन का किस सम्प्रदा<u>यों के</u> अनुसार <u>त</u> होकर विभिन्न लेखकों के श्राधिक विचारों के ग्राधार पर किया जाता है तब प्राचीन लेखकों के विचारों का प्रध्ययन सर्वप्रथम किया जाता है, तथा एक ही सम्प्रदाय के लेखकों के विचारों का भव्ययन विभिन्न लेखकों के कालक्रमानुसार किया जाता है। उदाहरणार्थ सस्यापक सम्प्रदाय के विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचारों का अध्ययन करते समय अपन्नः एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, जे० बी० से, मिल इत्यादि के विचारो का अव्ययन किया जाता है। आर्थिक विचारों के अव्ययन की यह रीति अन्य रीतियो की अपेक्षा अधिक पूरानी है। जान फेड बेल (John Fred Bell), जेठ एमठ फरगुमन ( John M. Ferguson ), राबर्ट लेकामन ( Robert Lekachman ), देलर (Overton H. Tavlor ), हेने ( Lewis H. Haney ) इत्यदि ग्राधिक विचारों के इतिहास के प्रधिकाश लेखकों ने अपनी पुस्तकों में अध्ययन की इस रीति की अपनाया है। इस रीति के द्वारा ग्रध्यथन करने से हम को अर्थेशस्त्र के विकास

का विस्तृत रूप में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस रीति के द्वारा धार्षिक विचारों का अध्ययन करने से यह भक्षी प्रकार ज्ञान हो जाता कि विभिन्न तर्तमान धार्षिक विचार तथा इंस्यार्थ अनेक प्रार्थीन तथा इंस्यार्थ अनेक प्रार्थीन तथा इंस्यार्थ के दुवंत मूत्रों ने नेति से यह भी ज्ञान नेति के धार्षिक विचारों के क्षेत्रयन की इस रीति से यह भी ज्ञान होता है कि धार्षिक विचारों का विकास समय के साथ निरन्तरता के सिद्धान्त (Principle of Continuity) के नियमानुसार होता रहा है। प्रवृत्ति प्रार्थीत स्थान स्थित क्षार्थ प्रकृति क्षार्थ प्रकृति होता रहा है। स्वृत्ति प्रार्थीत स्थान स्थान क्षार्थ विचारणार्थ एक इसरे से भिन्न है परन्तु निरिध्यता के साथ यह कालान किल है कि एक विचारणार्थ के तथा कही सामानु तथा दूसरी कर तथा

हुन्हें, ग्राधिक विचारों का श्रद्धयन विचारामुसार शीत (Ideological Method) है हारा भी दिया जा सकता है। इस रीति के सन्तर्गत ग्राधिक पारणामी (Economic Concepts) के विकास का श्रद्धयन किया जाता है। उदाहरणार्थ गृत्य लगान, वेतन तथा ब्याज इस्सारि ग्राधिक पारणामों के सेहानिक विकास का प्राचीन समय से देवर प्रव तक श्रद्धयन इस रीति की सहायता में किया जाता है। इस रीति में माहिक श्रद्धायाओं के स्वयन्त को विशेष नश्रद्धात वायो लेवक की श्रदेशा श्रिक महत्व दिया जाता है। इस रीति के माहिक श्रद्धायाओं के स्वयन्त को विशेष नश्रद्धात यहा किया भी विशेष पारणा के स्वित जाता है। इस रीति की हारा श्रद्धात करता है। इस रीति की हारा श्रद्धात करता है। इस रीति की हारा श्रद्धात करता करता है। इस रीति की हारा श्रद्धात करता के स्वयन्त करते से खंदकों के विचारों के सम्बन्ध में सूर्ण शान प्राप्त होगा करता है क्योंकि केवल उन्हीं लेवकों की ब्यारा को जाती है। हमारी विशेष ग्राधिक श्रद्धात है। श्रद्धात है।

मारांल ने इस सिद्धान्त को प्रपत्ती प्रसिद्ध पुस्तक Principles of Economics में बहुत ग्राधिक महस्व दिया है। यह पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर लिखित "Natura Non Facit Saltum" से स्पष्ट है।

हेतु सदा प्रतियोगिता तथा संघर्ष होते रहते हैं। रिकार्डों के परधात काले मानसं तथा जन के समजवादी क्षिप्यों ने भी आधिक विजारों के अध्ययन मे अनारमवादी व्याद्या (Materialstic Interpretation) रोति का प्रयोग किया है। वर्षाय समाज में विभिन्न वर्गों के वीच समय समय पर संघर्ष होते रहे हैं परन्तु मानसं के विचार पूर्णवया सत्य नहीं हैं नियोणि यदि समाज में सवा निरन्तर कर्मसंघंघर होता रहता तो वर्तमान समाज का जीवित रहता कदापि सम्भव न हुन्ना होता। इस के प्रतिरिक्त वर्तमान समाज में पहले की प्ररोद्या आधिक ग्राविक प्रति विग्रमान है। वर्तमान सहकारिता पद्धित काले मानसं के बन्तिसर्थ के सिद्धान्त (Theory of Class Struggle) को जुद्ध ग्रंथ तक प्रवस्त ही प्रसार सिद्ध करती है।

#### श्राधिक विचारों के इतिहास के ब्रध्ययन का महत्व

प्राधिक विचारों के हितिहास का प्रध्ययन वर्तमान अर्थसास्त्र तथा समाज वास्त्र के विज्ञायों के वित्रों अरविषक सहस्वपूर्ण है। आर्थिक विचारों का हितिहास मनुष्य के प्राधिक ज्ञान के विकास का वस्त्र है। इस के प्रध्ययन के ज्ञारा हम को धारीत से वर्तमान समय तक के आर्थिक विचारों का अम्बद्ध ज्ञान आपत होता है। यह ज्ञान अर्थशास्त्र के विद्यार्थों के सिये अन्य आर्थिक समस्यायों के समस्यते में सहा-यक सित्र होता है। इस के ध्यान्युवैक सम्मयन से यह भी ज्ञात होता है। कि अर्थीत, वर्तमान तथा भविष्य में एक गहरा सम्बन्ध है। वर्तमान क्रायेल मरवाधों को स्पा-पता तथा विकास में भूतकाल के अनुभव का प्रयोग किया जाता है। एक कहावत के प्रभुत्तार प्रमुख्य मुद्री संखेशेष्ठ सम्बन्धि है। परन्तु अनुभव सदा भूतकाव के प्रभुत्तार प्रमुख्य मुद्री व्यव भी भूतकाल का अरन उठता है तभी आर्थिक विचारों के इतिहास के प्रध्ययन का महत्व स्पष्ट हो जाता है।

इसके मतिरिक्त वर्तमान आर्थिक नीतियों को ठीक प्रकार से समझने के लिये पूर्व काल की मार्थिक नीतियों का भी अध्ययन आवश्यक होता है। परन्तु पूर्व काल की आर्थिक नीतियां स्वयं उस काल के आर्थिक निवारों से प्रभावित हुई हैं। इस से यह स्पष्ट हैं कि पूर्व काल की आर्थिक नीतियों को उस काल के आर्थिक विचारों का अध्यय निवेश किना ठीक प्रकार से नहीं समझा जा सकता है। इस प्रकार वर्तमान आर्थिक नीतियों के सध्ययन के लिये मार्थिक विचारों के इनिहास का सब्ययन स्थान सामाइयक हो बाता है।

इस के प्रतिरिक्त प्रापिक विचारों के अन्ययन द्वारा हमारे विचार मनुचित न रह कर विस्तृत हो जाते हैं। इस के अध्ययन से हम को यह शान प्राप्त होता है कि आर्थिक विचार किसी एक व्यक्ति, समय, तथा राष्ट्र के एकाधिकार नहीं हैं। इस के अध्ययन से यह जात होता है कि प्राचीन विचार भी वर्तमान विचारों के विकास में सोगदान दे सकते हैं तथा प्राचीन का वर्तमान के किये बड़ा महत्व होता है। यदि आर्थिक विचारों का दिवहास न हुआ होता तो हसारा यत्नाम अर्थनास्त्र बहुत प्रभूस हुमा होता। उदाहरणार्ष स्मान के संस्थापक (Classical) तथा नय-संस्थापक (Neo-classical) सिद्धान्तों की विषय सामग्री वया है, यह हम की मस्या-पक तथा नव-संस्थापक प्राधिक विचारपाराध्री के अध्ययन से ही जात हो महती है। इस के प्रतिक्तिक कीन्स का स्थान का सिद्धान्त भी संस्थापक तथा नव-सत्यापक न्यान के सिद्धान्तों की प्रालीचनाधी का परिष्णाम है। यदि ग्रालीन स्थान के सिद्धान्त न हुये होते तथा उन मे दोष न हुये होते ती कीन्स के निद्धान्त का सम्मथतः जम्म न हुमा होता। यही बात प्रन्य धार्षिक सिद्धान्तों के विषय में भी साथ है। परन्तु इस सन के सम्बय्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये हम को प्राधिक विवारों के इति-हास के प्रययन की परण लेती पड़ती है। उपरोक्त संक्ष्य स्थास से बन्धाना युग के लिये धार्षक विचारों के इतिहास के प्रयथम का महत्व स्था स्थार है।

## विशेष श्रध्ययन सची

- 1. Lewis H. Haney
- : History of Economic Thought (1949), Chapter, I
- 2. John Fred Bell
- : A History of Economic Thought, Chapter, I
- Edmund Whittaker
   J. A. Schumpeter
- : A History of Economic Ideas, Preface. : History of Economic Analysis, Chapter, 1, pp. 4 to 6

#### সংন

Discuss the nature and importance of 'history of economic thought'. How does it differ from the 'history of economic analysis' !

(राजस्थान, १६५६)

Discuss the importance of the study of history of economic thought.

(राजस्थान, १६६२)

Discuss the relation between 'conomic history and 'history of economic thought'.

#### ग्रध्याय

### प्राचीन ग्राधिक विचार

(Ancient Economic Thought)

जिज्ञान के रूप में अपंजास्त्र के अध्यान ना धारम्भ केवल खठारहनी गताब्दी के मम्य से ही शारम्भ हुया था। अपंदास्त्र के अध्यान में किन रसने वाले सभी क्यांकि यह सभी प्रकार आत्में है कि एडम स्मिय (Adam Smith) आज भी अपंजास्त्र के जनक स्वीवार विचे गये हैं। परन्तु स्त्र का यह मर्प करापि नहीं है कि एडम स्मिय के पूर्व आर्थिक विचारों का निर्माण नहीं हुया था। सरस तो यह है कि आदि काल से ही किसी क किसी हम में अपंजास्त्र मनुष्य के अध्यानक का वियय दर्श है। परन्तु प्राचीन मन्यन से लेवल के स्वीवार्त मन्यन्त्री विचार मुख्तत्रा विचार पुरत्रा परन्तु अपंजास्त्र मन्यन्त्री विचार मुख्तत्रा विचार मुख्तत्रा विचार पुरत्रा परन्तु में इक्ते में भी अपंजास्त्र मन्यन्त्री विचार मुख्तत्रा विचार पुरत्रा परन्तु परन्तु के इक्ते में अपंजास्त्र मन्यन्त्री स्वाप अपंजास्त्र मन्यन्त्री यो अपंजास्त्र की प्रस्तु ने इक्ते में अपंजास्त्र की प्रस्तु ने इक्ते में अपंजास्त्र की प्रस्तु के इक्ते में अपंजास्त्र की प्रस्तु के इक्ते में अपंजास्त्र की प्रस्तु के इक्ते में अपंजास्त्र की प्रस्तु ने इक्ते में अपंजास्त्र की प्रस्तु के इक्ते में अपंजास्त्र की प्रस्तु ने इक्ते में अपंजास्त्र की प्रस्तु में स्त्र में अपंजास्त्र की प्रस्तु ने इक्ते में अपंजास्त्र की प्रस्तु में इक्ते में अपंजास्त्र की प्रस्तु में स्त्र में अपंजास्त्र की प्रस्तु के इक्ते में अपंजास्त्र की प्रस्तु में स्त्र में स्त्

प्रारम्भिक क्षिरतानी काल तथा मध्यकाल से अर्थनास्त्र क्रिस्तानी यामिक क्षिश्चा के प्रचार तथा एक प्रदार समाज के क्षिण प्रारम क्षिण के प्रचार समाज के क्षिण प्रारम क्षेत्र के प्रचार क्षेत्र क्ष

प्राधीन काल ही नहीं, बल्कि सीलहुवी तथा सनहूवी बार्तास्वयों में भी बिएनवादी (Mercantuluss) तथा अनके परचात प्रकृतिवादी (Physicotaus) प्रयंसाहन नो विज्ञान का रूप प्रदान करने में असफल सिद्ध हुये थे। प्राचीन न मध्यनालीन केखको तथा बिएनवादियों। व प्रकृतिवादियों के समितिन न

सविस्तार ग्रव्ययन के लिये चौथे प्रव्याय को पढिये ।

<sup>2</sup> मदिस्तार ग्रब्ययन के लिये पाँचनें अध्याय की पढिये।

बिखरे विचारों को एकत्रित करने तथा उनका विक्लेपण करने का श्रीय केवल एडम स्मिप की ही प्राप्त हुधा था।

## प्राचीन श्रायिक विचारों के श्रध्ययन की श्रावश्यकता

बद्यपि प्राचीन भाषिक विचार अपर्याप्त, अपूरे तथा धार्मिक प्रन्यों में विखरे स्प में विद्यानित हैं परन्त एक प्रकार से प्राचीन ग्रायिक विचारों को वर्तमान धर्य-शास्त्र की ग्राधारशिला कहना ग्रनचित न होगा । इस सत्य से किसी को भी कोई इन्कार नहीं हो सकता कि वर्तमान को भली प्रकार समभने तथा भविष्य के सम्बन्ध में ठीक प्रकार से प्रतुमान लगाने के लिये भूतकाल का ध्यानपूर्वक प्रध्ययम करना आवश्यक है। यही बात आधिक विचारों के विकास के इतिहास के अध्ययन के सम्बन्ध में भी सत्य है। जदाहरणार्थ प्रकृतिवादी आर्थिक विचारधारा की भली प्रकार समभने के लिये उस के पूर्व विद्यमान विशाहनादी स्मायिक विचारधारा का भली प्रकार ग्रध्ययन करना ग्रावश्यक है। इसी प्रकार यदि हम एडम स्मिय तथा उन के अनुयायियों के आधिक विचारों को भनी प्रकार से समभना चाहते हैं तो हमारे लिये प्रकृतिबाद (Physiocracy) तथा वरिएकवाद (Mercantilism) की महय विशेषताओं का ध्यानपर्वक ग्रध्ययन करना ग्रनिवार्य हो जाता है। परन्त प्रकृतिवाट तथा विशाकवाद के सम्बन्ध में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिये मध्यकालीन व प्राचीन अपरे आर्थिक विचारों को समभना प्रावस्थक है। इतना ही नहीं यह कहना भी अनुचित न होगा कि कोन्स के नये अर्थुसास्त्र को समभूते के लिये भी प्राचीन । अर्थित हो विचारों के सम्बन्ध में ज्ञान होनी आवर्यक है। वर्तमान म्रयंशास्त्र तथा प्राचीन व मध्यकालीन माधिक विवास के बीच एक लंडी के समान सम्बन्ध है जिस की निम्नलिखित प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है :

कीरत के प्रदेश किया निर्माणका प्रकार स्थापका विश्वत है।

को सम्प्रीय → सस्पापित → उसके सनुपाधियो →

को समक्रों के सर्पशास्त्र के झाविक विचारो

किये का सम्प्रयन का स्रव्ययन सावस्यक है।

सावस्यक है। यरन्तु एउम स्मिप को समक्री

स्वयं संस्थापित प्रपंशास्त्र के लिये

को समक्री के लिये

---> वशिकवादियों

→ प्रकृतिवादियो के -धार्यिक विचारों
का अध्ययन
ग्रावस्यक है। इन को
समफते के लिये

के साथिक विचारों का संस्थान अनिवार्य है। विचारों के समभते के लिये → प्राचीन तथा

मध्यकालीन

प्रधूरे श्राधिक
विचारी का अध्ययन

धावस्मक है।

## प्राचीन यहूदी तथा हिन्दू समाज

पास्वास्य प्राचीन आर्थिक विचार अधिकतर आचरण सम्बन्धी नियमो तथा कानून इत्यादि के द्वारा स्पष्ट किये गये हैं। इस इंप्टिकीण से यहूरियों के आर्थिक विचार प्राचीन कहे जा सकते हैं। यहूरी सरकार व तिक्षा का मुख्य उद्देश जन साधारण द्वारा कानून का पालन कराना था। जीवन वा तथ्य मुसा के आदेशो (Commandments of Moses) का पालन करना था। यहूरियों के उन नियमों के अध्ययन से, जिनका वे जीवन मे पालन करते थे, जात होता है कि इस बाल में 'कुपि, ब्यावार, ब्याज, कराधान, श्रम व नेतन, एकाधिकार तथा उत्तराधिकार इत्यादि आर्थिक विषयों के सम्बन्ध में लोग निर्वारित नियमों का पूर्वन करते थे।

मूना के नियमानुसार यहूरी अन्य यहूरी को ह्याज प्रर द्रव्य उचार नहीं दे सकता या । दून निषय के अनुसार निधनों को ऋए देने मे द्या का प्रयोग करना आवश्यक या तथा उन से व्याज प्राप्त करना मना या । भारतवर्ष में भी प्राचीन अपने में प्राचित करना मना या । भारतवर्ष में भी प्राचीन प्रयाभ में प्राचित करना मना या । सामदुष्त के नियमानुसार व्याज की प्रिक्तिक मात्रा मुख्यों में प्राचित के मित्रा के अनुसार व्याज की प्रिक्तिक मात्रा मात्रा प्रतिच व्याज पर किनी भी बस्तु की उचार नहीं दे सकते थे । इस प्रकार प्राचीन यहूरी (Hebrew) तथा भारतीय समाज में आवस्प्त में स्थाप के लिए जिस समाज हो नो थे परस्तु तथा भी व्याज की दर्द नियमित्र कर थी गई थी धीर नियमित्र दर से अधिक व्याज लेता दुरा सममा जाता था।

स्थाज के स्विरिक्त प्राचीन यहूरी तथा भारतीय समाजो में ब्यागर के क्षेत्र में भी कुछ निमय प्रचलित ये। स्नत्तावर्षीय आधिक प्रोधका की समस्या का निवारण नरने के उद्देश्य से वस्तुओं का जुडि का स्था पर स्कृतिकत्व होता था। एक विवारण नरने के उद्देश्य से वस्तुओं के प्रचलों में पृष्ठि के त्या जिलता ही बुद्ध समस्य जाता था जिलता कि क्षा के ते हुए सम्प्रा जुलता की जिलता कि क्षा के समय वस्तुओं की सुच्य ( Hoardung ) करना भी मया व्या व्यापारियो द्वारा वस्त्री को समय वस्तुओं की स्थान करने के उद्देश्य उपके स्थितत्व का को की मां की मां प्रचलित कर से गई थी। इसी प्रकार कम नाम व तील व वस्तुओं में मिताबट करने के विवद भी निवास काथे गये थे। कोटिन्य के सर्यवास का की मां पर एक निष्कृत कर से गई थी। इसी प्रकार कम नाम व तील व वस्तुओं में मिताबट करने के विवद भी निवास काथे गये थे। कोटिन्य के सर्यवास के स्मृता राजा को सानों से प्राच्या स्वरादित को स्वर्भ पर स्वरा चाहिये। राजा को सानों भी बे स्वर्भ मिताबर दिन के सर्वास की सानों विवस के प्रमुत्ता राजा को सानों से प्राच्या से से स्वरादित के सर्वास क्षा स्वराद करने कर सिर्म प्रविकरों नियुक्त करने चाहिये। विवस के सर्वास का सानों करने पर कि स्वरादित के सर्वास का सानों करने पर कि स्वरादित के स्वराद के सर्वाद करने पर कि स्वराद के सर्वाद के सर्वाद के सर्वाद करने पर कि स्वराद के सर्वाद के सर्वाद के सर्वाद करने पर कि स्वराद के सर्वाद के सर्वाद करने पर कि स्वराद के सर्वाद के सर्वाद करने पर कि स्वराद के सर्वाद के सरवाद होनी चाहिये। स्वराद के सरवाद के सरवाद करने पर का स्वराद करने पर करने करने सरवाद के सरवाद होनी चाहिये स्वराद कर करनी करने पर करने सरवाद करने

प्राचीन समाज में श्वमतिया जिति में सम्बन्ध में भी कुछ नियम विद्यमान थे। यहूंचे ममाज में श्रम को माननीय समका जाता था। परन्तु कृषि हैं जा प्राचीन समय में ग्राधिक महत्व होने के कारण कृषि-श्रमिक तथा उस के बेवन की भीर प्रथिक ध्यान दिया जाता या। प्राचीन काल मे व्यापार व उद्योग का विकास नहीं हमा या भीर यही कारए। है कि यहूदी समाज में माननीय मुसा नियम ( Mosaic Law ) में व्यापार तथा कारीमरों के वेतुन के नियमन के संस्वन्य में कोई विवरए। नहीं है। परन्तु कछ समय पश्चातु व्यापार तथा उद्योग का विकास होने के कारणा उद्योगी में काम करने वाले कारीगर श्रमिको के वेतनो का नियमन भी किया जाने लगा। जाति की प्रथा प्राचीन हिन्दू समाज मे प्रचलित थी। प्राचीन हिन्दू समाज मे जाति के बाधार पर ही बाधिक व सामाजिक वर्ग बने थे । बाह्मण, अनिय, वैश्य तथा चूद चार मुख्य वर्ण थे। प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति एक निश्चित प्रकार की ग्रायिक कियायें ही कर सकते थे। ब्राह्मणो का कार्य वेद पढ़ना सथा पढ़ाना, धर्म का प्रचार करना, दूसरो के प्रति त्याग करना तथा दान प्राप्त करना था। इन को समाज मे उच्चतम स्थान प्राप्त था। क्षत्रियों का कार्य सार्य-विद्या में नियुद्धता प्रास्त करके देश की रक्षा करना था। इन को भी समाज में विशेष सम्मान प्राप्त था। इस कार्य के उपलक्ष में उनकी करों के द्वारा आय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। वैश्वों का महय कार्य कृषि तथा व्यापार करना था । शूद्रो का कार्य अपने से तीन उच वर्णो-श्राह्यण, शक्तिय, वैश्य-सोगो की सेवा करना था। राजा का वर्त्तव्य था कि वह इस बात को देशे कि चारो वर्णों के लोग प्रथने ध्रयने निश्चित वर्ण के कार्य को ठीक प्रकार से करते हैं श्रयदा नहीं । यद्यपि प्राचीन हिन्दू समाज में श्राधिक क्रियाएँ जाति तथा वर्ण सस्था पर आधारित थी परन्तु आपत्ति के समय में किसी उच वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों के कार्यों को भी कर सकते थे। सामान्यतया एक वर्ण के लोग दूसरे निम्न वर्ण के लोगों से सामाजिक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकते थे तथा किसी भी मनध्य को अपने से नीचे वर्ण की स्त्री से सम्बन्ध रखने पर मृत्यू का दण्ड दिया जा सकता था ।

्यायार प्रधिक साम्प्रद होते हुये भी, प्राचीन काल में कृषिका उच्चए प्राधिक महत्व था। कृषि यहिष्यों के राष्ट्रीय जीवन की प्राधारशिला थी। य' राज्य तथा वर्ष भी इसी पर प्राधारित थे। प्राचीन यहती कहावत के प्रमुशा के स्पृता की भी कृषि की कहावत के प्रदान के स्वाधार के प्रमुशा के स्वाधार के प्राचीन है उन को सदा प्रमुश्त से रोटी प्राप्त होती है। प्रकार के स्वाधार के प्राचीन हिन्दू समाज में भी कृषि की प्राध्य क्रियों में सर्वव्यव स्थान प्राप्त का स्थान कृषि के द्वाद ही था। किरी की सद से खात वर्ष मां प्राप्त का स्थान कृषि के द्वाद ही था। किरी का स्थान कृषि के चाद ही था। किरी साम के भी साम किरी का प्रमुश्य के स्थान के स्थान के भी साम भी प्राप्त की वर्ष के प्रयुक्त की। ब्राज भी प्राप्त समय में राष्ट्र की प्रयुक्त की वर्ष कहावत के क्षर साम के भी कहावत के क्षर साम के भी कहावत के क्षर साम के भी साम में राष्ट्र की प्रयुक्त स्थान के भी साम में राष्ट्र की प्रयुक्त की स्थान के भी साम में साम में राष्ट्र की प्रयुक्त स्थान के भी साम में साम में राष्ट्र की प्रयुक्त स्थान के भी साम में साम में राष्ट्र की प्रयुक्त स्थान के भी साम में साम में साम में राष्ट्र की प्रयुक्त स्थान के भी साम में साम में राष्ट्र की प्रयुक्त स्थान के भी साम में साम में साम में साम में राष्ट्र की प्रयुक्त स्थान के भी साम में साम में साम में साम में राष्ट्र की प्रयुक्त स्थान के भी साम में साम में साम में साम में राष्ट्र की प्रयुक्त साम के साम में सा

स्पष्ट किया जाता है "उत्तम खेती मध्यय वन्ज ( व्यापार ) प्रथम चाकरी भीख निदान "इम का अर्थ यह है कि कृषि सब से ग्रन्छी ग्राधिक क्रिया है, इसके परचात् व्यापार तथा ग्राधिक क्रियाधी में सब से खराव नीकरी है।

प्राचीत काल में समाज को सन्तुलित मनस्था में रखने के उद्देश्य से मामाज तियमन किया जाता था। प्राचीन हिन्दू तथा महूबी समाज में पुराने विचारों को अच्छा समका जाता था तथा नहीं राष्ट्रीय जीवन अच्छा था जिसमें न्यूनतम परिवर्तन होते थे। इस काल में आधिक कियामें धानिक उद्देश्यों १० कीवन का धानिक उद्देश्य ईस्वरंपीत के बारा मुक्ति प्राप्त करना था। सादगी साथ जीवन व्यतीत करने में ही मनुष्य का कल्यास सममा जाता था।

प्राचीन मुनान में स्नाधिक विचार---उपलब्ध सामग्री से जात होता है कि प्राची दूनान की सम्बता तथा एतिया की सम्बत्ता में कुछ शादी में समानना है। प्राचीन जानियों के स्नाधिक विचारों के सम्बन्ध में स्नेक रोतेशे से जान प्राप्त होता है। हिरोड ल्लू (Tlerodotus) व विग्रुतिशीस (Thucidides) ने प्रपनी इतिहास की पुस्तकों में झाधिक विचारों के सध्यमन को महत्व दिया। मुत्रसिद्ध दूनानी चिनित्सक हिरोशेटस (Hippocrates) ने सामाजिक तथा साधिक जीवन पर

पड़ने वाले प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों के सम्बन्ध में लिखा। बमोकिटम ने धन व कृषि के सम्बन्ध में लिखा। पोचवी राताब्दि ईसा पूर्व में प्रोट्गोरस (Protagorus) तथा पोलता (Polus) ने गीतिग्रास्त्र (Ethics) तथा राज्य के निदान्त (Theory of State) का सनिस्तार प्रध्ययन किया। तीसरी राताब्दि ईसा पूर्व में जीनो (Zeno) 6था एपीनयुरस (Epicurus) ने मानव जीवन के प्रतिन्त पड़्य के सम्बन्ध में प्रपति विचार स्पट किये। परन्तु इस काल के प्राधिक विचारों के सम्बन्ध में प्रपिक तान प्राप्त करने के लिये हम को सुप्रसिद्ध तीन यूनानी लेखकीं केटो (Plato), प्ररस्तु (Aristotle) तथा जीनोक्तन (Xenophon) के प्राधिक विचारों का प्यानवृदंक प्रध्यान करना चाहिये।

जीनोफन (४४४-२४४ ईसा पूर्व) ते, जो सैनिक इतिहास लेतक तथा Anabasis के लेशक थे, अपने प्रवक्ताय के समय में गृह प्रवस्थ तथा सम्पत्ति के विषयों पर अनेक होटी पुरतके तिवरों हैं। अपनी पुरतक Occommicus में उन्होंने कृषि की प्रत्यिक प्रसात की है तथा प्रकृति को सभी प्रकार के उत्पादन का लोते कहा है। उन्होंने के तत्त्रसम्बर्ध कियाओं को प्रत्यिक स्वास्थ्यव स्वास्थ्यव स्वास्थ्यव स्वास्थ्यव स्वास्थ्यव स्वास्थ्यव स्वास्थ्यव स्वास्थ्यव स्वास्थ्यव हो। उनके विचार में व्यापारी तथा कारीगर एक ही स्थान पर निरत्वर वैठे रह कर कार्य करने वे स्पवित अस्वस्थ हो जाने हैं परन्तु भूमि पर कार्य करने वाले अपित अपने स्वास्थिय के प्रवच्या पर स्वाह्य पहले हैं। वो सान्ध्रम एंडीअप्ट Labour) के पथा में थे परन्तु दातों के प्रति उनके स्वामियों को अच्छा सकुक करना वाहियों उन्होंने चन के विषय पर भी प्रपत्ते विचार स्वय्ट किये हैं। उनके अनुतार वन की मुख्य किये से प्रपत्ते प्राप्त प्रस्ताओं की अपेक्षा अधिक जारीगिता है। यदि किसी मनुष्य को प्रपत्ती प्राप्त का प्रपत्ती प्राप्त की अपेक्षा अधिक सामग्री प्राप्त है तो वह सन्ति है। इन प्रकार मह सम्पत्त है कि एक सन्तुष्ट गरीव व्यक्ति अपने सा प्राप्ति की अपेक्षा जिस की प्रयक्ताओं तथा प्राप्तिलापाओं की सन्तुष्ट नहीं हुई है, प्रपिक धनी हो सक्ता है। स्वर्ति किसी से स्वर्यक्ताओं तथा प्राप्तिलापाओं की सन्तुष्ट नहीं हुई है, प्रपिक धनी हो सक्ता है। सक्ता है।

यपनी दूसरी Ways and Means to Increase the Revenue of Athens नामक पुस्तक में जीनोजन ने राजस्व (Public Finance) कु निवेचन किया है। उन्होंने बहुत कुगलसायुक्क अन्तर्राष्ट्रीय स्थापार के लामें उचिव कर के सिद्धानों की विवेचना की है। उनके विचारायुक्तार विदेशों की राज्य के दिने जागम का उत्तम स्रोत है और इसी काराए उन्होंने राज्य में स्थापारियों के साम अच्छा सजूक करने का अनुरोज किया है। उन्हों की निर्वारण सिद्धान पर प्रकाश डाला है तथा यह स्पष्ट किया है कि सूल्य की उनके मांग तथा पुर्ति के द्वारा निविच्त होते हैं। वेचित्रों के बड़े समूल्य विवार में उच्चावचन विचार में चौदी की मांग असीमित होने के कारण इसके उस्पाद में उच्चावचन होते हैं। यह मुख्य सेने में मिक्रून मही है, ऐसा होने पर इसका मूल्य स्थित रहता है। यह मुख्य सोने में मिक्रून मही है, ऐसा

उनवा विचार था। जीनोफन ने प्रपने ग्रन्थ में स्वम-विभाजन के साम तथा इत्यवि-ह्यां विधम के सम्बन्ध में भी प्रपने विचार स्पष्ट किये हैं। उपरोक्त सभी विषयों पर उनवी विवेचना यह मिद्ध करती है कि वे एक ब्यावहारिक व्यक्ति थे तथा उनेके वे विचार उस काल के जीवन अनुभव का एकमांव विश्वेपण हैं।

ं पेटो (४२७ - २४० ईमा पूर्व) एक रहंस परिवार से थे । वे मुपिछ दूनावी तस्वज्ञानी सीकटीस (Socrates) के मुपिछद पिट्य थे। परेक्लीस (Pericles) (४१६ - ४११ ईसा पूर्व) के समय परमान् एपन्स (Athens) मे हुई मध्यावारों, प्रम्यानी तथा अपने पुरू की कूर पृत्यु के से संघ दर्धक में । वे फोन प्रमित्र सवारों (dialogues), जिनमें प्रमुख कता स्वयं जनके पुरू है, के लेखक थे। इन संवादों के माध्यम के द्वारा प्लेटो ने न्याय, सदाबार, धर्म, धिशा, सरकार इरयादि विषयों पर प्रमृत विचार ब्यक्त किये हैं। प्रमृती The Republic तथा The Laws नामक वी प्रमृत पुरुवारों में उन्होंने कमार, प्राव्यं समाय (Ideal Society) तथा सम्प्रव विस्त्यायी राग्य (Possible Enduring Society) का बरोल निया है।

पेटी के द्राधिक विचार उन के न्याय तथा आदर्ध राज्य सम्बन्धी उन तकों का पिरणाम है जिन की विचेचना उन्होंने अपनी पुरतक The Republic में की है। पिटो का राज्य का सिवानत तथा आदिक कियाओं का विचार स्था विभावत होने के विचार उप बाधारित है। अस विभावत मनुष्यों की प्रकृति में निश्चता होने के वारण उपरास होता है। सभी नमुष्य न्याया तथा दाएं? में समान नहीं होते हैं। मानव नवभाव मिश्र होने के वारण सभी मनुष्य एक व्यवसाय में कुदान सिद्ध नहीं हो सके ने। इसके विचार रिकार्ड में निश्चता होता के द्वारण हो हम भिन्न व्यवसायों ने अपनात हैं। यह जिवार रिकार्ड में निश्चता के दाहरण के समान है को उपनात हैं। यह जिवार रिकार्ड में उस पिद्ध उदाहरण के समान है को उद्दित स्थापित स्थापित

प्रयमी दूसरी पुस्तक The Laws मे, जो पहली पुस्तक The Republic से लगभग तीम वर्ष परवाद तिली गई थी, प्लेटो ने धादगं राज्य स्वाधित करने के विवाद के स्वान पर व्यवहारिक हिटिकीण को प्रयम्भाग है। इस पुन्तक में लंदेरे प्रादमं राज्य के स्वान पर व्यवहारिक हिटिकीण को प्रयम्भाग है। इस पुन्तक में लंदेरे प्रादमं राज्य के स्वान पर उस राज्य को विवित किया है तथा त्रिकार्भ मणित करना पर्त्म हुं हो के स्वाम पर उस राज्य को विवित किया है। इस राज्य में मध्येत वा सम्बन्ध परिदुर्ण राज्य में प्रयोक व्यक्ति मन्तुष्ट लोवन व्यक्ति करता है सभी प्रवाद के साधिक क्रियाओं पर राज्य का कड़ा नियंत्रण है। इस राज्य में नियंत्रवा व अत्यिक वन की समस्यारे विवयसान नहीं है तथा राज्य के हर नागरिक को सावस्तक वस्तुर्थ व जीवन के मुप पर्याप्त सामा में प्रारच्य हैं। जनारिक को सावस्तक वस्तुर्थ व जीवन के मुप पर्याप्त सामा में प्रारच हैं। जनारिक को सावस्तक वस्तुर्थ व जीवन के मुप पर्याप्त सामा में प्रवाद हैं। जनार राज्य के वाहर उपनिवंदों (Colonics) को स्वाधिन करना धावस्तक हैं। मुद्रा इस विदेव प्रकार की है कि केवन उस सगर-राज्य में स्वीकार की जा सकती है, बाहर नहीं। य्याज पर करवा उथार देना मान है तथा उधारकनी को बन्द प्रवाद का मुगतान करने के लियं बाव्य नहीं किया जा सकता है। दानों को विवेच कृषि का मुगतान करने के लियं बाव्य नहीं किया जा सकता है। दानों को विवेच कृषि का मुगतान करने के लियं बाव्य नहीं किया जा सकता है। दानों की वान कृष्ति वा मान है। व्यक्ति किया जा सकता है। दानों की वान कृष्ति का प्रवित्त का विदेशियों के हाथों में है। राज्य के नागरिक गिल्यकमा का कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रवेश के राज्य में विकायन पर भी प्रविवत्य है।

प्लेटो के विवारानुसार जीवन का तक्य थन को प्राप्त करना नहीं है। आइमें जीवन का लक्ष्य प्रात्म ज्ञान की प्राप्त करना है। जीवन स्वय प्रपना लक्ष्य है। उनके विवारानुसार जीवन में सभी प्रकार की प्राधिक व राजनीतिक ज्ञियायें प्राचार के नियमों के प्रमुखार की जानी चाहिये।

 क्यों कि मुत्तों के विकास तथा राजनैतिक कार्यों को वृधाननापूर्वक सम्पन्न करने के निये मनुष्य को जीवन से धवकास प्राप्त होजा जाहिंगे। परन्तु इपको को कभी दतना धवकारा प्राप्त नहीं होता है कि वे राजनितिक विषयों पर धम्पायन तथा चिनता कर नहीं है जनके विचार में यहीं। राज्य बहुत धक्दा था जिनमें मध्यम वर्ष का बहुमत बा तथा जहां नव्यम वर्ष पनी व निवंत क्यों पर नियम्बण एक्ता था।

सम्पत्ति के विषय पर छपने विचार व्यक्त करते हुँचे धरस्तू ने वहा है कि सम्पत्ति यह समन्यी ना हिस्सा है तथा सम्पत्ति प्राप्त करने की कला गृह प्रवा्य की ही कला है। विचा में के सभी यन्त्र व क्लुकें शामिल हैं जिन का परिवार अथवा राज्य में प्रयोग होता है। दास (slaves) भी राज्य के घन ना अग है। एकेंटो के नमान भरस्तू भी दामर्यों के पक्ष में के तथा बासर्या (slaver) को प्राष्ट्रिक सस्था सममन्ते थे। उनके विचार में कुछ व्यक्तियों का अप्यो पर राज्य करना आवद्यक ही नहीं बरिक उचित भी है। अपने जगमनाम से ही कुछ मुद्ध राज्य करने के विषये पीत्र होते हैं तथा अप्य दाम वनने के लिये ही जान लेते हैं। उनके तथा अप्य दाम वनने के लिये ही जम लेते हैं। उनके दास प्रस्ताम के जहां कि दास तथा क्लानों के पारस्पत्तिक सम्बाय अपने होते हैं वास तथा क्लानों के पारस्पत्तिक सम्बाय अपने होते हैं वास तथा स्वानों के पारस्पत्तिक सम्बाय अपने होते हैं वास तथा स्वानों के मुखार होना है। परन्तु दासता एक प्रावृत्तिक सस्था होने के कारण अरस्तु कुछ व्यक्तियों को केवल कानून के द्वारा वास बनाने के विरोध में वे अनके विचार में एक दूनानों को अर्थ बुनानों भाई को दाग नहीं वलाल साहिते। दासता कुछ मनुत्यों के जन्म में निहित थी तथा वे ही स्वभाविक रूप से दान हो वहते थे।

श्वासन्त्र व्यक्तिगत सम्यत्ति के पक्ष वे थे। उन्होंने ब्लेटों के साध्यावार की सालोबना भी है। उनके दिवार में माजब स्वभाव में बन्नुयों गर व्यक्तिगत स्वाभित्व का स्विकार प्रांत करने की प्रवृत्ति होती है। यदि राज्य में व्यक्तियों को निजी सम्यत्ति का स्विकार प्रांत्य है तो वे सभी कार्यों को स्वयंत्रिक द्वित के साथ क्रेंटी। व्यक्तिगत सम्पत्ति के हित से प्रेरित होकर राज्य में प्रत्येक व्यक्ति भ्रपने कार्य में व्यस्त रहेगा।<sup>11</sup>

प्रस्तु ने द्रव्य तथा मूल्य के सम्बन्ध में भी प्रपने विचार व्यक्त किये हैं। उन्होंने विनित्तम मूल्य (Value in Exchange) तथा उपयोग मूल्य (Value-in tuce) का प्रमतर व्यक्त किया है,। "प्रदेक उस बस्तु के जो हमारे पास होती है दो प्रकार भिन्न उपयोग होते हैं—एक तो उपयुक्त ध्रयवा मुस्य तथा दूसरा प्रमुप्यक्त प्रवचा गोरा। उदाहरतार्थ यूता प्रत्ने के काम में भी भाता है तथा विनिमम के काम में भी भाता है (इनके द्वारा अन्य यस्तुर्धों को प्राप्त विमा जा सकता है)। ये दोनो हो जुते के उपयोग है।" व्यवस्था प्रस्त स्वांतिमम मूल्य का यह स्पष्ट प्रस्तर सर्वदाहर में झाल भी एक महत्वपूर्ण विचार है।

द्रस्य को परिभाषा तथा इसके नामों पर भी धरस्तू ने ध्रपने विचार स्थल करके धर्मदास्त्र के विकास में ध्रदान दिया है। मुद्रा समाज को वस्तु विनिमय की ध्रद्राविषयाओं सं मुक्त करती है। मुद्रा विनिसय का माध्यम है। यह हिमाब की इकाई (Unu of Account) भी है तथा बतेंमान उपभोग को भी स्वाप्त के स्वर्धात करके मूक्त सचय पा कार्य भी करती है। परनु प्रस्तु मुद्रा को अनुत्यास्त विचारते थे तथा व्याज के विद्ध से । सम्भवतः इस विषय पर वे इस समय प्रचित्त कर स्वाप्त के कि जब मुद्रा को अमुत्यास्त स्वर्ध के कि जब मुद्रा को किसी प्रमय व्यक्ति को उपार विद्या जाता है तो वह उस व्यक्ति के लिये अनुत्यादक सूद्रा कर हक पर पूँजी का हव धारए। कर तेसी है जो स्वय ज्यावर है।

#### प्राचीन रोम (Rome) में आर्थिक विचार

यथि यूनान प्राचीन खार्षिक, धार्षिक व राजनैतिक सम्यता का केन्द्र या परन्तु प्राचीन रोम के लीग दर्गनासन क सम्य साक्ष्मों के स्वध्यन के स्थान पर विजय प्राप्त करने में मधिक विच रत्तते थे। उनके जीवन का उद्देश सैनिक व राजनितिक शक्ति का विकास होने के कारण, वे विज्ञान व दर्गनधारन के श्रीच में अधिक प्रगति नहीं कर सके। यही कारण, है कि प्राचीन रोम ने धार्षिक विचार अधिक साजा में देवने को नहीं मिलते है। रोम वारों ने अधिकार आर्थिक विचार पूराम से ही उधार जिये थे। कवियो तथा इतिहास लेकको के मित्र स्थानों पर विकार दिवार हो कि स्रविरिक्त प्राचीन रोम के विचारों का अध्ययन हम तत्वज्ञानियों, कृपि-लेखको तथा स्मृतिज्ञों (Jurists) के लेखों के द्वारा कर सकते हैं।

प्राचीन रोम के प्रसिद्ध तत्वज्ञानी Cicero, Seneca, Pliny the Elder, Marcus Aurelius, Epictetus, Lucretius बादि थे। केटो ( २३४-१४६ ईसा पूर्व ) ने अपनी पुस्तक The Agricultura मे प्राचीन रोम के मुख्वामा के नैतिक व माथिक हिस्टकोस को व्यक्त किया है । वे Commercial Farming के पक्ष मे थे । मिनरो ( Cicero ), जो मगस्त रोम में सुप्रसिद्ध तत्वज्ञानी थे, ने भिन्न व्यवसायो की प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में लिखते हुये कृषि को श्रत्यधिक प्रतिष्ठाजनक तथा व्यापार को घृगाजनक व्यासाय बताया है। वे व्यक्तिगत सम्पत्ति के भारी समर्थक थे। वे भी युनानी तत्वज्ञानी प्लेटी व अरस्तु के समान दासता को सावश्यक समभते थे। श्रम विभाजन के लाभो के सम्बन्ध में भी उन के विचार प्लेटो से मिलते हैं। वे भी यूना-नियों के समान ब्याज लेने के विरोध में थे। सनीका ( Seneca ), मार्फस आलियस ( Marcus Aurelius ) तथा अपिक्टेटस ( Epictetus ) लोभ तथा विलामिता के विरोध मे दे। उन्होने दासना के दोवो पर प्रकाश डाना तथा चन्तर्राष्ट्रीय स्वापार के लाभो की प्रशसा की । Pliny the Elder ने अपनी पुस्तक Natural History मे बडे तया छोटे खेतो के तुलनात्मक महत्व की विवेचना तथा दासता की निन्दा की। वे वस्तु विनिभय अर्थव्यवस्था ( Barter Econony ) को मुद्रा अर्थव्यवस्था (Money Economy) की अपेक्षा अच्छा समभने थे। वारो (Varro), कोलुमेला (Columella ) तथा प्लेडियम ( Palladius ) ने अपने लेखो तथा प्रत्यो मे कृषि अर्थशास्त्र ( Agricultural Economics ) की प्रश्नमा तथा दासता प्रथा की ब्राधिक हानियों की विवेचना की है। वे छोटे पैमाने की क्षेती ( small scale farming ) के पक्ष में तया Absentee Ownership के विरोधी थे।

याप्ति प्राचीन रोग में प्राष्टिक विज्ञानों का प्रशिक्त विकास सम्भव नहीं हो सहा या परानु कांमून के क्षेत्र में प्राचीन रोम में बहुत विकास हुआ था। जरहीन्यन (Justuman) के समय में रोम के काहून के फित्र कोंती को एकनित्त करके Corpus Jures Civilis बनाई गई थी जिस के द्वारा प्राच्या प्राचीन रोग की आधिक सस्याओं के सम्बन्ध में बहुमूच्य सीन प्राच्य होता है। पेपी-यन (Paptusan), पोत्तच (Paulus) तथा गेयस (Casus) इत्यादि प्रसिद्ध स्मृतिकों के लेखों में प्राचीन रोग के मौतिक स्थापिक विवारों के चिन्द्र प्राप्त होते है। मुद्धा का महत्व, स्मृत्या, स्मृत्या, स्मृत्या के स्थापिक विवारों के चिन्द्र प्राप्त है होते है। मुद्धा का महत्व, स्मृत्या, स्मृत्य का स्मृत्य के स्थापिक विवारों के स्वयं किया स्था वर्तमान सम्पत्ति का सून् का निर्माण क्या वर्तमान सम्पत्ति का स्मृत्य का मार्ग का निर्माण किया। स्थापिकत सम्पत्ति तथा सर्विद्य (Conuncat) की स्वत्यक्त का निर्माण किया। स्थापिकत सम्पत्ति तथा सर्विद्य (Conuncat) की स्वत्यक्त का निर्माण किया। स्थापिकत सम्पत्ति का स्थापिक स्याप्त स्थापिक स्थापिक सम्पत्ति स्था। उन के विवारामुक्तर स्थुट्य स्थाप

5. J F. Bell

को प्रवनी सम्पत्ति का प्रवनी इच्छानसार उपयोग करने का सदा प्रधिकार प्राप्त होना चाहिये।

### विदोध श्रध्ययन सची

: History of Economic Thought (4th. Ed.) Lewis H. Hanev

: Chapter, II. : A History of Economic Thought, Chap-2 Eric Roll

ter, I

Robert Lekachman : A History of Economic Ideas, Chapter, I. 2

: Landmarks of Economic Thought, (2nd,

4. J. M. Ferguson

Ed ) Chapter, I : A History of Economic Thought, Chap-

ters 2 and 3. 6. Edmund Whittaker : A History of Economic Ideas, Chapter II

#### प्रश्न

I. Compare and contrast the economic ideas of ancient Greek and Roman thinkors

(राजस्थान, १६५६)

2. Contrast the economic views of Plato and Aristotle and point out the importance of Aristotle in the history of economic thought,

(राजस्थान, १६६०)

Is is correct to say that in ancient times detached ideas were recorded by poets and philosophers, descriptive of politico-economic relationships in human society, but no complete system of economic thought was developed ?

(राजस्थान, १६६१)

#### ग्रध्याय ३

#### मध्यकालीन ग्राधिक विचार

( Medieval Economic Thought )

यद्यपि पूरोप के आर्थिक इतिहास में मध्यकाल का एक महस्वपूर्ण स्थान है परादु इस नियय परिक सह काल कब आरम्म तथा कब समाग्त हुआ या विदानों में काकी मध्येन है। यद्यपि प्रियमांग्न लेककों के अपनार यह काल रोम के साम्राज्य का पतन होने पर ४७६ इसा पश्चान प्रारम्भ हुआ था, परन्तु इस मुन की समाध्त ने निर्धि पर इसा प्रशान प्रारम्भ हुआ था, परन्तु इस मुन की समाध्त ने निर्धि पर इस लेकों में काको मस्तेन है। अनदर इसाम (Dr. Ingram) तथा अन्य कुछ विदानों के विचारानुद्वार यह युत्र १,३०० ईसा पश्चात तक विद्यमान रहा। परन्तु इस विचार के अधिकास वेसक सहस्यत नहीं है न्योमि नर्तमान युग केवल १६वी स्वान्धी हो आपना हुआ हो। है। इसके अतिरिक्त सामन्तवाद (Fendalism) जो मध्यक्ता की एक प्रमुख सस्या थी, भी १५ वी स्वान्धी के अन्त तक विद्यमान थी। यद्यपि १३ वी सताव्यी के अन्त सं अध्यक्ता विद्यार परन्तु यह समभग १४०० ईसा परचात हो समान्य हुआ या। इस प्रकार मध्यकाल ४७६ ईसा परमान्त्र स्वान सम्यान्त्र सामन्त्र मुक्त समान्य हुआ सामन्त्र हुआ सम्यान्त्र स्वान स्वान स्वान स्वान सम्यान हो सामन्त्र हुआ सामन्त्र हुआ सामन्त्र हुआ सामन्त्र हुआ सामन्त्र हुआ सामन्त्र स्वान स्वान सम्यान स्वान सामन्त्र स्वान का सुमान है।

यह काल भिन्न सम्पतासों का निश्चण है। कुछ विद्वानों ने इस काल की प्रार-रिमक सवस्था को सपकारपुत्त (Dark Ages) कह कर सम्बोधित हिल्या है ज्यों कि इस प्रवस्था में किसी प्रकार को प्रगति नहीं हुई थी। मध्यकार में मुसलमानी सम्पता का चारों और काफी प्रवार हुआ तथा यह यम्यता विश्वम में स्पेन (Sp.in) से लेकर पूर्व में जावा (Java) तक फेसी हुई थी। ध्वी तथा १०वी सातादित्यों से, प्रवाद (Baghdad), केरी (Canco), ईजिस्ट (Egypt), कारडीवा (Cordova) तथा स्पेन में मुसलमान विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। मुसलमान सम्पता के प्रतिरिक्त इस पुत्त में झन्य सम्पतायें भी विश्व के अन्य भागों में विद्यान व्यी। इन में चीन की सम्पता मुख्य थी तथा इन काल में चीन विज्ञान तथा कता के क्षेत्र में उद्यक्ति सेत्य एक सा

मध्यकाल मे ईसाई धर्म की उन्नति व पाल्यात्य युरोप की सम्यता मे मह्य परिवर्तन हुमा था । १००० ईसा पर्यात के लगभग सारे

पश्चिमी यूरोप में ईसाई धर्म विद्यमान था । चर्च का विश्ववर्गीय संगठन होने के कारण ईताई पर्म ने यूरोप में एकता का निर्माण किया। ईसाई पर्म के प्रनुतार मानव सन्बन्ध इस प्रकार के होने चाहिये कि मानव ब्रास्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। इस कारण इस काल मे जीवन का लक्ष्य घामिक था तथा भ्रापिक क्रियामें धर्म के स्वाधीन थी । इस बाल मे वेदान्त ( Theology ) का ग्रत्यधिक विकास हुमा तया पादरी बहुत शक्तिशाली बन गये थे । ईसा मसीह ने मानव प्रतिष्ठा का प्रचार किया था। उन्होंने प्राचीन दासता की कडी ग्रालोचना की तथा मानव बन्धता ( Human brotherhood ) का प्रचार विया । ईसाई धर्म ने श्रम के सम्मान का उपदेश दिया । उन्होंने मानव में घन के सचय करने तथा गरीवों का फोपए। करने की प्रवृत्तियों की निन्दा की । ईसाई धर्म के ये उपदेश यूनानी तत्वज्ञानियों के उपदेशों के, जो दामता के पक्षपाती थे, पूर्णतया प्रतिकृत थे । ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर तथा मनुष्य जाति की सेवा करना ही मानव जीवन का लक्ष्य था क्योंकि ऐसा करने से ही उस को जीवन मे वास्तविक सूख व द्यान्ति प्राप्त हो सकती थी। इस प्रकार ईसाई धर्म ने प्रभाव ने मनुष्य के जीवन को एक नया ट्रिटकोएा प्रदान किया जिम के धनुसार मनुष्य को मनुष्य की भलाई करनी चाहिये। इसाई धर्म के युग में गिरजा ( Church) मानव सम्पता पर प्रभाव द्यालने वाली एक महत्वपूर्ण सस्या वन गया था। यह सम्यता, कला त्तया अध्ययन का केन्द्र था। इमाई मठो ( Monastrus ) के चारों और नगर बसे थे । क्रिस्तानी काल में मूठ प्रध्ययन तथा आधिक नियन्त्रण के केन्द्र थे ।

मध्यकालीन प्राधिक विचारों को सविस्तार ठीक प्रकार से प्रध्यपन करने के लिये सध्यकाल की विचार धारा को हो कालों में विमाणित किया जा सकता है। प्रध्यम नात की प्रधिक लगका ४०६ ईसा परचात तक है। प्रध्य नात को प्रधिक लगका ४०६ ईसा परचात तक है। इस बाल में ईसाई धर्म ने यूनावी विचारों के विपरीत उपदेश दिये हो हस बाल में ईसाई धर्म ने यूनावी विचारों के विपरीत उपदेश दिये हो हस बाल में इसाई धर्म ने यूनावी विचारों के विपरीत उपदेश दिये हो हम काल में विचारात तथा प्रति में मामता होता है। सामत्ववाद (Feudalism) तथा वर्ष के प्रधानतावाद होता है। सामत्ववाद (Feudalism) तथा वर्ष के प्रधानतावाद तथा प्रति प्रभाववादों होता हम विचारात तथा प्रति प्रभाववादों होता हम विचारात तथा प्रति प्रभाववादों हम विचारात तथा प्रति प्रभाववादों हम विचारात विचारात हम वर्ष हम हम वर्ष हम हम वर्ष हम वर्ष हम वर्य हम वर्ष हम हम ह

मध्यकालीन ग्राधिक विचारों के इतिहास में थोगस अक्विनास को लगभग

वहीं विशेष स्थान प्राप्त है जो घरस्तू को प्राचीन कायिक विचारों के इतिहास में प्राप्त है। उन की प्रसिद्ध पुरतक Summa Theologia के प्रत्येक पृट्ठ पर धर्म की छाप है। मध्य-काल में राज्य के कार्म, निजी सम्मत्ति, उचित्त कीगत (Just price) तथा उपाज प्रथा (Usury) सहत्वची विधारों का ज्ञान थोमस काविनता के प्रत्य में स्थाप विचारों के श्रम्थमन द्वारा भनी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।

चर्चप्रधानतावादी समाज में व्यक्तिगत सम्पत्ति को वाधनीय विचार किया जाता या। चर्चप्रधानताव्यक्तियों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति को एक प्रावृत्तिक सस्पा घोषित किया नवा इस के पक्ष भी कमे के सर्व प्रस्तुत किये से । उनके अनुसार निजी सम्पत्ति समाज से प्राप्ति व्या सर्वभावना को जनती है। यह उत्पादन में वृद्धि करने के लिये स्वावयक है। मनुष्य निजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की भावना से प्रतित हो कर ही समाज में प्रनेत प्रकार की धार्यिक क्रियाएँ करके कुछ उत्पादन में वृद्धि करने में योगदान देता है। व्यक्तिगत समाजि के धम्मित अध्यवस्य स्वस्त्रवस्त हो जाती है। प्रदा-व्यक्तित समाजि स्वाय में प्राप्ति क्रिययस्त स्वस्त्रवस्त हो जाती है। प्रदा-व्यक्तित समाजि स्वाय में प्राप्ति का प्रवृत्ति च व्यक्ति के कम को विच्या मान रसने के लिये सत्यवस्य झावश्यक है। परानु व्यक्तित सम्पत्ति की सस्या के प्राप्ति के प्रकार के किया का वा स्वस्ति की समाजि स्वया किया के विच्या सामाजि की स्वया के प्रसा के किया का वा चाहिये कि निजी सम्पत्ति समाज करवाण के लिये हितकारी विद्व हो सके है।

चर्च प्रधानकावादी आधिक विचारधारा में उचित मूल्य की बहुत महत्व दिया गया था। इसका मुख्य कारण यह प्रतीत होना है कि हैवाई धर्म घोषण के विवह या। दोषण की समस्या को समाध्य करने के हेतु ही उचित मूल्य के विचार का निर्माण हुआ था। एक व्यक्ति को दूसरे अच्यु मनुष्य की विचार का कार्युचित लाभ नहीं उज्ञान चाहिये। वातु को उसके उचित के अधिक मूल्य पर अचना उनना ही पाय मा जितना कि अपने पड़ोवों को हानि पहुँचाकर घोषण देना पाय होता है। चच-प्रधाननावाद में किसी भी वस्तु को उचित से काम अध्यवा अधिक कीमत पर वेचना अधारतीय तथा अविधिक (Unbewful) किया थी। केता को निसी वस्तु को उचित से सम कीमत पर अपन ही करना चाहिये तथा न ही विक्रोता को वस्तु को उचित से समित कीमत पर अपन ही करना चाहिये तथा न ही विक्रोता को वस्तु को उचित से समित कीमत पर अपन ही करना चाहिये तथा न ही विक्रोता को वस्तु को उचित से समित कीमत पर अपन नहीं करना चाहिये तथा न ही विक्रोता को वस्तु को उचित से समित कीमत पर अपन नहीं करना चाहिये तथा न ही विक्रोता की प्रधान पर अपन नहीं करना चाहिये तथा न ही विक्रोता को वस्तु को उचित सम्राच करना चार अपन करना था। उचित सुल्य वस्तु को कुल लागन में निर्मारिक किया जा मकता था।

थोमस प्रिनिवनास वाणिज्य (trade) के एक्ष में हे । उनके स्मृतार व्यापार, जिस को मनुष्य साम प्राप्त करने की भावना से प्रेरित होकर करता है, वाप नहीं है। प्राचीर हमाई पंके उपरोश के विपरीत, जिसके स्मृतार वाशिज्य को जराव समस्य जाना या, थोमस अविवनास के सनुसार वाशिज्य देश के जीवन के जिये सावदस्क है परन्तु ब्यापार, ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिये। ब्यापारी को लोक हित्तों को सदा ब्यान में रखना चाहिये।

योमस अनिवनास व्योज की प्रचा के विरोध में थे। उनके विचारानुसार मृद्धा स्वय अनुत्यादक यस्तु थी तथा अनुत्यादक यस्तु की उधार देकर व्याज प्राप्त करना एक प्रकार से उधारकर्ता का दोषणा करना है। इस प्रकार चर्चप्रधानताबाद के अन्तर्गत उदार प्रयदा करणा पर्वाच्छाप या। घोषस अविवात की व्याच सदस्यी विचारपारा वर्तमान विचारों के विपरीत थी। अविवात की व्याच सदस्यी विचारपारा वर्तमान विचारों के विपरीत थी। व्याच समुख अन्य वस्तु औं के समान उत्पादक है। मुद्धा पूँजी है तथा व्याज का लेता वाक्रनीय समभा जाता है।

योमस अविवनास तथा उनके समयंकों ने राज्य के कार्यों पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। उनके विचारानुसार राज्य का परम कर्तव्य जनता की रक्षा तथा उसको उचित आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसके अतिरिक्त राज्य का मह भी कर्तव्य है कि राज्य में रहने बाने गरीब व्यक्तियों का उचित प्रकार से पासन करे। यातायात के सामानों का विकास करना तथा उनकी उचित देखभाल करना मी राज्य का कर्तव्य है। समाज में शोषण को दैनिक जीवन में विद्यासन न होने देने के लिये यह भी आवश्यक है कि माप व तील के सिवकी पर कड़ा विवंत्र एर कड़ा विवंत्र एरा जाये।

सिक्को का मुद्रए करना भी राज्य का कर्तव्य था। इसके स्रितिस्त राज्य का यह भी कर्तव्य था कि राज्य मे क्यिर क्रवसिक्त की मुद्रा पर्याप्न मात्रा में विद्यमान रहे। राज्य को कर लगाने का स्रिक्कार प्राप्त था। करों का भुततान स्रिक्षण्य तस्तुओं के रूप में किया जाता था। करो का भार वहुत स्रिक्षण्य । गोक-प्रश्लास साधारए, श्रुष्ठान तथा अट्ट था। मुद्रा तथा मुद्रए-प्रशासन साधारए, श्रुष्ठान तथा अट्ट था। मुद्रा तथा मुद्रए-राह्म सी भी अच्छी नहीं थी। नाय नया तोल के क्षेत्र मे वेईमानी बहुत साधारए तथा व्याप्त थी।

#### सामन्तवाद (Feudalism)

सामान्तवाद का मध्यकाल में अनितम तीन शताब्दियों (१२००-१५००) में काफी प्रमुद्ध हुमा तथा इसका इस काल के आर्थिक व सामाजिक सगठन पर गहरा प्रभाव पड़ा। सामाग्तवाद के अन्तर्गत भूरवामी (Landlords) तथा कृषि दाल (Serfs) दो मुख्य गों थे। इस गुग में भूमि ही मुख्य सप्पत्ति ची तथा यह खाख सामग्री (1000) की पूर्ति का एकमात्र लोत थी। सामाज में मूरवामी के लेकर कृषिवाद तक प्रत्येक व्यक्ति प्रस्थक व अप्रत्यक रूप में भूमि पर निर्भर था। राज्य के लगगग सभी अन भूमि पर ही आधित थे। राज्य का मागम, कीत तथा खानि की सभी सामग्री भूमि पर निर्भर थो। सागन्तवादी समाज में सैनिक कृषिदाधी तथा सामज भूरवामियों से सापत होते थे। सामन्तवादी राज्य में विक अस्वामियों से तथा सामत्त भूरवामियों से सापत होते थे। सामन्तवादी राज्य में विक अस्वामियों से

निहित थी । सामन्तवादी राज्य में राजा स्वय प्रधिक दात्तिसाली नहीं था । राज्य की सता प्रधिकतर भूस्वामियों के हाथों में होती थी । राज्य का कार्य सूरवामियों स्वारा प्राप्त करों की सहस्रता से चलता था । राजा स्वय एक वड़ा भूस्वामियों स्वारा प्राप्त करों की सहस्रता से चलता था । राजा स्वय एक वड़ा भूस्वामी होता या । सामान्तवादी राज्य में उद्योगों की बहुत दुरी दशा थी । व्यापार तथा विनिमय अवनित की स्थिति में थे । यातायात व सदेश के साधन त्याव तथा प्रमाधित अवस्था में ये तथा ब्यापारी वर्ग का पतन हो गया था । केवल कृषि तथा यागीए सागुज ही सामन्तवादी राज्य की दो मुख्य विशेषताथ थी । रे समाज के सभी व्यक्तियों को भूस्वामियों पर अपने जीवन तिवाह के तथे आश्वित हो जाने के कारण इन भूस्वामियों को सामन्तवादी समाज में एक द्योर्ट राजा का स्थान प्रप्त या । निर्कत विवेष भूस्वामी देवतन्त्र हो गये तथा स्वय अपने कानून तथा विधान बनान लगे । सामन्तवाद का प्रन्त १ वी चाताब्दी में झित्तदाती राज्य के उत्यन होने पर ही समन्त हो तथा। परन्तु अनेको दोषों के होते हुये भी, सामन्तवाद वी परिचनी भूरोप को वस्त्रे (anarchy) से मुक्त रखा तथा सूरोप में वर्तमान राज्य के विशाल की अधारितीवाल का कार्य विधा।

प्राचीन यूनान तथा रोम में नगरी (Towns) का बहुत महस्व था। नगर समाज के राजनीतिक जीवन के केन्द्र थे। मध्यकाल से नगरी का वर्तनान राज्य के विकास पर गहरा प्रभाव पक्ष। मध्यकाल से समस्त प्ररोप में नगर तथा शहरों का विकास स्वाध्य प्रभाव पक्ष। मध्यकाल से समस्त प्ररोप में नगर तथा शहरों का विकास हुआ। बहुया गुरसा के उद्देश्य से नगर तथा शहर के थारी और शीवार थी। बुध अद्या तक मध्यकालीन नगर, व्यापार व वािष्ठज्य तथा गला निकसित प्रवस्था में से । बहुया पादरी तथा प्रस्तामी मानिकों को वािष्ठज्य विकास से साथक रिवड होते थे। ११ थी शताब्दी के धन्त में ईसाई धमंत्रुडों (Crosades) के फलसक्त्य पूरीप में व्यापार व कला वा विकास हुआ। वर प्रदुर्डों के कारण केवल मुस्तकानाों का ही प्रमध्यकागर से अपने वािष्ठज्य विकास हुआ। वारो के विकास हुआ। वारो के विकास हुआ। वारो के व

श्राधिक विश्वारों का इतिहास

4. L. H. Haney

: History of Economic Thought, Chapter, VI

5. Eric Roll

₹0

: A History of Economic Thought, Chapter, I

 Edmund Whittaker: A History of Economic Ideas, Chapters I & II.

#### प्रश्न

 Feudalism and Scholasticism were the two essential features of Mediaval Economic Thought. Discuss.

#### ग्रध्याय ४

### वरिगकवाद

# (Mercantilism)

विशाकवाद जम आधिक दिचारधारा का नाम है जो पारचात्य पुरोप, विशेषकर फास में, सोलहवी तथा सप्तहवी राताब्दियों में विद्यमान थी। फान्स मे यह विचारधारा वहाँ के वित्त मन्त्री काल्बर्ट के नाम से सम्बन्धित होने के कारण कालबर्टबाद (Colbertism) के नाम से प्रसिद्ध थी । जर्मनी तथा ग्रास्ट्रिया (Austria) में यह विचारधारा ने मॉलजम (Cameralism) के नाम से प्रसिद्ध थी। विशाकवाद मध्यकाल की समाप्ति पर १५०० ई० से ग्रारम्भ होकर १७५० ई० तक विद्यमान रहा था। विशाकवादी, जिनमे प्रमुख रूप से व्यापार-कुराल व्यापारी, शासक, तथा व्यापार में हिंच रखने वाले राजकुमार सिम्मिलित थे, राष्ट्रीय द्यापिक प्रभुत्व की प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यापार, विशेषकर विदेशी व्यापार को श्रत्यधिक महत्वशाली मानते थे । विशाजवादी बहमुल्य घातुमी-स्वर्ण तथा रजत-को प्राप्त करने पर बहुत महत्व देते थे । फलस्वरूप थिएकबाद ने बहुमूल्य घातुम्रों को एकत्रित करने की एक योजना का रूप धारण कर निया था तथा इसी कारण कुछ लेखकों ने विशाकवाद को बहमस्य घातुबाद (Bullionism) से सकेत किया है। विशासवादियों के विचारानुसार श्रीयक स्वर्णमधिक धन का तथा अधिक धन प्रधिक आर्थिक शक्ति का प्रतीक था। 'अधिक स्वएं के रूप मे अधिक धन प्राप्त करके ग्रधिक शक्तिशाली बनो,' बिएक्बोद का नारा था। विशाकवाद में व्यापारी वर्ग की महत्वपूर्ण प्रधान स्थान प्राप्त होने के कारण कुछ लेखकों ने विश्विकवाद को व्यापारी प्रशाली (Merchantile System) कह कर सम्बोधित किया है।

बिएकवादी लेखकों ने, जिनका जीवन के प्रति व्यावहारिक इिटकोए या, प्रयने विचारों की भिन्न लेखो तथा पिककार्यों में प्रसंगठित रूप से ध्यक्त किया है। यही कारए हैं कि से संस्थापक सम्प्रदाय (Clossical School) अपवा इतिहासवादी प्रप्रदाय (Historical School) के समान किसी एक विशेष सम्प्रदाय का निर्माण कर पासे। उनके विचारों में एकन्द्रवा का प्रभाव है। ये लोग पास्वास्य यूरोप के भिन्न देशों में फीन हुये थे। यदांचि विश्वकवादियों के ग्राधिक विचारों में साठन का सभाव है परन्तु इनको स्राज उचित रूप से वर्तमान स्रवंतास्त्र के निर्माताओं के पूर्वज होने का गौरव प्राप्त हैं। वर्तमान शताब्दि के सुप्रसिद्ध सर्पशास्त्री स्वर्गीय सार्ड कीरत ने भी प्रपत्ती प्रसिद्ध पुस्तक General Theory के सब्दाय २३ में विश्व कर्मा का अपना का अनुसा की है। विश्व का काम देने वाले मुख्य आधिक व सामाजिक कारए।

१५ वी शताब्दि के अन्त में पश्चिमी यरोप की जनसंख्या तगभग ६ करोड थी। य्यक्तिश्च व्यक्ति भूस्वामियों के खेतों में मजदूरी तथा स्वतन्त्र कुपकों के रूप मे श्राय प्राप्त करके जीवन-निर्वाह करते थे । <u>कृषि पर कुल</u> जनसंख्या के लगभग ह० प्रतिचात व्यक्ति निभर थे। ग्रेप १० प्रतिगत कारीगर, दुकानदार, पास्पी तथा कुलल व्यापारी, जिनके हाथी भे राज्य की राजनैतिक तथा प्राधिक सत्ता थी, थे। इस प्रकार समाज भूमि तथा कृषि-क्रियाग्रोपर आधारित था। इस समय मेदो लाख तथा एक लाख जनसञ्चा वाले नगरो की सख्या बहुत कम थी। केवल अन्दन, पेरिस, मिलान (Milan) तथा नेपिल्स (Naples) ही ऐसे चार बडे शहर थे जिनकी जनसङ्ग्र २ ताल के निकट थे। इसके म्रातिरिक म्रटवर्ष (Antwerp), मसस्ट्र डाम (Amsterdam), लिस्बन (Labon), रोम (Rome) इत्यादि नगरो की जनमस्या केवल १ लाल के लगभग थी। अधिकाश नगरो की आबादी लगभग ३० व ४० हजार के क्षोच में थी। परन्तु ये नगर एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थिन ये तथा इन नगरों में वर्लमान अर्थ में उद्योग विद्यमान नहीं था। वस्तुओं को बनाने का क्रम छोटे पैमाने पर कारीगर की छोटी दुकान में हुआ। करता था। आपने वनात का क्रम खुट पनाच पर कारोगर कर खाड़ जुमान न हुआ करता चा प्रथम पर प्रवाद बुकान पर कारोगर स्वय अपने हुछ सिशाब की (Apprentices) तथा देनिक वेतन पर कार्य करने वाल मनदूरों के मात्र वेतिक जीवन की उपयोग-वस्तुक्ष को बनाला था। परन्तु कती वस्त्र उद्योग, जो उत्तरी हटली तथा इंगलैंड के व्यापारी सहरों का मुख्य उद्योग था, तुलनात्मक बडे पैमाने पर समिठत था। इस काल मे व्याचार केवल शहरो तथा इन शहरो के निकट स्थित गाँवो तक ही सीमित था।

१६ वी शताब्दि के धारम्भ में समाज के आर्थिक जीवन, विशेषरूप से ब्यापार के क्षेत्र में, अचानक भारी परिवर्तन हुआ जिसके फलस्वरूप समस्त समाज के ब्राधिक जीवन में एक क्रान्ति उत्पन्न हो गई। इस क्रान्ति के निम्न मृह्य कारण थे।

(१) पुनर्जागरण (Renaissance) व मानदसेवा (Humanism) का आरम्भ स्वाम में पुनर्जागरण के विद्यमान होने के कारण मनुष्य के कान भे आरम्भ स्वाम होने के कारण मनुष्य के कान भे आरम्भ विद्यमान होने के कारण उनके जीवन के हरिटकोण में भी भारी परिवर्तन हुआ। कला तथा साहित्य की भारी उनित्व हुँ इसके माथ हो साम मानीन पुनान तथा इस्ली (Rome) की वह सम्प्रदा, ध्रिनमें कविता हवा भोगर्य द्वासित को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था भी, पुनर्भीवित

पाई । इसके अतिरिक्त व्यापारियों को व्यापार के द्वारा प्रधिक धनराशि प्राप्त होते के कारए। उनको राजनीतिक व ग्राधिक सत्ता भी प्राप्त हुई ।

- (३) विस्कृतवाद के उत्थान का तीसरा मुख्य कारए। यह वा कि इन काल में यूरीप की जनसंख्या में तेजी के साय बृद्धि हुई । १६०० ई० में परिचमी यूरीप की जनसंख्या ६२ करोड़ थी। अधिक जनसंख्या दे प्रवार से आधिक विकास की सम्भव वनाती है। एक और सी उत्पर्धत के साधन के रूप में भजदूरी गस्ती होती है तथा दूसरी भीर वस्तुयों की माग सदा विद्यमान रहने के कारए इनके के जी शीमतो पर वेचा जा सकता है। वस्तुयों की अधिक मांग होने के कारए पूर्वी वी सामान्य उत्पादकता (Marginal Efficiency of Capital) के बी रहती है तथा व्यापार व वित्तियोग करने को आतुर रहते हैं। इन प्रकार कनसंख्या में भूदि होने के कारए। उद्योग व व्यापार का विकास हुआ तथा व्यापारी वर्ष सामार्थ में भूदि होने के कारए। उद्योग व व्यापार का विकास हुआ तथा व्यापारी वर्ष समाज में अधिक स्वार्ण का विकास हुआ तथा व्यापारी वर्ष समाज में अधिक स्वार्ण का विकास हुआ तथा व्यापारी वर्ष समाज में अधिक स्वार्ण का विकास हुआ तथा व्यापारी वर्ष समाज में अधिक स्वार्ण का विकास हुआ तथा व्यापारी
- (४) <u>पामिक क्षेत्र में भी परिवर्तन होने के कारम</u>् विद्यालया को द्याकि हुँ। मुवारवाद (Reformation) के बारक्म होने से प्रोटेस्टेटर धर्म का प्रामागन हुंधा। प्रोटेस्टेटर धर्म के समर्थकों ने रोगन कैयोविक चर्च वा वहा विनोध विद्या। इससे गोप की दाक्ति भी कम हुई। इस नमें धर्म के तेवा Examos तथा विद्या। इससे गोप की प्रक्ति भी कम हुई। इस नमें धर्म के तेवा Examos तथा Luther थे। उन्होंने व्यक्तियत स्वतन्त्रता पर जोर दिया तथा चर्च की प्रधानता की । उन्होंने व्यक्तियत स्वतन्त्रता पर जोर दिया तथा चर्च की प्रधानता की। उन्होंने व्यक्तियत की स्वतन्त्रता (Freedom of Contract), जो प्राधिक प्रमानि के विदे ध्रावश्वक है, वा समर्थन किया। इस वाल में चर्च की राजनैतिक प्रक्ति का पति होत्तर उसके स्थान पर प्रक्तिशाली राज्य (Strong National State) का निर्माण हुंधा। यह परिवर्तन समाज से शानित बनाये रखने के नियं ब्रावश्यक था तथा व्यावश्यक वर्ष व्यावश्यक वर्ष न व्यवश्यक वर्ष न वर्ष परिवर्तन की निर्माण से सहनेश दिया। सामन्त्रताद तथा चर्चप्रधानतात्राद का पतन होने तथा शानित्राली राष्ट्रीय राज्यो के स्थापित होने से स्थापित विवर्ष विवर्ष विवर्ष सामन हुंधा।
- (x) मुडा धर्यव्यवस्या (Money Economy) तथा उद्योग धर्यव्यवस्या की स्थापना ने भी विकास की स्थापना की प्रोत्ताहन प्रवान किया। द्वार्थार तथा उद्योग ना विकास मध्यकाणीन वस्तु-विनित्तय अर्थव्यवस्था में असम्भव या। यह विकास सम्भव था। यह विकास सम्भव था। यह स्थापित हो।

इतिहास के विद्यार्थी इनसे मली प्रकार परिचित है कि किस प्रवार (Henry VIII के समय में राज्य तथा वर्ष नता प्रास्त करने के लिये एव इनरे सं लड़ते ये तथा किस प्रकार अन्त में Henry VIII को ही सफलता प्राप्त हुई।

रानी एलिजाबेय प्रथम ने सिक्को का सुधार करके बड़े येमाने की व्यापार तथा उद्योग प्रणाली के विकास को सम्भय बनाया।<sup>2</sup> इसी प्रकार का वार्य दूसरे राज्यों में भी हमा।

- (६) उपरोक्त नारखों के प्रतिरोक्त, विश्वकवाद के विकास में प्रतियोगिता (Competition) प्रणाली ना भी योगदान है। मध्यकाल में उत्पादन व ब्यागार प्राचीन रिवियो पर प्राधारित था। दान प्रवाप प्रचित्त होने के कारण ध्यानार का एकाधिकार समाज में नैवल विदोध वर्ग को ही प्राप्त था। दाने कारण थोग्य प्रकित्त को प्रपनी योग्यता का प्रयोग करने का प्रवत्तर प्राप्त नहीं ही पाता था। १६ वी तथा १७ वी सताविद्यों में प्राचीन रितियो तथा एकाधिकारी प्रयाप्ती के प्रपत्त प्राप्त के प्रवत्त प्राप्त नहीं ही पाता था। १६ वी तथा १७ वी सताविद्यों में प्राचीन रितियो तथा एकाधिकारी प्रयाप्ती के प्रवत्त होकर उनके स्थान पर प्रतियोगिता (Competition) वा युग ग्यापित हुया। इससे इनल तथा साहसी ध्यक्तियों नो ध्यापार तथा उद्योग के से त्रों में प्रवेत करने का प्रवत्त प्राप्त हुया। इससे ध्यापार का विकास हुया तथा विश्ववद्या की एक नवीन शक्ति प्राप्त हुई।
- (७) राजनैतिक की म राष्ट्रीयता की भावना के विद्यान होने से भी विश्वनाद को प्रोसाहन मिला। बास्तव मे विश्वनाद धार्षिक हिंदलीए में सिक्ताली राज्य निर्माए का युग था। इसलेंड में मिलार VII (१४६४) तथा सिक्ताली राज्य निर्माए का युग था। इसलेंड में मिलार VII (१४६४) तथा सिक्ताली राज्य निर्माए का युग था। इसलेंड में में सर्वत्रयम परिचर्मी यूरोप में दो सिक्ताली राजनैतिक राज्यों ना निर्माए हुए। तरहरवाल १६ वी सताब्दि के क्षत्र में पूर्वनात, स्पेन तथा हुए वी सताब्दि के क्षत्र में पूर्वनात, स्पेन तथा हुए वी सताब्दि के क्षत्र में पूर्वनात (Prussa) तथा इसलें को खाडकर लेला, तथा १७ वी मताब्दि के क्षत्र के जानीत वथा इस्त्री को खाडकर वेष स्थापना हुई। १० वी तताब्दि के क्षत्र तक जानीत तथा इस्त्री को खाडकर वेष स्थापना हुई। १० वी तताब्दि के क्षत्र तक जानीत वथा इस्त्री को खाडकर वेष सूरोप के लगभग सभी देशों में सिक्ताली राजनत्र (Monarchy) का युग स्यापित हो गया था। सिन्दाली राष्ट्रीय राज्यों को स्थापना के कारण राज्यों को स्थापना के सिन्दाली राज्यों को मिला कर सिक्ताली राज्य शासिक हों मामन्तवादी राज्यों को मिला कर सिक्ताली राज्य राज्य करते थे। राज्यों के केत्र में दृद्धि होने के कारण बस्तुयों भी मीला पर सिन्दाली राज्य राज्य करते थे। राज्यों के कारण बस्तुयों भी मीला कर सिक्ताली राजनितक त्रीतक की तुलना में क्षिक व्यापक हो गई हो से कारण बस्तुयों भी मीला कर सिक्ताली राजनितक सिक्तालिक की तुलना में क्षिक व्यापक हो गई वार्ति वा स्थान हाई त्याले के तिम वेष्टाल कारण हुई त्यालेक स्थान हाला हो तथा है स्थान वा प्रथा हुई त्यालेक स्थान कारण कारण हुई त्यालिक स्थान के तिम वेष्टाल करते हिन से उसले पा प्रथापित्यों

को विदेशों में ब्यापार करने के लिये उत्साह प्रदान करना तथा उनको बहुमूर्य धातुर्ये देश में लाने के लिये थ्रेरित करना भी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने का एकमात्र सरल उपाय था।

### विशक्तवाद की विशेषताएँ

इ गर्नेउ, फान, जर्मनी इत्यादि प्रत्येक राज्य में विशिव्हवादी गीतियो पर राजनीतक, आधिक, सान्कृतिक तथा पानिक साित्यों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । ११ वी सताहदी के सात्क में राज्यों के शांतिक वह रही थी तथा वे राष्ट्र की साित अपना करें के इच्युक थे। प्रत्येक राज्य प्रपने को स्रधिक साितकार्ता वनाने के उद्देश से समुद्र पार नये उपनिवेदाों की खांज में व्यत्त था। उपनिवेदाों को स्वाधीनता में रखने के लिये राज्य का साितवार्ती होना प्रतिकायस्यक था। इसके प्रतिक्रित व्यापार तथा उद्योग के विकास के लिये वीक्त तथा साख सस्माधों की सुविधा निहत मुद्रा अर्थ-यवस्था का होना भी सावस्यक था। स्थाप के विकास के लिये साम-पारित के उद्देश तथा प्रतिपत्ति को प्रोत्याहर प्रतिकार का स्थाप के विकास साम-पारित के उद्देश तथा प्रतिकार की निम्निलित पांच मुन्य विशेषनाये थी। सावस्यक या। विशादस्य विशेषनाये थी।

<sup>3.</sup> इस मुग में भुद्ध एक साधारए। बात थी। १४६४ ई० से लेकर १४४६ ई० तक यूरोप के कुछ देशों में लगागा प्रत्येक वर्षा, वहाई रही। १७ वी खताच्यी में केवल ७ ही वर्ष पूर्ण भान्ति के थे। इसके स्वितिस्त १६४० ई० से लेकर १८१४ ई० तक १६५ वर्ष के समय में लगामा ६४ वर्ष तक इमलेड युटी में ब्यस्त रहा था।

धातुक्रों के संघय पर अधिक महस्व दिया गया वा तथा राज्य की राष्ट्रीय क्राधिक नीतियों ना एकमात्र उद्देश्य बहमस्य धातुक्रों को प्राप्त करना था।

- (२) प्रान्टीनियो सेरा (Antonio Serra), नलीमैन्ट प्रामेस्ट्रोंग (Clement Armstrong) तथा प्राप्य यिएकवादी लेखको ने बहुमूल्य धातुष्ठो के संचय की घरवाधिक महत्व दिया था। जिस राज्य में बहुमूल्य धातुष्ठो के राज्य की घरवाधिक महत्व दिया था। जिस राज्य में बहुमूल्य धातुष्ठो की राजें होती है वह राज्य धिकताथी राष्ट्र होता है। परन्तु प्रशेक राज्य इस दृष्टि से समान भाष्य- धात्नी नहीं होता है। जिन राज्यों में स्वर्णा तथा प्रम्य बहुमूल्य धातुष्ठो का, खानो के भागक कारण, उत्पादन नहीं होता है, वे राज्य बहुमूल्य धातुष्ठो की क्ष्माव के कारण, उत्पादन नहीं होता है, वे राज्य बहुमूल्य धातुष्ठो की क्ष्माव के कारण, उत्पादन नहीं होता हमार प्रथम उद्देश को प्राप्त करने के हेत् विग्रन्नाह में ब्यापार की प्रथिक महत्व दिया गया था।
  - (१) परन्तु प्रस्त यह उठना है कि व्यापार के द्वारा नोई देश बहुसूल्य धातुयों को किल प्रनार प्राप्त करता है। विश्वादायों को इस वा उत्तर के में कोई सापति नहीं थी। इस प्रस्त के उत्तर के साथ ही विदेशी व्यापार तथा धातुर्क्ष स्थापत तेय (Envourable Balance of Trade) का महत्व स्पष्ट हो जाता है। बिएक वादियों के विचारानुसार बहुसूल्य धातुयों को कोई देश प्रस्य देशों को देश में वनी वस्तुयों को वेचकर प्राप्त कर सकता है। यह उत्ती समय सम्भव है जब कि वह देश प्रस्य देशों को प्रीप्ततान मात्रा में अपनी वस्तुरे वेचता है तथा प्रस्त देशों को प्राप्ततान मात्रा में अपनी वस्तुरे वेचता है तथा प्रस्त देशों में सूत्रतम मात्रा में वस्तुयों का क्रम करता है। इस का स्पष्ट प्रधा यह है कि ऐना करने से देश विश्वय को अपन्य देशों में सूत्रतम मात्रा में वस्तुयों का क्रम करता है। इस का स्पष्ट प्रधा यह है कि ऐना करने से देश विश्वय को अपन्य देशों में सुत्रतान के रूप में बहुसूल्य धातुर्ण प्राप्त होगी। इस प्रकार विश्वय व्यापार ते अपनुर्क्ष व्यापार-रोप घरविषक नियांत तथा पृत्र वाक्तिवाली राज्य भी स्वापना की जा वस्त्री थी। इस प्रकार विनाकवादी राज्य भी धार्यव्यवस्था विश्वय व्यापार तथा प्रमुख क्यापार-रोप के विचार पर प्राप्ताणित थी। योगत मन (Thomas Mun), वान हानिक (Von Horonk) तथा प्रस्त प्रस्ता की समूद्ध के विषय प्रमुख व्यापार रोप के महत्व की सुन्तर शब्दों में व्यक्त किया था।
    - (४) जिदेशी ज्यापार को सिनिश्चितामों के भय से मुरश्चित रखने के लिये विधानकाथी उपनिश्चों को सावस्थक समन्ति थे। राज्य की प्रार्थन समुद्रि के लिये राज्य की प्रार्थनिक स्वाधीनता में कुछ उपनिवेदों का होना सावस्थक है। प्रार्थ के पित्ये उपनिवेदों वा दोहरा साम है। प्राय्म तो उपनिवेदों में राज्यों की वस्तुमों की वेद्या ला सकता था। दूसरे राज्यों की उपनिवेदों राज्य की निर्यादों के लिये उपनिवेदों सावस्थक कच्चे माल (Raw Materials) को पर्याप्त मात्रा स्वारी स्वार्थी के लिये उपना बाजार स्वान सिद्ध होते थे। दूसरे उपनिवेदों से प्रार्थ्यक कच्चे माल (Raw Materials) को पर्याप्त मात्रा मा सिंगी की मत्रां पर खरीवा जा सकता था।

जा सकता था। इस के कारण देश के उद्योग विदेशों में ग्रन्य देशों के उद्योगों से प्रतियोगिता लें मकते थे।

(५) उपनिदेशों की अर्थस्थ्यस्था मानु भूमि (Mother Country) की छर्थ-ध्यवस्था की पूरक ही हो सकती थीं। इस विकारानुसार वरिणकवाद में खतिवेशों में बस्तुयों का विनिर्माण सथा उद्योगों की स्थापना क्दापि नहीं हो सकती। उप-निवेश फेयक कच्चे मान के उत्यादक ही हो सकते थे। इसके अविदिक्त क्षेत्री क्वार के उपनिवेश व्यादार (Colomal Trade) पर मानुभूमि का एकाधिकार था। इस फ्रकार स्त्र मती प्रकार स्टप्ट है कि विग्रकवादी राज्य मा उद्देश्य राष्ट्र की आधिक समझि के हित में उपनिवेशों का आधिक शोधण करना था।

व्यक्तिकवादी द्यापार तथा उद्योग नीतियाँ

द्वास्तिक्षाली राज्य के मिद्धान्त तथा अनुसून व्याचार-दोप के विचार भी व्यावहानिक हप देने के निये विरोध प्रकार की आविक गीतियों का पालन करना
आवश्यक था। एक गिहिमाली राज्य की स्थापना के लिये बहुन्सून्य धानुओं का
प्राप्त करना प्रावश्यक था। विध्वकारी विचारधारा के अनुसार केवल बारिज्य ही
बहुसून्य धानुओं को प्राप्त करने का एक मात्रा साधन था। इसके निये यह प्राप्तश्यक था कि राज्य से अविकन्म धनुओं का नियति तथा राज्य में मूनतम बन्दुओं
ना प्राप्ता किया जाय। यह कैवल इसी समय मम्मद हो मकता था जब देशे
समस्त व्यापार का राज्य हारा पूर्य नियमन हो। इस प्रकार विध्वकार के अन्तगत व्याधार तथा उद्योगे ना राज्य हारा पूर्य नियमन हो। इस प्रकार विध्वकार के अन्तगत व्याधार तथा उद्योगे ना राज्य हारा पूर्य नियमन हो। अस्त व्यावस्त से अनेन प्रकार
किया आवारों को कम करने के उद्देश से बांखिक वादी राज्य से प्रनेन प्रकार
के नियमों को गया किया जाता था। मसे ही वे नियम करदाश स्थान हो।

मर्वप्रयम बर्शिणवादी राज्य मे स्वर्श व रजन के निर्याती पर प्रतिवस्य था। इसी विचारधार का नाग बहुमूल्य धातृवाद (Bullionism) था। इस विचारधारा के प्रनुतार राज्य का यह कर्तव्य था कि टहुम्स्य धातुष्ठी को एक बार प्राप्त करने के पत्रवात कभी भी निर्माण करके सोना गडी चाहिए।

ते अञ्चार राज्य का स्वरुप्तान्य ने प्रकृति प्रशान र एक तो है स्वाह कि स्वाह कभी भी निर्मात करके सोना नहीं चाहिए।

दूमने, विशिक्षवाद में स्थावार के क्षेत्र में एकाधिकार का विशेष महन्द्र था। विशिक्षवाद में स्थावार के क्षेत्र में एकाधिकार का विशेष महन्द्र था। विशिक्षवाद में स्थावार कि स्थावार के उपनियंत्रों के उपविदेश के क्षावारी स्वावार नहीं कर सकते थे। इतना ही नहीं तक्षिक उपनियंशों को पश्के मान का निर्मात तथा उपनियंत्रों से कच्छी वस्तुओं का प्रधात के स्वत है से कि उद्देश के जहां भी है किया जा समता था। स्थावादियों की क्षित्राओं पर क्या निर्मात व निर्मात पर्णा नियमण स्थावित दर्ज के उद्देश से तक्ष्य से ता स्वाह्म प्राप्ता व निर्मात पर्णा नियमण स्थावित दर्ज के उद्देश से तक्ष्य है मात्रा निम्नत थी। उदाहरणार्थ सेन में उपनिवंत्रों के स्वाह्म स्थावाद के तत्रारा ही होता था। इत्तरों के साथ स्थावाद के तत्रार हो होता था। इत्तरों के साथ स्थावाद के तत्रार हो होता था। इत्तरों के

तवा हालंड में भी विशिक्तादी युग में व्यापार का एकाधिकार था। Dast India Company, जो १६०२ ई० में स्थापित हुई थी, को पूर्वी देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार प्राप्त था।

लीसरे, विशाकवादी राज्य मे व्यापार का घरयक्ष नियमन होता था । व्यापार का एकाबिकार प्राप्त होने के कारण सभी राज्यों ने इस अधिकार का अपनी वस्तुयों को अधिक कीमतों पर वेचने तथा दूसरे राज्यों की वस्तुयों को कम कीमतों पर सरीरने के लिए प्रमोग किया। निर्माती को, करों में छूट तथा उपदान दें कर प्रोत्माहन दिया जाताथा। बच्चे माल तथा सर्थनिमित बस्तुकों के निर्मात पर प्रत्यक्ष प्रतिवन्य स्थापित थे। उदाहरणायं इगलैंड मे कसी वस्त्र उद्योग के विकास के हित में भेड़ो, फच्ची ऊन तथा ऊनी सत के निर्यात पर प्रत्यक्ष रोक लगा दी गई थी। इसके ग्रतिरिक्त ग्रधिक निर्यात कर लगा कर भी इन वस्तुग्रो के निर्यातों की हतोत्हाहित किया जाताथा। ग्रायातो पर ग्रधिक ग्रायात कर लगाये जातेथे। लगभग प्रत्येक वस्तु पर, जिसका इगलैंड मे बायात होता था, बहुत स्रधिक स्रायात कर लगाया जाता था। इसके ग्रतिरिक्त ऊनी तथा मूती मिल उद्योगों के हितों को मुरक्षित रखने के उद्देश्य से ऊनी तथा मूती कपडे के प्रायात पर पूर्ण रोक लगा दी गई थी। सक्षेत्र में विश्वकवादी राज्य की विदेशी व्यापार नीति का एक मात्र उद्देश्य कच्चे माल के आयाती की कर से मुक्त करके श्रीत्साहित करना तथा पक्के माल के श्रायांती को प्रथिक कर सगा कर तथा प्रत्यक्ष रोक लगाकर हतोस्ताहित करना या। इसके विचरीत पक्के माल के निर्यातों को निर्यात कर से मुक्त करके तथा उपदान देकर प्रोत्साहित तथा कच्ची तथा अर्थनिमित वस्तुधो के निर्यात को प्रत्यक्ष रोकों के द्वारा तथा अधिक निर्यात कर लगाकर हतोत्साहित किया जाता था। विश्विवादी राज्य की विदेशी व्यापार की इस सीति का प्रमुख उद्देश्य देश में निर्यात उद्योगी का नियोजित विकास करके अधिक निर्यात करना तथा अधिक निर्यात करके अधिक मात्रा में बहुमूल्य धातुको की प्राप्त करना था। इस प्रकार ब्यावार के क्षेत्र में तरिएकवादी राज्य में छनेक प्रकार के नियमन तथा प्रतिबन्ध थे। प्रस्थेक नियमन तथा प्रतिबन्ध का उद्देश्य किसी न किसी विशेष राशीय उद्योग का विकास करना था।

प्रत्येक विशासकारी राज्य में प्रवलित नी-परिवहन नियमों (Navigation Laws) का उद्देश्य देश के जहांजी उद्योग (Shipping Industry) को नरकार प्रदान करना था। वन्तुओं वा झामात व निर्यात देश के अपने जहांजों में करने से देश को अधिक बहुमूल्य चातुर्य प्राप्त हो। सकती यो तथा देश के उद्योगों को विदेशी जहांजों पर आधित नहीं होना पड़ता था। इनके अधितरिक्त युक्त के समय में भी जहांजों पर आधित नहीं होना पड़ता था। इनके अधितरिक्त युक्त के समय में भी जहांजों पर आधित करने सकते थे। इस प्रकार एक शक्तिशाली जहांजों उद्योगों की स्थापना करता अधित कर सकते थे। इस प्रकार प्रवास विज्ञाग जीता था। भी प्रियहन अधिनियमों के कारण ही अपने तम्म तट व्यापार, तथा इंगलैंड व उसके

उपनिधनों के मध्य होने बाला ब्यावार केवल प्रांगरेकी जहाजों में ही होता था। इसी मृत्यार प्रमरीका तथा इंगलेड के बीच भी ब्यायार केवल प्रगंरिकी जहाजों में ही होता था। नी-गरिवहन प्रधितम्यों के द्वारा उपनिवेशी ब्यायार का नियमन वर्षने के प्रतित्तिक, उपनिवेशी ब्यायार का नियमन वर्षने के प्रतित्तिक, उपनिवेशी ब्यायों के विकास के दिवास पर भी नियमण स्थापित थे। वो वस्तुर्वे मात्रभूमि के उद्योगों के विकास के लिए बावस्थक भी उन के उत्यादन को उपनिवेशों में उपना केवल प्रतिवेशों में उपना के स्थाप्त को स्थापित प्रदान के उपनिवेशों में उपना के स्थाप्त प्रदान के स्थाप्त स्थाप्त प्रदान के स्थाप प्रदान के स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थापत स्

विश्ववादी राज्य में उद्योगों का आन्तरिक नितमन किया जाता था। इस क्षेत्र में निवमन व निवज्ञ के दो मुन्य उद्देश थे। उद्योग निवनन का प्रमम उद्देग्य विनिर्माहित वस्तुमां के उत्थादन को प्रोम्ताहम प्रदान करना था। उद्योग निवमन का दूसरा उद्देग्य राज्य में सभी प्रकार की वस्तुमों के उत्पादन का नियत्रण करना था। इंग्लैंड तथा प्राप्त में उद्योग निवमन का कैन्द्रीयक्रस्य कर दिगी गया था। महारानी ऐतिजाविय प्रथम के काल में १४३३ ई० में बनाये गये Statyles of Artificers भोजींगिक निवसों के केन्द्रीयकरण का एक उदाहरण है।

जनसंख्या, श्रम तथा वेतन सम्बन्धी विचार

विश्वक्तवादी राज्य की व्यापार, उपनिवेश तथा नौपरिवहन नीतियो का उद्देश्य अनुकूल व्यापार-शेष के लक्ष्य को प्राप्त करना था । इसी प्रकार विशिक्ष्यादी थम तथा बेनन सम्बन्धी नीतियो का उद्देश्य भी वशिकवादी व्यापार-शेष शिद्धान्त पर ग्राधारित या । ग्राविक निर्मातो को सम्भव बनाने के लिए बागकवादी विचार घारामें कम देतनों का भारी महत्त्व था। देतनों को नीचे स्तर पर रखने कें लिये थम की पूर्ति ग्रविक होनी चाहिये। इन कारण विख्यकवादी विचारक श्रविक तथा बदनी हुई जनसहया के भारी समर्थक थे। देश में ग्रुधिक जनगहवा के बिचरियों वास्त्रविक रूप प्रदान करने के लिये उन्होंने विवाह करने तथा बक्वे उत्पन्न करने पर पारिनोधिक देने तथा अदिवाहितों को दण्ड देने का सुभाव दिया था। वास्तद भे उन के विचार में श्रमिकों का देश की सर्वज्यवस्था में ग्रतिमहत्वपूर्ण स्थान था । निकलास बारवन (Nicholas Barbon) के विस्तर में देश के श्रमित्र उस देस का धून तथा र्जान थे। इसी प्रकार जोसिया टक्स (Josiah Tucker) के अनुसार ब्ही देश सबने अधिक धनीया जिस में सबने अधिक श्रीमक थे। हेनरी पीरिटा (Henry Fielding) के विचारानसार भी हिसी समाज के व्यक्तियों की सन्या जस समाज की शक्ति तथाधन नाप्रतीक थी। 5 डेबनेस्ट (Davenunt) के दिचार में भी निसी देश के लोग जम देश की बास्त्रदिक शक्ति थे।

<sup>3, &</sup>quot;The people are the riches and strength of the country" (Nicholas Barbon)

Barbon)
4. "Is not that country richest which has the most labour" (Josiah

Tackers the country necess which has the most fatour portains.

"That the strength and riches of a society consists in the numbers of the people is an assertion which has attemed the force of a maxim in politics" (Henry Fielding).

"People are the real strength of a country" (Davenant)

वशिषकवाद

विशक्तवादी समाज में केवल श्रमिकों की संख्या का ही महत्व नही था बल्कि उन को प्रवीलता व क्रियाशीलता का भी समान महत्व या क्योंकि धर्मिको में इन गुणो के होने से अधिक उत्पादन तथा अधिक निर्यात सम्भव हो सकते थे। यंही कारण था कि लगभग सभी विणकवादी लेखकों ने परिश्रम तथा प्रवीएता के गुए। को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय हित मे इन के उपयोग को भारी महत्य दिया। परन्तु इत सब बातों के साथ साथ वरिएकवादियों के वेतन के सम्बन्ध में प्रगतिशील विचार नहीं थे। उनके विचारानुसार वस्तुग्रों के उत्पादन व्यय को कम रखने का एकमात्र सरल उपाय यही था कि वेतन दर नीची रहे । उनका विचार था कि यदि श्रमिको का कम बेतन होगा तो वे सदा अधिक परिश्रम करेंगे तथा अधिक वेतन मिलने पर वे ग्रालमी हो जावेंगे। इस प्रकार विशाववादियों को वेतन के जीवन निर्वाह सिद्धान्त का सस्थापक कहा जा सकता है। परन्तु यह एक प्रारचर्यजनक वात है कि एक ग्रीर तो वाण्यिकवादी लेखक अभिको से मधिक प्रवीणता व क्रियानीलता की ग्रामा वरते थे तथा दूसरी घोर वेतन की दरों को नीचा रखने का अनुरोध करते थे। इस सम्बन्ध में उन के सकुचित विचारों का समर्थन करना कठिन है।

मत्य तथा ब्याज सम्बन्धी विचार

विशाकवादियों के पूर्व भी मध्यकाल में लेखकों ने मुल्य के विषय पर अपने विचार व्यक्त किये थे। उन लेखको के विचारानुसार किसी बस्तुका मृत्य उस वस्तु के वास्त्रविक गुरापर भाषारित या। मध्यकाल में कुछ लेखको ने, जिन में सेण्ट थोमस का नाम विशेषहप से उल्लेखनीय है, उचित कीमत (Just Price) के विचार पर ग्रपने विचार स्पष्ट किये थे । परन्तु ये लेखक उचित कीमत को निर्धारित करने मे असफल रहे। उन का उचित मूल्य सम्बन्धी विचार वर्तमान उपयोगिता के विचार के समान था। विशिकवादी पुग में द्रव्य अर्थव्यवस्था तथा विनिमय प्रशाली के आराम होने के कारण प्राचीन मूह्य सम्बन्धी विचारों में भी परिवर्तन हुमा। वस्तु के म्रान्तरिक गुण (Intrinsic quality) पर म्रामिशन उचित मूल्य के विचार के श्रतिरिक्त श्रव वस्तु के बाह्य अथवा बाजार मृत्य (Market Value) पर भी विचार किया गया। विशादवादी विचारधारा में बस्तू का मूल्य उसका बाजार मूल्य था जी बाजार में विनिमय क्रम के द्वारा निर्धारित होता था। सर विलियम पेटी (Sir William Perty) के विचारानुसार किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु के उत्पादन व्यय से निर्धा-रित होता था। उत्पादन ज्यय मे अम तथा भूमि पर किया गया व्यय समिम्नलित था वर्षोकि पेटी धन—वस्तुश्रो—को श्रम तथा भूमि के सहयोग का फल विचारते थे ।<sup>7</sup> पेटी के अनुसार वस्तु का बाह्य अथवा बाधार मूल्य वस्तु की माग तथा पूर्ति के परिवर्तनो के साथ कम या प्रधिक होता है। लोक (Locke) श्रम की वस्तु के मूल्य का एक मात्र साथन मानते थे। पेटी तथा लोक के मूल्य सम्बन्धी ये विचार सस्यापक सम्प्रदाय

 <sup>&</sup>quot;Labour is the father and active principle of Wealth, as lands are the mothers" (Sir William Petty)

(Classical School) के अर्थसाहितयों के विचारों से, विशेष रूप से एडम स्मित्र के विचारों से, बहुत मिलते जुलते हैं। एडम स्मित्र भी मूल्य के धम-ज्यस्र सिद्धान्त (Labour-cost Theory of Value) के समर्थक थे।

विण्कवादी लेखको ने मूल्य के समान, ब्याज पर भी अपने विचार ध्यक्त किये हैं। परन्तु दुर्भाग्ववा इस विपय पर अनेक विण्कवादियों के विचारों में शमानता नहीं है। थोनम मन (Thomas Mua), जो एक प्रसिद्ध विण्कवादी लेगक थे, के अपनेतार ब्याज का लेना उचित वा वसीकि इध्य को व्याज पर उधार दंकर होटे व्यापारियों को, विन के पाम पूंजी तथा घन का अगब होता है, आवश्यक मीद्रक सहित्स सहायता आप्त हो जाती है। इस से व्यापारियों को तो नाम होता ही है, परन्तु इस के अविरिक्त राज्य में ब्यापारियों को तो नाम होता ही है, परन्तु इस के अविरिक्त राज्य में ब्यापार का भी विकास होता है। व्याज का प्रतोभन देकर विववाशों, नावादियों तथा अग्र सज्जन व्यक्तियों की बचाई हुई सम्पत्ति ना व्यापार में विनियोग किया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति का तिता तथा देना उचित हो। योगस मन के विवारानुमार व्याज की दर शोधोगिक दशाओं का कारएए है।

भोभस मन के विचारों का विरोध करते हुवे सर धोमस करनेपर (Sur Thomas Culpeper) सवा जन के पुत्र ने सपत्री पुत्रकों में व्याज की प्रधा की कड़ी नित्या की। इसी प्रकार नर जीनिया चाईक्ड (Sur Josah Child) ने व्यावार त्या उद्योग के विकास के हित में ब्याज की दर को नीचा रखने का प्रदूरोध किया । कम ब्याज की दर पर ब्यापारी का प्रदूरोध किया । कम ब्याज की दर पर ब्यापारी का विकास कहित की। इस के जियरित ब्याज की दर धिक होने पर व्यापार का विकास कित कर की जाती है। इस के जियरित ब्याज की दर धिक होने पर व्यापार का विकास कित हो जाता है। इसी प्रकार देवनेक्ट (Davenant) ने भी ब्याज की कड़ी प्रामीचना की नया व्याज पर कर लगाने का मुक्ताव दिया

विभिन्न व्यवसायो की उत्पादकता तथा कर सम्बन्धो विचार

करों के सन्दन्ध में विधानवादियों के विवाशनुसार राज्य की प्रत्येक नाम-रिक में केवल उतना कर लेना चाहिए जितनों उनको राज्य में मुविधाये प्राप्त होती हैं। जो व्यक्ति प्रविक स्थाय करते हैं वे राज्य से प्रधिक सुविधाये प्राप्त करते. । पेटी, जो प्रसिद्ध प्रार्थेणों विधानवादी तेसक थे, के विवारनुसार प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि बह प्रपनी योग्यतानुसार राज्य कीय में वन्दा दे । सभी विश्वित्वादी विचारक सामान्य रूप से उत्सादन करी (Excise Duties) के पक्ष में तथा भीमा-चुल्क (Custom Duties) के विरोध में वे ।

# कुछ प्रमुख विश्विकवादी लेखक

विश्वकादी व्यावहारिक व्यक्ति थे 1 उन्होंने विभिन्न रोसो तथा पुरितवाधों में प्रपने विचार व्यक्त किये है। इन लेखकों के विचारों में समानता, मगटन तथा स्पाटता का प्रमान है। यही कारण है कि नयपि विश्वकादी लेखकों ने सानमान सभी आर्थिक विषयों पर प्रपने विचार स्पाट नियं है, परणु किर भी में प्राधिक नियों पर पर्पने विचार स्पाट कियों है, परणु किर भी में प्राधिक नियां तथा प्रकृतिवादियों के प्रकृतिक मिन करके तथा क्लार्थ होते के प्रकृतिक करके तथा उनका विश्वत्य करके धार्यिक विद्यार हों किया। यथि विश्वविद्यार करके धार्यिक विद्यार हों प्रदेश लेखक का प्रकृत करके तथा उनका विश्वविद्या वहुंद्र अधिक है तथा यहां प्रदेश लेखक का प्रकृत स्वत्य प्रयचन करता कित है। किर भी यहां पर कुछ प्रमुख प्रपत्य करना जिल्लों के विचारों का विद्यार प्रच्यान करना विद्यार के विचारों का विद्यार प्रच्यायन करना विद्या के विचारों का विद्यार प्रच्यायन करना विद्यार के विचारों का विद्यार प्रच्यायन करना विद्या के विचारों का विद्यार प्रच्यायन करना विद्या की है

थोमस मन (१५७१ ई०-१६४१ ई०)-योमस मन (Themes Mun), जिन के लेख विशक्तिवादी सिद्धन्तो तथा नीतियों के सग्रह है, लन्दन के व्यापारी थे। वे ईस्ट इन्डिया कम्पनी (East India Company) के सचालक भी थे। वे वाशिज्य बोर्ड के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने व्यापार के सम्बन्ध में अपने विचार अपनी पुस्तक England's Treasure by Foreign Trade में व्यक्त किये जो न केवल इगलैंड की चल्कि समस्त यूरोप के देशों की वैत्तिक तथा क्रायिक नीतियों के श्राधार बन ग्रे थे। सभी अन्य विश्वकवादियों के ममान मन ने भी धन की मूदा से सबोधित किया। मन के विचार में विदेशी ध्यापार धन के सचय का सब में उत्तम साधन या तथा उन्होंने विदेशी व्यापार को अपने लेखों में बहुत महस्व दिया था। मन अर्मुकूल व्यापार क्षेप को प्राप्त करने में शहस्य निर्वावी (जहाजो, बीमा, व्यापारियों का कमीधन इत्यादि द्वारा प्राप्त थाय) का महस्व समभते थे तथा इसी कारण उन्होने देश में जहाज उद्योग (Shipping Industry) के विकास पर श्रधिक जोर दिया। इनके श्रतिरिक्त मन के लेखों में मुद्रा के परिभाग सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) तथा मृत्य के सिद्धान्त (Theory of value) के भी चिन्ह मिलते हैं। उन्होंने यह स्वष्ट किया कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से बस्तुन्नों की कीमतो मे जो बृद्धि होती है उस न ब्यापार-श्रेप प्रतिकून हो जाता है। इसके विपरीत चलन में मुद्रा की सावा कम होने से मूल्य नीचे रहते हैं। अन्य विश्वतकारी लेखकों के समान मन भी बहुमूल्य धातुषों के सचय को श्रच्छा समभते थे।

मन करों को बुरा समक्ते थे। उन के मतानुसार कर 'कठोरता का ढेर' के

समान थे क्यों कि प्रत्येक कर प्रजा को गरीब तथा राजा को घनी बनाता है। परन्तु करों को बुरा समझते हुने भी उन के विचार में करों का लगाया जाना आवश्यक था क्यों कि निवा कर लगाये राज्य की प्रतिस्था करना करिन का ।

जान लोक (१६३२ ई०-१७०४ ई०) — जान लोक (John Locke) अपने समय के एक महान विचारक तथा दार्यानिक थे। उन को मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का घट्टत जान था। उन्होंने मुद्रा के सापेक्ष मृत्य पर प्रकाश हाता। उन्होंने मुद्रा के देश (Velocity of Money) के विचार को भी स्पष्ट किया तथा यह स्थक्त किया वि मुद्रा की मात्रा उसके थेम से भी प्रभावित होती है। उन्होंने मुद्रा के क्यापार के सिद्धान्त का भी सर्वप्रमानिमाण किया। ए जल (J. W Angell) ने उन की दस सिद्धान्त का निमाण करने के वाराए। अपनी पुस्तक The Theory of International Prices में प्रदास की है। प्रन्य सभी विश्वकारी लेखको थे समान लोक भी प्रमुक्त व्यापार-वेष के पक्ष में घे तथा प्रतिकृत व्यापार-वेष की राष्ट्रीय वरवादी का प्रतीक समझते थे।

सर जैस्स स्टीबार्ट (१७१२ ई०-१७८० ६०)—सर जैस्स स्टीबार्ट (Sir James Steuart) १-वर्ष गतास्त्री के सब ने अधिक दोश्य प्रतारेज विश्वकदारी संखक थे। उनशे An Inquiry into the Principles of Political Economy नामक पुरतक दो भागों में १७६७ ई० में प्रकाशित हुई थी। नवाि उनकी यह पुरसक उस ममस की समस्याघो का एक कामबढ़ घष्ट्यमन थी परस्तु किर भी इस ने लोगों का प्रधिक स्थान प्रकारित नहीं तिक संया। एकम स्मिन्न जिसकी मुनित्व पुरसक Wealth of Nations इस पुरसक हे नी सं प्रदात प्रवासित हुई थी, ने भी इस का प्रध्ययन बरना प्रावस्थक नहीं समस्या। परिमाणस्वस्य कुछ ही समय परचात सह पुरतक प्राव हो। उन की पुरतक में जनसस्या, मुद्रा, कुपि, ब्यापार तथा व्योग इस्यादि विषयों का सर्थस्ता क्रियारी हो। उन से पुरतक में जनसस्या, मुद्रा, कुपि, ब्यापार तथा व्योग इस्यादि विषयों का सर्थस्ता प्रध्यतन क्रिया है। जैस्स स्टीबार्ट प्रस्थान क्रिया है। जैस्स स्टीबार्ट प्रथमन क्रिया है। जैस्स स्टीबार्ट प्रथमन विषयों ने स्वास्त्र विस्ता के स्वास्त्र प्रथमन क्रिया है। जैस्स स्टीबार्ट प्रथम विषयों ने स्वास्त्र विस्ता क्रियारी विषयों का सर्थस्त्र प्रथमन क्रिया है। जैस्स स्टीबार्ट प्रथम विषयों ने स्वास्त्र विषयों का सर्थस्त्र प्रथमन क्रिया है। जैस्स स्टीबार्ट प्रथम विषयों ने स्वास्त्र प्रथमन क्रिया है। जैस्स स्टीबार्ट प्रथम विषयों ने स्वास्त्र प्रथमन क्रियारी स्वास्त्र विषयों ने स्वास्त्र प्रथमन क्रिया है। जैस्स स्टीबार्ट प्रथमन क्रियारी स्वास्त्र विषयों ने स्वास्त्र प्रथमन क्रिया है। जैस्स स्टीबार्ट प्रथमन क्रियारी स्वास्त्र विषयों ने स्वास्त्र प्रथमन क्रियारी स्वास्त्र स्

सर बिलियम पेटी (१६२६ ई०-१६८० ई०)-मर बिलियम पेटी (Sir William Petty) पुछ लोगों के मतानुवार Political Ecoromy के सस्यायक थे। उन न मधी लेखों के प्रध्यम्य से यह स्वय्ट शेखा है कि वे प्रयंत्र मान के एक महाल विवारक थे। उन विशेष हो हो कि उपयंत्र से यह स्वय्ट शेखा है कि वे प्रयंत्र समय के एक महाल विवारक थे। उन विशेष Discourses on Political Arithmetic (१६० ई०), A Teatise of Taxes and Contributions (१६६२ ई०), Political Anatomy of Ireland (१६७२ ई०), Quantalumounque Concerning Money (१६८२ ई०) तामक पार पुरतकें उन की महानता की सिंद करती है। उन्होंने कराया (राव्यात्र कराती है। उन्होंने कराया विशेष प्रयंत्र किया था। योधस मन के सदानत वे भी करो की

स्रावस्यक समभते थे। प्रपनी पुस्तक A Treatise of Taxes and Contributions में उन्होंने पूँजी के महत्व, जनसत्या, लगान के सिद्धान्त, मूह्य के मिद्धान्त मुद्रा तथा उत्पादन प्रांदि महत्वपूर्ण विषयो पर प्रपने विचार व्यक्त निये हैं। उन के मतानुमार यद्याव प्रयम तथा भूमि दोनों हो धन का स्रोत थे परन्तु अप को जन्होंने भूमि को खपेका प्रधिक महत्व दिया है। धन का स्रोत थे परन्तु अप को ते ले प्रयम तथा भूमि के श्यम से निवधित होता है। है वे भी प्रयम विध्वकारों के ले थ्यम तथा भूमि के श्यम से निवधित होता है। है वे भी प्रयम विध्वकारों के स्थान वेतनों को जीवन निवहिं त्वर पर निधिचत करने के प्रथा में थे। स्थावक जनसद्या के ले भी पक्षा में थे। उन के मतानुमार जिम राज्य में प्रधिक जनसद्या होती है वह राज्य कम जनसद्या वाले राज्य की प्रधेशा प्रधिक पनी व सात्तिवानी होता है। वे ब्याज के विधिष्ठ में निवधित प्रथान करने का एक साधन समझते थे। वे मुद्रा को व्यापार तथा उद्योग को सुविधा प्रधान करने का एक साधन समझते थे। उनके मतानुसार राज्य का वर्षेत्य मुद्रा के भूत्व को स्थिर राज्य या।

रिवर्ड केंद्रिलन (१६६० ई०-१७३४ ई०)-रिवर्ड केंद्रिलन (Richard Cantillon) प्रसिद्ध विद्याद्य विचारक थे। उन का जरम इ गर्नड में हुमा था प्रस्तु के फ्रांम में जा कर रहने सते थे। इमें गारण थे फ्राम्मीसी विद्यालवाई निवार कहें जाते हैं। उन्होंने फ्राम्मीस मानक सिद्याल पर सित्ता है। राष्ट्रीय पन, विनिमय तथा विदेशी व्यापार सम्बन्धी विपयों में उन की दिवाल किया तथा होते हैं। किया निवार किमी देस की वास्तिबक सम्बन्धित उन की प्रस्ता तथा तथा होते हैं। किया वस्तु का मूल्य उन वस्तु पर प्रधा किया के मूल्य से निवारित होता है। किया वस्तु का मूल्य उन वस्तु उर तथा किया कि मूल्य के प्रस्ता तथा किया होता है। किया होता है। उन को प्रस्त वस्तु का मूल्य उन के प्रस्त के प्रस्ता की प्रस्ता का प्रस्तु का मूल्य उन के प्रस्ता के प्रस्ता का पूर्ण सात था। व प्रवृक्षक व्यापार-येव के यस में ये तथा उन के विचार में यह राज्य की घानिक चालि का प्रतिक था। अन्य फानसीसी विश्वकवादी नेवकों से बीन वीडिंक (Jean Bodin) तथा जान ला (John Law) के नाम उल्लेखनीय है।

कितिय विरुद्ध बान हारनिक (१६३८ ई०-१७१२ ई०)—फिलिय विरुद्ध वा वा । वे १६८० ई०-१६८४ ई० को जन्म मास्ट्रिया में हुमा या । वे १६८० ई०-१६८४ ई० में जमंती व ज्ञान्तिया तथा फ्रान्स के बीच हुये गुढ़ के दसंके थे । इस गुढ़ ने उप के राजनीतक विवारों में पना परिवर्तन किया । उन की पुस्तक Cesterreich Über Alles, Wann e nur Will किया में उन के सिएकवादी निद्धानों का वर्षान है, १६६४ ई० में प्रकाशित हुई थी। उन्होंनेराज य भर्षध्वस्था के प्रसिद्ध नी नियमों का निर्माण किया था। उन के इन नियमों का

आसिट्या की वाशिज्य नीति पर ग्रहरा प्रभाव पड़ा था। उनके नी नियमों के अनु-सार देश की भूमि के गुलों की पूरी तरह जाच की जानी चाहिये। विदेशों से केवल बच्चे माल का ही आयाश होना चाहिये। बहुमूल्य धातुओं का नियति नहीं होना चाहिये। देश में जहाँ तिक सम्भव हो सके केवल देश में दमी वस्तुओं का ही उपभोग होना चाहिले तथा जो वस्तुयें देश में प्राप्त हो सकती हैं उनका आयात नहीं होना चाहिले तथा जो वस्तुयें देश में प्राप्त हो सकती हैं उनका आयात

कोहानीस होनारेन बान जरही (१७१७ ई०-१७७१ ई०)-वान जरही (JohannesHenrich Von Just) वियाग (Vienna) में प्रोक्तर वे 1 Frederick the Great के सामम में वे साले के मानन के तर वर राजी रहे थे। वे एक जुराश ने सकत के पान के सान के तर वर राजी रहे थे। वे एक जुराश ने सकत के 1 वे कई प्राविद्ध पुरवकों के नेत्रक थे। प्रपानी पुरतकों में उन्होंने प्रमाने पूर्वज विचानवादी लेकाने के विवार विचारों हो मार्गित क्या हिंगा हुए उसके प्रविद्ध प्रविद्ध प्रविद्ध में मार्गित क्या हुए उसके प्रविद्ध प्रविद्ध प्रविद्ध में मार्गित क्या हुए के विवार विद्धाना है। मार्गी विद्याना लेकाने के मार्गा नान जस्ती बहुमूल्य धातुधों के मचय, प्रविक्ष अनसस्या तथा विदेशी क्याचार के मार्गी समर्थक थे। उन्होंने कराधान के निवस वनाये तथा घटना समर्थी का प्रविद्ध ने कराधा के मार्गी के प्रवृक्षार करायों वा वा स्था समर्थक थे। उन्होंने कराधान के निवसों के प्रवृक्षार करायों के प्रवृक्षार करायों वा वा वा समर्थी के प्रवृक्षार करायों वा वा वा समर्थी के प्रवृक्षार करायों वा वा वा समर्थी के प्रवृक्षार करायों वा पर समर्थी के प्रवृक्षार करायों वा वा वा समर्थी के प्रवृक्षार करायों के प्रवृक्षार करायों का स्थापर तथा उद्योग पर पुरा प्रभाव नहीं पहला वा विद्ये । स्थापित करायान करायों वा वा विद्यो के प्रवृक्ष करायों का स्थापर तथा उद्योग पर पुरा प्रभाव नहीं पहला वा विद्यो का सामर स्थापति होनी चाहिये। वा स्थापत साम्य करायों का स्थापर विद्यान करायों वा वाहिये। वाहिये। वाहिये। वाहिये । वाहिये वाहिये । वाहिये वाहिये वाहिये ना करायों वाहिये । वाहिये । वाहिये वाहिये वाहिये वाहिये वाहिये वाहिये ना कराया वाहिये । वाहिये ना वाहिये । वाहिये वाहिये ना वाहिये । वाहिये वाहिये वाहिये वाहिये वाहिय वाहिये वाहिये वाहिये ना वाहिये ना वाहिये ना वाहिये वाहिये वाहिय

करायान के श्रतिरिक्त अस्ती के विचार में कृषि की उपति एक प्रक्तिशासी राज्य के लिये श्रावस्यक है। श्रपनी दूसरी पुस्तक Finanzschriften में उन्होंने ग्राने ग्रान्थ विश्वकतादी विचारों की ध्यक्त किया है।

### नव-विशाकवाद (Neo-Mercantilism)

वर्तमान राजाब्दी में वरिएकवाद का पुननस्थान हुमा है तथा सहार के लग-भग सभी देन — विनशिन व अविनशित—वरिएकवादी आर्थिक नीतियो को प्रपत्ता रहे हैं। यरिएकवाद क्षाधिक तथा राजनैविक क्षेत्र में समस्त समाज की आर्थिक-स्थापर व ज्योग-क्षित्रायों के राज्य हारा नियमन तथा नियंत्या की विचारपारा थी। यद्यपि १६ वी राजाब्दी तथा वर्तमान राजाब्दों में भी 'ठीया' के महान प्रवसाद के पूर्व ग्राधिक क्रियाएँ ग्रवन्ध नीति ( Laissez-faire ) के विचार पर ग्राधारित थी तया राज्य का ाजार करने नाता आधिक हो ने हातकों प करना बुरा समक्षा जाता था। प्रथम महाबुद्ध तथा तीसा की महान मन्दों के काल से यह भली प्रकार स्पष्ट हो गया कि श्रवन्य नीति के द्वारा समाज में पूर्ण रोजगार की हिब्दित को प्राप्त नहीं किया जा सकता था। समाज में बरोजगारी को बढती हुई समस्या तथा ग्राधिक ग्रस्थिरता के दोपो को दूर करने के लिये ग्राधिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप को ग्रावस्यक समका जाने लगा। कीन्स ने जो तीसा की महान मन्दी के पूर्व श्रवन्ध नीति के समर्थक थे, श्रयंव्यवस्था को हुढ बनाने के लिये राज्य के हस्तक्षेप की ग्रावश्यकता को स्थीकार किया। यतमान यग में समार केनभी देशों में समाज ने राज्य को श्राधिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का श्रधिकार प्रदान कर रखा है। अविकसित देशों में जहाँ राष्ट्र के श्रायिक विकास के लिये नियोजन को ग्राबदयक समक्ता जाता है नियोजित श्रथंच्यवस्था एक वास्तिवकता वन गई है। नियो-जित अर्थव्यवस्था मे ब्यापार, उद्योग तथा राष्ट्रीय साथ के वितरण के क्षेत्र म राज्य का नियत्रण है। जिन उद्योगों का देश में विकास होना चाहिये, नये उद्योग देश के किस भाग में स्थापित होने चाहिये, किन वस्तुयों का ग्रायात तथा किन वस्तयों का निर्वात होना चाहिये; विनिमय दर क्या होनी चाहिये, देश में किन बस्तुधी पर कर लगना चाहिये तथा कौनसी वस्तुये कर से मुक्त होनी चाहिये, निर्यातो को विस प्रकार प्रोत्नाहित किया जाये तथा आयातो पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोक लगानी चाहिये. इत्यादि प्रश्न वर्तमान समय मे राज्य द्वारा ही तव किये जाते है। ब्राज सभी देशों में नयातो को बढाने तथा आयातो को कम करने का अधिकतम प्रयस्त किया जाता है। सभी देशों की विदेशी व्यापार नीति का उद्देश्य अनुकूल व्यापार-संप की स्थिति की प्राप्त करना है। यही उद्देश्य विशाकवादी विवाधारा का भी था।

वर्तमान युग मे सभी देश प्रायात-करों के द्वारा प्रायातों को कम तथा निर्यातों को उपदान (Subsidices) के द्वारा प्रियिक करने का प्रयस्त करते हैं। विशिकवादी राज्य की भीति भी यहीं थी। तीक्षा के काल मे तो सभी देश प्रत्यिक निर्यात करने के इच्छुक थे तथा प्रायात विलक्ष्म नहीं करना चाहते थे। धीमती जान रीक्तियन (Mrs. Joan Robinson) ने ठीक ही कहा है कि विदेशी व्यापार के क्षेत्र मे मभी देश Beggar my Neighbour भीति का पानन कर रहे थे। वे इस सत्य की भूत गये थे कि उन की समृद्धि भी तभी सम्भव हो सकती थी जब उन का पड़ोती देश भी खुशहाली की स्थिति मे हो। यह उत्तरी समय सम्भव था जब वे नियति के साथ प्रायात भी करते। परिखान यह हुमा कि प्रन्तरीष्ट्रीय ज्यारार खब्डित हो गया तथा वे स्वरंत निर्मत बन गये। विश्वकवादी राज्य की भी दक्षी थी।

इन सब बातों के प्रतिरिक्त विश्वकवादी बहुमूल्य धातुष्ठी के मस्वय को बहुत महत्व देते थे। तीला के काल में भी यही विचारधारा विद्यमान हुई। सबुक्त राष्ट्र प्राफ प्रमरीका में स्वर्ण का घनी मात्रा में प्रापात किया गया था। इस से सलार के क्रम्य देशों भे मुद्रा सकुचन तथा मन्दी की समस्या विद्यमान हो गई तथा परिमाण-स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण मान का सदा के लिये खण्डन हो गया। यदि अमरीका तथा कुछ क्रम्य देशों ने विशिक्तवादी विचारवारों को न अपनाया होता तथा स्वर्णमान के नियमो का पाणन किया होता शी सहार के देशों को (अमरीका सहित) बहुत सी अधिक करिनाएंग्रे का मामना न करना पत्रता।

इस के ग्रांतिरक्त विश्वकदादी राज्य बहुत शक्तिशाणी था। बतंमान साम्य-वादी तथा समाजवादी राज्यों की तुलना विश्वकदादी राज्य से कुछ बातों में अवस्य की जा सकती है। इस प्रकार यह स्थप्ट है कि ससार के देश वशिष्टवाद की ग्रोर जा रहे हैं तथा अवस्य भीति का केवल शिताधिक महत्व जी रह गया है।

यद्यपि यह सत्य है कि बर्तमान समय में राज्य के क्षेत्र तथा शक्ति का विरंतार हो रहा है सवा इस प्रकार विश्वज्ञाद का पुनस्त्यान हो रहा है, परन्तु प्राचीन विर्माण कवार तथा धर्तमान समय के मत-बर्धिकवार में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर है। प्रथम, प्रवादि राज्य को अधिक धर्तिक्या प्रावा है परन्तु में चित्रकार प्रवादात्रज्ञारी राज्य को अधिक शिक्त प्रतिकार प्रवादात्रज्ञारी राज्य को अतात हे प्राप्त हुई है तथा राज्य इन प्रक्तियों का उपयोग समाज के हितों के पक्ष में करता है। दूसरे, प्रवादात्रज्ञारीय नियोजन का उद्देश जनता के आधिक जीवन में समुद्धि लाता है। विराप्त वार्धि राज्य में अधिकारीय प्राप्ति को नेवन जीवन निर्वाह का ही अधिकार घर। आज राज्य में अधिक व्यक्ति प्रवान करने का उद्देश सामाजिक करवारा है। शीखरे, वर्धमान दुन में योजनाय विराप्त में सामित करिक करवार में सामित प्रवाद मही या तथा न ही उत्त काल में साधिकरीय प्रकार प्रवाद विद्या तथी थे।

#### विशाकवाद का पतन

मानव जीवन के समान ग्राधिक विचारपारामें भी जन्म, उत्थान, तथा मृत्यु के जक्ष मधीन होती हैं। विक्रवादों विचारपारा भी इसी सामान्य नियान के स्थीन विधी हैं। विक्रवादों विचारपारा भी इसी सामान्य नियान के स्थीन विधी है। विक्रवादों विचारपारा भी इसी सामान्य नियान के प्रथान के स्थान स्थान

विश्वकवाद ४६

दूषित करती है तथा पूर्ण सत्ता मनुष्य को पूर्ण रूप से दूषित करती है। यही विशिक्त वादी राज्य के विषय में भी सत्य तिद्ध हुमा । विश्व कारी राज्य के विषय में भी सत्य तिद्ध हुमा । विश्व कारी राज्य के विषय में भी सत्य तिद्ध हुमा । विश्व कारी राज्य ने यवनी शांतियों का दुरुष्योग किया जिस के कारण जनता में मसत्योग फंतन लगा । इतिहास के विद्यार्थी इस सत्य से सत्यो प्रकार परिचित हैं कि किस प्रकार Student को से महार कारण कर के विषय पर मत्येन र है तथा किस प्रकार प्रचार कर के जाता को प्रविक्ता प्राप्त करने में सफतता प्राप्त हुई । इस के मृतिरिक्त उदारतावाद (Liberalism) का प्रारम्भ होने के कारण भी विश्व का प्रत्य हुमा । इन सब बातों के शितरिक्त विश्व कारों हिचारिया में सचीनेपन का प्रभाव होने के नारण इस में ममय के साम बदसती परिस्पितियों के प्रमुख सुधार करना सम्भव नहीं या । इन के प्रतिरिक्त विश्व कारण स्वी के साम कर स्वाप्त के स्वार्य के स्वार्य के सिद्ध को स्वार्य के सुद्ध सुधार करना सम्भव नहीं या । विश्व कारण के इस सुद्ध की स्वार्य के सुद्ध सुधार करना सम्भव मही या । विश्व को प्राप्त के सुद्ध सुधार कर सुद्ध सुधार करना सम्भव नहीं सुद्ध सुधार कर सुद्ध सुधार के स

## विश्वितवाद का संक्षिप्त ग्रालीचनात्मक श्रध्ययन

यविष विक्षित्रवाद यूरोए के देशों में केवल लगभग २६ सताब्दी तक विद्यमान रहा परन्तु अपने काल में यह आधिक विधारपारा के हो में एक महान क्रान्ति थी । एक ऐमें ममय में जब मध्यकालीन सामन्तवाद तया पर्वत्रमानताबाद का जोर था, एक सिताबारी मां परवादी ने सामित के विश्व प्रतिवादी था । इस के प्रतिवादी था । इस के प्रतिवादी या । उस के प्रतिवादी विदेशी क्ष्यापार के बेंग में सकतता प्राप्त करने वाब प्रमुख्त व्यापार के विचार को कार्य रूप देवे के लिये देश में व्यापार, उद्योग, वेतन, उदाभीन इत्यादि का राज्य द्वारा नियमन किया जाना भी भावस्थक था । प्रधिक नियात करने के हेनु विदेशों में उपिनियों की स्थापित करना भी कोई कम प्रावद्यक नहीं था । ये सव कार्य राज्य को सक्तियां। तमा कर ही किया सकते थे । इस प्रतार विक्रिकाद के प्रार्थ प्रतिवादी के में राज्य निमारिश की विचारपार तथा नीवि कहना गतात न नेगा ।

• इस काल में बर्जमार पूँजीवाद की स्वापना तुई ) पूँजी के सबय को सञ्जव बनाने के लिये बबत पर महेल दिया जाना स्वभाविक ही था । बिष्कत्वाद में विदेशी व्यापार पहली बार वहे स्तर पर होना मारम्भ हुमा तथा यह कहना गलत न होगा कि बतेगान मत्तराहिम व्यापार का इतिहास विशिव्याद से सारम्भ होता है। राष्ट्रीय उद्योगों के दिकास के हित में विशिक्यादी राज्य में सायात कर लगाये. जाते थे। इस प्रभार सायात करो तथा निर्मात उपयान मीति के द्वारा राज्य में सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। विशिक्तवादियों ने राजस्व के क्षेत्र, में कराधान (Taxation) के सिद्धान्तों का भी प्राध्यन किया। सभी विशिवजादी लेखक करों को सावश्यक समभ्यते थे नयोकि कर राज्य की स्नाय का साधान थे। जर्मन विशिवजादी त्या जराशी को प्रत्या के सद्धान्तों की विवेचना की राजस्व के विद्यान्तों की विवेचना की राजस्व के विद्यान्तों की विवेचना से मुलन की बार सक्ती है। विशिक्तवादी कम ब्याज के पत्र में ये नयोकि कम ब्याज को दर देश में ब्यापार व उद्योग में विकास के हित में थी। उत्तरण गर विचार ठीक सा त्या वर्तमान वर्षदाम्त्री भी देश में विनियोग तथा रोजगार के स्तर को ठें जा करने के लिये ब्याज की दर देश के स्त्र की उत्तर करने के लिये क्याज को स्त्र की वर्ष कर की ठें जा करने कि तथा करने बात करने की लिये वर्ष की की स्त्र मन्त्र की वर्ष की वर्ष की की स्त्र मन्त्र की वर्ष की वर्ष की सम्बन्ध की परिवित्तियों को स्थान में रखा आय दो विश्वकाद में दोष पांचा अगन्मित नहीं तथा कि वर्ष प्रवस्त है।

धर्तमान शनास्दों के प्रसिद्ध अर्थणास्त्री कीग्म ने विश्वकवादियों की प्रवसा की है। कीग्स के भतानुनार विश्वकवाद ने राज-कार्य पद्धित (Statecraft) जो समस्त अर्थव्यवस्था की समस्ता कर्या कर कराने के सम्बन्धित हैं, की नीव हाली। विश्वकवादियों ने अनुकूत व्यापार-शेष तथा राष्ट्रीय ममृद्धि के मध्य काररा-परिशाम का सम्बन्ध स्वापित किशा, अर्थान जन्में विश्व व्यापा कि विदेशी, अर्थान जन्में स्वापार के अनुकूत क्यापार-शेष पर राज्य की ममृद्धि निर्मार होती है। वेवास्तिक मीतियों तथा राज्य की ममृति मे प्रधिक हिंद रखते थे। कोन्स के विचारानुसार विश्वकवादी प्राधिक समस्त्रिमार (Macroeconomics) के सस्वाप्त के विचारानुसार विश्वकवादी प्राधिक समस्त्रिमार (Macroeconomics) के सस्वाप्त के

परनु विश्वकाद सकुचित राष्ट्रीयता के विचार पर आधारित था। विश्वक-यादी विचारपार में मत्तरीष्ट्रीय व्यापार का एकताव उद्देश राज्य की राजनीतिक प्रतिक में बुढि करता था। यही कारएं था कि विश्वकादों काल में विदेशों व्यापार धन्तरीष्ट्रीय मित्रता को स्थापित करने के स्थान पर त्रवृता का प्रतीक था। इनके धतिरिक्त विश्वकवाद में यह सम्भव था कि एक भीर तो राक्तिशाली तथा चनी राज्य विवासन हो तथा दुनारी थोर उसी राज्य में अधिकताद व्यक्ति क्षेत्रक में निर्धनता का अनुभव करे। इसका पुरुष कारएं यह था कि विश्वकाद में भोक कत्याएं का कोई स्थान निहित था। विश्वकाद में धनी राज्य तथा गरीद जनता दो विरोधी वास्तविकतायों नहीं थी। यह सकुचित विचार केवल भोडे समय तक ही प्रचित्तर रह सरता था वर्धीक वास्तविकता यह है कि अवता की समुद्धि के दिवा कोर्र ।

### विशेष ग्रध्ययन सूची

- 1. J. M Ferguson : Landmarks of Economic Thought, Chapter, III.
  2 J. F. Bell : A History of Economic Thought, Chap-
- 2 J. F. Bell A History of Economic Thought, Chap ters, 6 and 7.

3. Robert Lekachman : A History of Economic Ideas, Chapter, 3.

4. L. H. Haney : History of Economic Thought, Chapter, VII.

5. E. F. Heckscher : Mercantilism (2 vols.), 1935.

6. Eric Roll : A History of Economic Thought, Chapter, II.

7. Jacob Viner : Studies in the Theory of International Trade. Chapter. I.

Trade, Chapter, I.

8. Spengler & Allen : Essays in Economic Thought, Essay I & 3.

9. J. A. Schumpeter : History of Economic Analysis, Part II,

Chapter, 7.

 Alexander Gray : The Development of Economic Doctrines, Chapter, III.

11. William Fellner · Modern Economic Analysis, Chapter, 3.

12. Philip Charles Newman: The Development of Economics
Thought, Chapter, II

#### ঘ্রহন

In several important respects a recrudescence of Mercantilism developed following the depression of the Nineties and came to a head with the World War (1914-18) and particularly after 1921. (Haney). Examine the growth of this neo-Mercantilism during the inter-war period.

(राजस्थान, १९४९)

"Mercantilism is the name of the general type of economic thought which prevailed during the rise and existence of absolute monarchy." Explain this, giving the general content of Mercantilistic thought.

(राजस्थान, १९५०)

 What are the chief tenets of Mercantilism? Trace its vestiges in modern economic policies.

(राजस्थान, १६५२; कर्नाटक, १६५८)

 State and evaluate the basic ideas of Mercantilists and Neo-mercantilists.

(राजस्थान, १६५६)

5. Examine critically the circumstances that gave rise to mercantilism and those that brought about its decay.
(বেল্লোন, १९४৪, সান্য, १८४৪, १९४३)

 Give a resume of the Mercantilist strategy and tactics and indicate if they contain any scientific truth.

(बनारस, १६५७)

 'When considered with reference to the problems of the time in which mercantilism flourished, it is difficult, if not impossible, to find fault with the system'. (Scott) Examine this statement

(भागरा, १६५१; १६६१)

- "This Neo-mercantilism of the post-war period naturally differed in several respects from the olden mercantilism, and especially in that it appealed to more idealistic philosophy". (Haney) Comment.
- (থান্য, १९११) 9. Explain how the mercantile system can be regarded as a
- system of planned economy. (ग्रलीगड, १६५६)
- 10. Do you agree with the view that the term Mercantilism' lacks meaning for purposes of economic analysis.
  (মন্ত্রীয়ত্ত, বিশ্বহ্ন)
- Mercantilism in essence, was an economic policy and an economic doctrine bound up with the political doctrine of nationalism. (J. M. Ferguson). Comment

(ग्रागरा, १९५६)

#### ग्रध्याय ५

# प्रकृतिवादी

(The Physiocrats)

फिजियोक्रेट (Physiocrat) शब्द फान्सीसी भाषा के शब्द फिजियोक्रेटी (Physiocratic), जिसका हिन्दी अर्थ प्रकृति का शासन (Rule of Nature), है, से प्राप्त हमा है। प्रकृतिवादी १८ वी शताब्दी में <u>फान्सीसी उत्साही समाज</u> सधारको का एक ऐसा समदाय था जिसने आर्थिक विचारो की उस प्रएाली का जो वर्तमान ग्रथंशास्त्र विज्ञान की भाधारशिला है सर्वप्रथम निर्माण किया था। इसी कारण प्रकृतिवादियों को अर्थशास्त्र विज्ञान के संस्थापक होने का गौरव प्राप्त है। श्राधिक विचारों के इतिहास में वह विचारधारा जिसका इस समुदाय के सदस्यों ने सस्थापन किया था 'प्रकृतिवाद' तथा वे स्वय 'प्रकृतिवादियो' के नाम से प्रसिद्ध हैं । एडम स्थिम के विचारानुसार प्रकृतिवादी 'कृपि प्र<u>गाली</u>' (Agricultural System) के भारी समर्थक मे तथा इस कारण उन्होंने प्रकृतिवाद को कृषि प्रणाली के नाम से सम्बोधित किया था। इससे प्रकृतिबाद की मुख्य विशेषता का बुछ ज्ञान प्राप्त होता है। प्रकृतिवाद के संस्थापक फ्रोनक्यम क्वेसने (Francois Quesnay) के मतानुसार "प्रत्येक वह बात जो कृषि के लिये हानिकारक सिद्ध होती है, राष्ट्रीय हितो तथा राज्य के लिये भी हानिकारक होती है। इसके विपरीत प्रत्येक वह बात जो कृषि के लिये लाभदायक होती है, वह राज्य तथा राष्ट्र के लिये भी हित-कारी सिद्ध होती है।"2 सभी प्रकृतिवादियों के लेखों में यह विचार स्पष्ट रूप से

rejudices the ich is favour-" (Francois lugene Daire,

यद्यपि इस मान्यस्य में प्रयंशास्त्रियों में मत्तेभेद पाया जाता है परन्तु प्रवृत्तिवादी स्वयं अपने आप को वीदव के साथ 'Economistes' वहते ये। प्री० जीव तथा रिस्ट के मतानुसार केवल एकसिस्म को ही प्रयंशास्त्र विज्ञान का भक्ता मंत्रियाच्य कहलाने को रोशक प्राप्त है। प्रवृत्तिकारियों को उनके मतानुसार, अर्थशास्त्र विज्ञान का नेवल अग्रसर (Heralds) ही कहा जा सकता है।

व्यक्त किया गया है। तृङ्कतियादी घवन्त्र नीति (Lassez faire) के जारी समर्थक ये। वे आर्थिक क्षेत्र में राज्यकीय निवंत्रण तथा सरकारी हस्तवीप की नीतियों के विरोध में थे। उनके विचारानुसार आप्रक्षं राज्य में व्यक्तियों को अधिकतम आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। प्रकृतिवादियों को अर्थशास्त्रियों के प्रयस सम्प्रदाय को स्थापित करने का श्रेष प्राप्त होती है। प्रकृतिवादियों को अर्थशास्त्रियों के प्रयस सम्प्रदाय को स्थापित करने का श्रेष प्राप्त है।

#### प्रकृतिवाद को जन्म देने वाले कार्श

प्रत्येक समय के आधिक विचार उस समय की आधिक व सामाजिक परिस्थितियों से प्रमानित होते हैं तथा उन परिस्थितियों को स्वय प्रभावित करते है। अकृतिबाद के जन्म के सम्बन्ध में भी यह बात पर्गातया सत्य है। प्रकृतिवाद के आरम्भ (Origin) होने के फारणों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिये १८ वी शताब्दी में फारम के राजनीतिक व सामाजिक इतिहास का ग्रध्ययन करना श्राव-रयक है। १८ वी बाताब्दी के मध्य में फाल्स की राजनैतिक व आर्थिक स्थिति बहुत चिन्ताजनक थी । फान्स के राजा Louis XIV (१६४३ ई०-१७१४ ई०) के ७२ वर्ष के शासन काल में अनेक यहां तथा फिजल खर्ची के कारण राज्य तथा जनता की आधिक स्थिति बहुत खराब अवस्था मे थी ! Louis XIV के पहचात् उसके उत्तराधिकारी Louis XV ने १७१५ ई० से लेकर १७७४ ई० तक लगभग ६० वर्ष तक राज्य किया। इन दोनों राजाग्रो के लगभग १३७ वर्ष के शासनकाल में फास क्रम से लगातार युद्ध लडने में व्यस्त रहा। इसी काल में फ्रान्स की राष्ट्रीय सीमाओं में भी परिवर्तन हुये। इसके अतिरिक्त इस काल में उपनिवेशों को प्राप्त करने तथा खोने का क्रम भी विद्यमान रहा था। ग्रन्त से फ्रान्स के उपनिवेश साम्राज्य (Colonia) Empire) को काफी धक्का लगा तथा शान्ति सन्धियों के फलस्वरूप फान्स की कनांडा तथा भारत इत्यादि उपनिवेशों को स्थागना पड़ा । इस काल में राज्य की प्रत्येक क्रिया के कारण राष्ट्रीय ऋरण के भार में भी अध्यधिक बृद्धि हो गई तथा फान्स एक परिकीए। राष्ट्र (Insolvent Nation) की गम्भीर रिथित को पहुँच गया था। ऐसी स्थिति में बातावरण आधिक विचारों व नीतियों के क्षेत्र में परिवर्तन होने के अनुकल था।

इसके प्रतिरिक्त यथि इस काल में फान्य की लोक नीति में कोई विशेष महत्वपूर्ण सुवार व परिवर्तन नहीं हुवे ये परन्तु सारे देश में महत्वपूर्ण सामाजिक, राजवैतिक तथा विचार सम्बन्धी परिवर्तन विचमान थे। इत परिवर्तनों का प्रभाव फान्स के प्रतिरिक्त बाहर प्रग्य देशों में भी प्रमुचन किया गया। कान्स में इन परिवर्तनों ने मुप्रविद्ध फान्सीसी राजवैतिक क्रान्ति French Revolution को जन्म दिया।

यशिप १० वी शतीब्दी के मध्य में इगलैंड में उद्योग तथा व्यापार का विकास हो रहा था, परन्तु फान्स की अर्थेब्यवस्था में इस समय भी ऋषि को मुख्य प्रकृतिकवादी ५५

स्थान प्राप्त था। १६ वो सलाब्दी के मध्य में पहिचमी यूरोप के देशों में फ्राम्स में प्राप्तक उपजाऊ सक्ति वाली भूमि बहुत घनी माना में थी। कृषि ही फ्रान्स के लोगों का प्रमुख बदसाय था तथा कृषि कर राज्य की झाय का प्रमुख साधन था। परिन्तु कर का भार अधिक होने के कारण किसानों की आधिक स्थित बहुत अदाब थी।

कृषि पर श्रनेक कर लगाये गये थे। मूख्य प्रत्यक्ष कर Taille सभी प्रकार की भूमि तथा भवनी पर लगाया जाता था। यह कर मनमाने ढग से लगाया जाता या तथा कर निर्धारण का कोई उचित आधार नहीं था। इस कर का भार केवल कृपको तथा जिल्पकारों पर ही पड़ता था। सरदार व पादरी तोग विशेष प्रधिकार युक्त वर्गके सदस्य होने के नाते इस कर के भार से मुक्त थे। यह कर कृपकों व युक्त वन क सदस्य होन के नाते इस कर के भार से मुक्त थे। यह कर कृपका व विह्वकारों की कुल धाम का लगभग ५० प्रतिरात भाग होता था। करों ने वड़ी सहतों के साथ बहुल किमा जाता था। इस कर के घितिरक्त नमक के एकाधिकार (Gabelle) तथा ब्रानेक तस्तु करों (aides) के कारए। उपभोक्ताओं को प्राधिक कष्ट होता था। बहुधा बस्तु करों की मात्रा बस्तु के सूल्य के बराबर हो जाने के कारए। वस्तु को कीमत मे १०० प्रतिसुत की वृद्धि हा जाती थी। प्रत्यक्ष करों, नमक के एकाधिकार तथा बस्तु करों के ब्रातिरिक्त धनेक प्रकार के सीमा कर (traites) भी विद्यमान थे। यद्यपि कुछ नीमा करों का उद्देश्य देश के उद्योगी को सरक्षण प्रदान करना था, परन्तु अधिकतर सीमा कर आय प्राप्त करने के उद्देश्य से ही लगाये जाते थे। ये कर वस्तुयो पर उस समय लगाये जाते थे जब वस्तुये फारस से बाहर अन्य देशों को जाती थी तथा फारस में अन्य बाहर के देश से आती थी, ग्रथीत् वस्तुओं के निर्यातो व ग्रायातो पर सीमा कर लगाया जाता था। इसके प्रतिरिक्त सीमा कर वस्तुओं पर उस समय भी तगाए जाते थे जब वस्तुएँ फान्स के भीतर भिन्न मुत्रो के बीच लाई व ल जाई जाती थी। इन विभिन्न करो का देश के ब्रान्तिरिक व विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा था। शीगा करो के कारण बहुत कम निर्यात हो पाते थे। इन करो के श्रतिरिक्त किसान को सडको तथा पूलो का ज्यमांग करने के लिये भी कुछ देना पडताथा। किसानो को, जो एक प्रकार से फ्रान्स की ब्रर्थव्यवस्था की शक्ति थे, कृषि मे मुधार करने कान ती कोई ब्रवसर ही प्राप्त या तथा न उत्साह ही था। ऐसी चिन्ताजनक तथा खराब स्थिति में नुधारों की भारी ग्रावस्यकता थी। करो के भार में कभी करना तथा उचित श्राधिक नीति के द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधार करना समय की झावध्यकता थी। व्यापार तथा उद्योग के विकास के लिये एकाधिकार की प्रया को समाप्त करके इसके स्थान पर आर्थिक क्रियाओं की स्वतन्त्रता तथा प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना आवश्यक था। समाज में फ्राधिक प्रगति तभी सम्भव हो सकती बी जब राज्य का हस्तक्षेप न्यून-तम हो।

सर्वप्रथम Pierre le Pesant, Bossguillebert (१६४६ ई०-१७१४ ई०) ने Lows XIV नी झार्कक तथा राजकीयोग नीजियों में सुबार करने की सायकर हवा को व्यक्त किया। उन्होंने यह स्वस्ट रूप से घोषित किया कि तोगों की शाकिक किटाइयों का कारण देश की शीधित कर प्रशास कर नहीं के आपर कर नरी की समाप्त करने तथा इनके स्थान पर प्रत्यक्ष कर लगा कर देश की कर प्रशासी स्पाप्त करने तथा इनके स्थान पर प्रत्यक्ष कर लगा कर देश की कर प्रशासी स्पाप्त करने का सुक्षाव दिया। Bossguillebert के श्रीविष्क Marshall Vauban (१६३३ ६०-१७०७ ई०) ने, जो Lows XIV की सेना में सैनिक से मायति व निर्मृत करने के श्रीविष्क प्रत्य सभी करों को समाप्त करने का सुक्राव दिया। उन्होंने प्रमा व क्रांप को प्रशास की वास सकता है। या पार्टियों । उन्होंने विवासिता तथा विशेष प्रधिकार प्रधा की कही आलोचना की

परन्तु इन महान व्यक्तियों के द्यातिरिक्त प्रकृतिवादी लेखको पर रिषाई केण्टोलन (Ruchard Cantillon) के विधारों का विदेशपण से प्रभाव पड़ा। उनकी पुरत्तक '[5831 sur la nature du Commerce en general' में व्यक्त किये गुवे विचारों से प्रकृतिवादी बहुत प्रभावत हुये। गिराच्यू (Mirabeau) ने तो केस्टीकन के विचारों को प्रमान पुस्तक 'L' Ann des Hommes (1756)' में व्यक्त किये गुवे प्राधिक विचारों का प्राधान बना तिया था। गिराब्यू की पुस्तक ने, जो मुस्यतः केन्द्रीलन के विचारों का प्राधान बना तिया था। गिराब्यू की पुस्तक ने, जो मुस्यतः केन्द्रीलन के विचारों पर प्राधारित थी, प्रकृतिवाद के सस्यापकों के व्यान को प्रकृतिन विचारों पर तहरा प्रभाव शिक्त विचारों पर तहरा प्रभाव श्वात।

प्रकृतिवादी हभी प्रकार के प्रविक्रमों के किरोध में थे। वे प्राकृतिक ध्यवस्था (Natural Octor), जितक करवर्षन माना राज्य के विवसूर्ध व ह्यांनियान निय-न्यांगे वे पुक्त रहता है, के मारी मार्चक र Laissez faire Laissez paseeक नारे का प्रकृतिवादियों की धाविक नीतियों में एक विवेध प्रत्वपूर्ण स्वान था। उन्होंने धायिक उदारतावाद (Economic Liberalism) में नीव बाली नया उनको उदारतावादी सम्प्रवाद (Economic Liberalism) में नीव बाली नया उनको उदारतावादी सम्प्रवाद का प्रकृति व्यापार तथा उचीन सम्बन्ध एलाधिकार कि वा वा प्रकृति व्यापार तथा उचीन सम्बन्ध एलाधिकार प्रभा वा वा राज्यकिय नियन्त्रणों के कढ़े धालीकल वे । वर्षक धाविक विवास एक महार से धिएकवादी नियम्त्रणों के कढ़े धालीकल वे । वर्षक धाविक विवास एक महार से धिएकवादी विवास के बालीक वे । विवस्त वा उपनेण नियन्त्रण, एक्सिकार, व्यापार तथा उचीन के नियस्त उद्यादि के प्रायोग नियन्त्रण, पूक्तिक कि विवस्तित प्रकृतिवादी राज्य की वा करते तथा एक्सिकार प्रवास के कि विवस्त करते हमारी एक्स में खे । वे राज्य द्वारा धाविक कि वा कि स्वासी के प्रविक्रमां के नियस के नियस करते तथा एक्सिकार के नियस हो। वियस के नियस के निय

प्रकृतिवादी ५७

हारा देश के प्राधिक विकास पर खराव प्रभाव पड़ता है। यही कारण या कि यद्यपि विश्ववादी विचारधारा में व्यापार व उद्योग सम्बन्धी नियन्त्रणों का एक विदेष महत्व था, परम्तु प्रकृतिवादी पूर्ण इंडता के साथ प्रवस्य मीति (Laissez faire Policy) के समर्थक थे। इसके प्रतितिक जबकि विश्ववादी व्यापार व उद्योग की जमित पर प्रथिक महत्व देते थे। प्रकृति वादियों के विचारानुसार केवल कृषि ही एक उत्यादक व्यवसाय या व्यापार व उद्योग अनुत्तादक व्यवसाय थे। इसी कारण वे कृषकों को उत्यादक वर्ग तया जिल्कारी व व्यापारियों को अनुत्तादक वर्ग सममते थे। उनके प्रयंताहक वर्ग तया जिल्कारी व व्यापारियों को अनुत्तादक वर्ग सममते थे। उनके प्रयंताहक वर्ग तया जिल्कारी व व्यापारियों को अनुत्तादक वर्ग सममते थे। उनके प्रयंताहक वर्ग तया जिल्कारी व व्यापारियों को अनुत्तादक वर्ग सममते थे। उनके प्रयंताहक वर्ग साथ उद्देश देश में कृषि उत्यादक में वृद्ध करना तथा कृषकों की प्राधिक रिवर्त में सुपार करना होग वादिये। इस प्रकृत तथा क्ष्यकों की प्राधिक रिवर्त में सुपार करना होग वादिये। इस प्रकृतिवाद के अन्य का एक व्यवस्थ अग्रिक होती के प्रकृतिकारी विरोधों व्यापिक वित्रों में निहित था। इसी सत्य को स्पष्ट करते हुए अन्य क्षा क्ष्यक व्यवस्था के अन्य का एक व्यवस्थ के अन्य का एक व्यविक वादी विरोधों व्यापिक वित्रों में निहित था। इसी सत्य को स्पष्ट करते हुए अन्य अन्य त्यापिक वादी विरोधों व्यापिक वादियों के निर्माण वादि कह कर को जा प्रवस्त के अन्य का तथा इसके क्षय तथा वादी वेदी का विषय के वित्रा के वित्रा वादी विद्या का तथा वादी है कि प्रवस्ता का वादी के विद्या के वित्रा के वित्राधी का विषयिक वाद के विकट बतवा था" ।

कि प्रकृतिवाद फान्सीसियों का विशिक्तवाद के विरुद्ध बलवा य

# प्रमुख प्रकृतिवादी लेखक

म्हितियादी सम्प्रदास के प्रमुख नेता फ्रीनक्वस नेवेसने (Francois Quesnay)

में । वेसने (१२६४ ई० १७७४ ई०) का जरम एक कृषक परिवार से हुमा था । उनके
पिता एक साधारण वकीत थे । प्रभी जीवन के १७ प्रथम परिवार से हुमा था । उनके
पिता एक साधारण वकीत थे । प्रभी जीवन के १७ प्रथम वर्षों तक वे पैरिस के समीध
एक लेता (Farm) पर रहे थे । २५ पर्य की म्रापु में वे घरव चिकिन्यक (Surgeon)
वन गए थे । उन्होंने bleeding के विषय पर एक पुस्तक लिखी थी । वे Academy of
Surgeor के मुल्य मशी तथा इस तस्त्रा द्वारा प्रकाशित पुस्तका के सम्पादक भी थे ।
१५४६ ई० में वे Madame de Pompadour तथा कुछ काल पश्चाम 1001 XV के
राज्य चिवित्सक निवृत्त हुए थे । वे प्रकृति की शत्ति में भारी विरवास एकते थे तथा
Nature Cure के भारी समर्थक थे । उनकी प्रथम पुस्तक "Observations sur
les elfets de la saignee', जो घोषांच से सम्बन्धित थी, १७३० ई० में प्रकावित हुई थी। उनकी सुम्तिस पुरतक "Tableau Occonomique" १७५६ ई०
में तथा उनकी प्रतिम पुरतक "Maximes generales du Gouvernement
economique d'un Royaume agricole १७६० ई० में प्रकाशिता हुई थी।
प्रयोध उनके लेखी तथा पुस्तकों की गंदम प्रविक्त गही थी। परनु उनके विवारों का
प्रयोध उनके लेखी तथा पुस्तकों की गंदम प्रविक्त नही थी। परनु उनके विवारों का
प्रभाव वहतं स्विक्त था। वे सार्थिक उदारतावाद के करण स्वारात्रे । अवी कारक

है कि वे प्रकृतिवारी सम्प्रदाय के नेता माने जाते है। उनके प्रकृतिवारी धनुपायियों में Mirabeau the Elder, Du Pont de Nemours, Mercier de la Riviere, Turgot, Badeau, Le Trosner के नाम विशेष रूप से उत्सेखनीय हैं।

क्षेसने की समपूर्ण योजना व रमस्त प्राधिक विचार प्राकृतिक विधान (Natural order) के विचार पर ग्राधारित थे। इस विचार के ग्रनुशार प्रकृति सभी मनुत्यकत सस्यामों की प्रपेक्षा पूर्वगामी है तथा मानव जाति व तभी सामाजिक क्यों को प्राकृतिक व्यवस्था की प्रपेक्षा पूर्वगामी है। तथा मानव जाति व तभी सामाजिक क्यों को प्राकृतिक व्यवस्था संबंधा थी तथा निर्देश है। मनुष्य का कर्तव्य है कि प्रकृति के नियमों का सच्चे वग से पासन करे। ऐसा करने से ही उस को शराधिक मुख तथा सच्ची शानित प्राप्त होगी। ऐसा करना उस का प्राकृतिक श्राधकार भी है। जब मनुष्य प्राकृतिक व्यवस्था के नियमों का उच्चान करते हैं तो वे स्वय ग्रापंत को दरवाद करते हैं। इस के विपरीत प्राकृतिक व्यवस्था के नियमों का उच्चान करते हैं तो है। इस प्रकार प्राकृतिक व्यवस्था के नियमों का पालन करने के हेतु सने का प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक व्यवस्था को प्राप्त करना प्रयोक राज्य का लक्ष्य होना चाहित्र ।

राज्य की व्यापार तथा उद्योग सम्बन्धी नीति भी इसी प्राकृतिक व्यवस्था के स्रमुक्त होनी चाहिये। बस्तुम्रो का उत्पादन तथा वितरस प्रकृति के निर्मित्र नियमों के प्रमुत्तार होना चाहिये तथा इन नियमों को कार्यतीलता में सरकारी प्रतिन्यों के प्रमुत्तार होना चाहिये तथा इन नियमों को कार्यतीलता में सरकारी प्रतिन्यों के द्वारा क्लिमी प्रकार की हकाइट नहीं डालनी चाहिये। प्राकृतिक व्यवस्था में प्रत्येक बीज पूर्ण थी। उत्यक्ते विचारमुत्तार सरकार का कार्य केवल नागरिकों की जाल व सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करना था। प्राकृतिक नियम के विचार ने ही प्रसिद्ध "Laussez Baire, Laussez Basser" — स्थानि जाने वे रोकोमत- के विचार को, जिस पर सारे सम्पत्ति सर्थातिक की नीच प्रधापित है, जन्म दिवा था। प्रत्येक व्यक्ति सपने साथिक हित को प्रन्ही तरह से जानता है तथा राज्य को चाहिये कि जो भी भाष्यिक क्षियाए व्यक्ति समाज में स्थाने व्यक्तिगत हित की भाषना से प्रेरित होकर करते हैं उनमें प्रतिवन्धों व नियम्रहों के द्वारा, किसी भी प्रवार को वाधा साथे ।

वनेसने के विचारानुसार कृषि ही एकमान उत्पादक व्यवसाय था। राज्य की क्रार्थिक समृद्धि कृषि की जनित पर साधारित थी। इस ताराश राज्य की क्रार्थिक सित इस कर सारा राज्य की क्रार्थिक सित इस कर सारा राज्य की क्रार्थिक सित इस कर सारा राज्य की क्रार्थिक कर का ति हो से सारा राज्य के सारा राज्य की सारा राज्य के सारा राज्य कर उत्तर के स्वार्थिक कर नीति की नित्य की उस हो सित हो सारा राज्य कर नीति की नित्य की उस सित हो सारा राज्य से सारा राज्य के स्वार्थिक कर सारा राज्य से सारा राज्य के सारा राज्य से सारा राज्य से सारा राज्य हो से सारा राज्य हो सारा राज्य हो

खाद्य सामग्री की मात्रा में वृद्धि सम्भव हो सकेगी जिससे देश में प्रधिक जनसंख्या का रहना सम्भव हो सकेगा। प्रमाज तथा कच्छी वस्तुओं का निर्माण स्वतन्त्र होना चाहिये तथा किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जानी चाहिये। उनकी योजना में कृषि देश की अर्थव्यवस्था व सम्यता की आधारशिला थी।

वर्षेसने की प्रसिद्धि मुख्यतः उनकी पुस्तक Tableau economique पर प्राथारित है। इस पुस्तक में उन्होंने बड़े सुन्दर ढंग से इस बात को समभागा है कि समाज में धन प्रवार होग्री है। उन्होंने सर्व प्रयम पूजीवादी प्रवंपयस्था में उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार होग्री है। उन्होंने सर्व प्रयम पूजीवादी प्रवंपयस्था में उत्पादन तथा वितरण की विधि पर प्रकार हाना । समाज मे राष्ट्रीय प्राय के किस का कमगत प्रध्ययन करने का प्रयेप उन्हों की प्राय है। इसके प्रतिदान्त उन्होंने राज्य की कर प्रणालो का भी श्रम्ययन किया तथा कराधान के सिद्धान्त का भी निर्माण किया था। वास्तव में वे तथा उन के अन्य प्रकृतिवादी अनुत्या आर्थिक समिन्द भाव (Macro economics) के सच्चे संस्थापक थे। प्रमानी पुस्तक Tableau economique में उन्होंने उत्पादक व सनुत्यादक वर्गों की भी व्यवस्था की है तथा पूर्मि के तथाना पर एकमात्र पूर्मि कर प्राणालाएण लगाने का मुक्ताव दिया है। उनकी इस पुस्तक को प्रमय सभी प्रकृतिवादी हरूजील (Bible) के समान समभते थे।

प्रकृतिवादी सम्प्रदाय के दूसरे सदस्य व प्रकृतिवादी सिद्धारती के निर्माता मिरान्यू दो ऐस्टर (Mirabeau the Elder) थे। यद्यपि उनकी प्रथम पुस्तक 'L'amu des hommes' प्रकृतिवादि के सम्बन्ध से नही थी परन्तु इस में उन मूल आर्थिक विवादों की व्याख्या की गई सो जो कृष्ठ समय परवाल प्रकृतिवाद की विवाद सामग्री वन गये थे। इसके जितिह्म उनकी दो पुस्तक 'La theone de L'impot (1770)' तथा 'La Philosophie rurale (1763)' प्रकृतिवाद से विवेष कप सम्बन्धित थी। प्रथम पुस्तक उस समय के कर सासन की ग्रालोचना तथा दूसरी पुस्तक में प्रकृतिवाद के खिदारतो की मुन्दर व्याख्या है। उन्होंने करों में कमी करने, कर प्रशासी को सत्त्व वनाने तथा प्रयक्ष कर लगाने का सुमाब दिवा या। इन पुस्तक के प्रतिक्रित कर वनाने का सिद्धारती के प्रस्त प्रवाद कर वनाने का सुमाब दिवा या। इन पुस्तक के प्रतिक्रित उन्होंने करों में स्वत्व विवादों के कारण कर वसून करने वाले सरनारी का प्रवार किया था। उनके विवादों के कारण कर वसून करने वाले सरनारी का प्रवार किया था। उनके विवादों के कारण कर वसून करने वाले सरनारी का प्रवार कर पुक्तना पड़ा था।

Murabeau the Elder के श्रांतिरक्त तीसरे प्रसिद्ध प्रकृतिवादी लेखक कू पोट डो नेगोसे (Du Pont de Nemouts) थे। यथि उन्होंने प्रकृतिवाद के विद्यानों का विकास व निर्माण करने में कोई विद्या योगदान कही दिया, पर्या प्रकृतिवादी सिद्धान्तों के प्रशृक्ष प्रवारक थे। अपनी पुस्तक 'De i' origine et desprogresed' une science nouvelle' (1768) मे उन्होने प्रकृतिबाद के सिद्धान्तों को सुन्दर ढग से ध्यक्त किया था।

प्रकृतिवादी सम्प्रदाय के चौथे महत्त्वपूर्ण सदस्य रावर्ट जेववस तरगी (Robert Jacques Turgot) थे। उन्होने राजनीतिज्ञ होने के नाते प्रकृतिबाद वे केछ सिद्धान्तों को कार्य रूप प्रदान किया था। वे Louis XVI के कासन काल में लेखा नियत्रक (Comptroller General) के उच्च पद पर नियुक्त थे। उन्होने करो में मुघार किये। इसके ग्रतिरिक्त उद्यम की स्वनत्रता (freedom of enterprise) तथा खाद्य व्यापार को मविधाये प्रदान की थी। लेखा नियत्रक के पद पर नियक्ति के काल मे उन्होंने ग्रानी सुधार योजनाश्चों को सफलता पूर्वक सारे फ्रान्स में लागू किया था। उन्होंने देश में सभी समुदायों पर समान कर लगाने का भी प्रयत्न किया था। उन्होंने एकाधिकारो तथा विशेषाधिकारो को समाप्त किया। दुर्भीग्यवेश उन के सुधार भ्रत्यकालीन सिद्ध हुए तथा केवल दी वर्ष के म्रत्य समय के पश्चात १७७६ ई० मे वे लेखा नियत्रक के पद से हटा दिये गये। प्रयंशास्त्र साहित्य को उन की सबसे उत्तम देन १७७६ ई० में प्रकाशित पुस्तक 'Reflexions sur la formation et la distribution des richesses' थी। इस पस्तक के कारण उनको प्रकृतिवाही विचारधारा में क्वेसने के समान स्थान प्राप्त है। इस प्रश्तक में उन्होंने Political Economy के सिद्धान्तों का सून्दर व बैज्ञानिक रूप से प्रतिपादन करने के ग्रतिरिक्त मुद्रा का परिश्रमण, ब्याज की दर का प्रभाव, भूमि व इसकी उत्पादकता ग्राहि विषयो पर भी अपने विचार व्यक्त किये है।

प्रकृतिथादा सम्प्रदाय के एक घन्य सस्यापक सदस्य गोरने (Gourney 1712-1759) थे। उन्होंने जोसिया चाइन्ड (Jostah Child) की पुन्तक 'A New Discourse of Trade' तथा रिचार्ड केन्द्रिनत (Richard Gantillon) की पुस्तक 'Essay on the Nature of Commerce in General' ना कृत्यन्य स्थित या । वे प्रवन्य साथिक नीति—'laissez faire, laissez passer'—क समर्थक थे। वे उदारतावादी 'पं तथा उन्होंने विगुक्तवादी घोशीदिक नियत्रणों की स्रालीचना की थी।

मुख्य प्रकृतिवादी स्नाधिक विचार (Physiocratic Main Economic Ideas)

मुस्य प्रहतिवादी द्याधिक विचारो को निम्नलिखित क्षीर्यको के अन्तर्भत स्रध्ययन विचा जा सकता है।

- (१) মাকৃরিক বিঘান (The Natural Order)
- (२) राज्य के कार्य (Functions of the State)
- (३) कृषि तथा वेसी उपज (Agriculture and Produit Net).

- (४) समाज में धन का परिभ्रमण ग्रथना वितरण (Circulation of Wealth in Society).
- (५) मृह्य का सिद्धान्त (Theory of Value).
- (६) करारोपए का सिद्धान्त (Theory of Taxation).
- (v) व्यापार (Trade).
- (द) लगान, मजदूरी तथा पूंजी (Rent, Wages and Capital).

# (१) সাকৃतिक विधान (The Natural Order)

प्रकृतिबादी प्राकृतिक विद्यान के बिचार के भारी समर्थक थे। बास्तव में वे प्राधिक क्षेत्र में सभी प्रकार के राजकीय प्रतिबन्धों के विरोध में थे। इपोन्ट डी नेमर्स के विचारानुसार प्रकृतिवाद प्राकृतिक विधान का विज्ञान था। प्रकृतिवादी प्राधिक विवारधारा की यह एक मुख्य विशेषता थी कि प्राकृतिक नियम जो जीवन में सर्देव लागू होता है, राजकीय प्रतिवन्धी के बिना अर्थक्यवस्था के लिए हित्पी सिद्ध होता है। प्रकृतिवादी विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक विधान जो सभी प्रकार की मनुष्यकुल राजकीय प्रतिबन्धों से मुक्त होता है, सर्वश्रेष्ठ ग्रयंव्यवस्था का प्रतीक होता है। प्रकृतिवादियों के मतानुसार प्रकृति अथवा परमेश्वर मनूष्य के साय सदैव बच्छा तथा उदारता का व्यवहार करती है। यह प्राकृतिक विधान सदैव सब स्थानों में विद्यमान रहता है। यद्यपि प्राकृतिक विधान का विद्यार बहुत प्राचीन या-यह विचार प्राचीनत था मध्यकालीन भाषिक विचारधारा में भी विद्यमान था-परन्त प्रकृतिबादियों ने प्राकृतिक विधान के विचार के ग्राधार पर विशेष ग्राधिक नीतियों का निर्माण किया थीं। प्राकृतिक विधान के विचार का साराझ यह था कि जब व्यक्ति समाज में अपने व्यक्तिगत हित से प्रेरित होकर कोई ब्रायिक क्रिया करते है तो यह क्रिया समस्त समाज के लिए भी हितकारी सिद्ध होती है। 4 इस प्रकार प्राकृतिक विधान द्वारा प्रेरित प्रर्थव्यवस्था मे व्यक्तिगत तथा सामाजिक हितो मे समा-नता पाई जाती है। फलस्वरूप व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार की ग्रायिक क्रिया सपन्न करने का पूर्ण ग्रधिकार तथा स्वतन्त्रता होनी चाहिए। यह उसी समय सम्भव था जब राज्य ग्राधिक क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षीय न वरे। प्रकृतिवादी सभी प्रकार की रोको तथा हस्तक्षेपी के विरोधी थे। जनकी विचारधारा में laissez faire, laissez passer के नारे का विशेष स्थान था

<sup>4.</sup> इस प्रकृतिवादी विचार का एडम स्मिप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था।
मह थिचार एक प्रकार से एडम स्मिप के प्राधिक उदारतावाद (Economic
Liberalism) तथा उसके प्रकृतिवाद व प्राधावाद (Naturalism and
Opumism) की प्राधाविकात है। स्मिप की प्रविद्ध पुरक्त 'Wealth of
Mattons' में इस प्रकृतिवादी विचारवारा के प्रभाव के चिन्ह दिवसात हैं।

वयोक्ति केवल अवन्य गीति के अनुकूल यानावरण मे ही प्राकृतिक विधान कार्यशील हो सकता था तथा व्यक्तिगत व सामानिक हित मुरक्षित रह सक्कि थे। प्राकृतिक विधान मे सभी शेनी मे मुदायता रहती है तथा प्राकृतिक नियम देश्वर भी उन्छा विधान मे सभी शेनी मे मुदायता रहती है तथा प्राकृतिक नियम देश्वर भी उन्छान के प्रतिकात होते हैं। ऐमा प्रकृतिवादियों का इल विश्वरास था। बात्तव में व्यक्तिगत निजी हित समस्त प्रकृतिवादियों के प्रवंध्यवस्था का आधार है। प्रकृतिवादियों के स्वतानुसार व्यक्ति प्रतंके व्यक्तिगत होता है तथा वह अपने साथियों के साथ मिलकर कार्य करने की धावस्थकता वो भी भनी प्रकार समस्ता है। इसलिए उसकी आधिक कार्यों के क्षेत्र मे पूर्ण स्वतन्यता प्राप्त होती चाहिए।

### (२) राज्य के कार्य (Functions of the State)

πत्ति प्रकृतिबादी विचारघारा तथा क्रार्थिक प्रसाली में सरकारी प्रति-बन्धों को कीई स्थान प्राप्त नहीं था, परन्त इस से यह नहीं समभ लेना चाहिये कि प्रकतिवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का कोई महत्व नहीं था। प्रकृतिवादी अरा-जकता (Anarchism) के प्रचारक नहीं थे। प्रकृतिवादी राज्य एक ऐसी सरकार के विचार पर भाषारित था जिसमे न्यूनसम विभान के साथ-साथ राजा को अधिकतम सत्ता प्राप्त थी। राजा का कतव्य था का प्राकृतिक नियमो का स्थय पानत करके तथा दन नियमों का अनता से पालन करा के परमेश्वर की इच्छा का पालन करे। राजा ससार मे परमेश्वर का प्रतिनिधि या तथा उसको प्राकृतिक विधान को कार्य रूप देना चाहिये। प्राकृतिक विधान को व्यावहारिकता का रूप देने के लिये राजा में सत्ता का निहित करना आवश्यक था। इस प्रकार प्रकृतिबाद राज्य में राजा की ज्ञासन कार्य में सहायता करने के लिये कुशल मरदारों का होना आवश्यक था। सरकार जो प्रकृतिवादियों के मतानुसार एक ग्रावश्यक बराई थी. का क्लंब्य समाज मे ध्यक्ति की जान, सम्पत्ति तथा स्वतन्त्रता की रक्षा करना था। राजा को चाहिये कि उन व्यक्तियों की दण्ड दें जो प्राकृतिक संस्थाओं, विशेष रूप से व्यक्ति-गत सम्पत्ति, के नियमों का उल्लंबन करते हैं। राज्य का यह कर्तव्य था कि जनता को प्राकृतिक विधान के विज्ञान की शिक्षा प्रदान करे। इन सबके श्रतिरिक्त भीम की उत्पादकता में बृद्धि करने के हेतु लोक कार्यों (कुर्ये तथा सिंचाई इत्यादि के साधन) का निर्माण करना तथा सारे ससार मे प्राकृतिक विधान को कार्यशील वनाने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्धों को समाप्त करनाभी प्राकृतिवादी राज्य के महत्वपूर्ण कार्य थे।

राज्य में निसी भी प्रकार के विभान को कार्यक्ष प्रवान करने के लिये सरकार खबदा राजा को पर्यान्त शानित प्रवान करना प्रावस्थक है जिलका प्रयोग सरकार समाज में उन व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये कर सकती है जो विशान कार्यक्त पालन नहीं करते हैं । दुस प्रकार दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये राजा को प्रकृतिवादी - प्रावस्थक सत्ता का प्राप्त होना प्रावस्थक है। प्रकृतिवादी राज्य में प्राकृतिक विधान का सभी व्यक्तियों द्वारा पालन कराने के लिये प्रकृतिवादियों के मतानुसार राज्य का सासन एक निरंकुझ राजा (despot hing) के हाथ में होना आवस्थक तथा बांखनीय या। इस प्रकार प्रकृतिवादी राज्य निरंकुशता के विधार की प्राधारिशला पर प्राधारित वा.

यह देख कर आदचयं होता है कि एक ग्रोर तो प्रकृतिवादी विचारक व्यक्ति को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करने के पक्ष मे थे, परुतु दूसरी श्रोर वे राजा को पूर्णतया निरकुश बनाने के भी पक्ष मे थे। यह ग्रसत्यवत् वात ज्ञात होती है कि एक राजतन्त्र ार एक वनान का ना पता न का पह अवस्थान वाज वास हस्या हर स्पूर्ण स्वापन स्वापन स्वापन का ना पता न का स्वापन का स् राज्य में राजा किस प्रकार अवस्था नीति (laissez faire policy) का पालन कर सकता है। वास्तविक अनुभव इसके प्रतिकृत है। इसके अविस्पित प्रकृतिवादी प्राकृतिक विधान का विचार प्रकृतिवादी व्यक्तिगत सम्पत्ति की सस्या के विचार से टक्कर खाता है। एक क्रोर तो प्रकृतिवादी प्राकृतिक विधान की अच्छाई में पूर्ण टरकर खाता है। एक ब्रार ता प्रकाशवादा आकृतक ।वधान का बच्छाई में पूर्ण विद्यास रखकर इसके कट्टर प्रवाधी थे, परानु दूसरी ब्रोर उनकी विचारधारा में व्यक्तितात सम्पत्ति का एक विदेश महत्व या तथा व्यक्तितात सम्पत्ति की रखा करता राज्य का एक महान वर्तव्य या। हम मभी इस बात से भनी प्रकार परिचित है कि व्यक्तितात सम्पत्ति प्राइतिक सस्या नहीं है। व्यक्तितात सम्पत्ति प्रमुख्यक संस्था है जिसका आधार मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषश है। प्रकृतिवादी विचारधार जिनमें प्राइतिक विचार को सर्वर्थन हो। से व्यक्तितात सम्पत्ति का कोई स्थान नहीं होना चाहिये था। इसके विषरीत प्रकृतिवादी राज्य में व्यक्तिगत सम्पत्ति प्राकृतिक विधान का एक मौलिक आधार थी। प्रकृतिवादियो द्वारा व्यक्तिगत सम्पत्ति (भूमि) के अधिकार का समर्थन मुख्यतः इस विश्वास पर ग्राधारित था चन्तात (प्राण) च आजगर पा प्राणा पुरस्तात २० विद्याल पर आयारिय था कि भूस्वामियों को भूमि को साफ करने तथा कृषि योग्य बनाने में श्रम व पूँजी का व्यय करना पडता या । इमलिये भूमि पर उन्हीं का पूर्व अधिकार होना बालनीय था।

. (३) कृषि तथा वेशी उपज (Agriculture and Produit Net)
प्रकृतिवादी लेखको की विचारधारा में कृषि को सर्वप्रधान महत्व प्राप्त था । वास्तव
में प्रकृतिवादी वर्षक्यस्था कृषि प्रत्याती पर धाषारित थी । एडम स्मिष के मतानुसार
कृतिवादी कृषि प्रत्याती (Agrocultural system) के सारी प्रचारक थे। व्हेम स्वे के
ब्रिज्योत्वादी सम्प्रदाय के तेता में, के मतानुसार वे सभी नीतियाँ जो कृषि के लिये
हानिकारक थी, राष्ट्र तथा राज्य के हितों के भी विकट थी; इसके विचरीत जो
नीतियां कृषि के विचे हितकारी थी वे राष्ट्र तथा राज्य के हितों के लिये में तथान है। सकेय
दायक थी। यह विचार सभी प्रकृतिवादी विचरकों के लेखों में विचमान है। सकेय
में इसका सर्थ यह है कि प्रकृतिवादी विचारधारा के खुतुसार राष्ट्र की समुद्धि कृषि
की जम्नीत पर निमंद थी। प्रकृतिवादी विचारधारा के बनुसार राष्ट्र के समुद्धि कृषि

महावपूर्ण उराशिक साधन थी। फलम्बरूप जब श्रीमक भूमि पर काम करते हैं तो बेशी उपन (Produnt net) प्राप्त होती है। यह उपन लागत से अधिक होती है तथा प्रकृति की उदारता का परिणाम होती है। कृषि मे गुढ बेशी उपन प्राप्त होने का एकमान कारण यह है कि कृषि के क्षेत्र में उराशदन के कार्य में प्रकृति मनुष्य के साथ सर्क्रिय तहयोग करती है, परन्तु इस सहयोग का मनुष्य से कोई मी मूल्य नहीं लेती है। फलस्वरूच कृषि में गनुष्य को बेशी उपन प्राप्त होती है। यह बेशी उपन प्रकृति के कार्य को प्रतीक है।

कृषि के ग्रतिरिक्त ग्रन्य सभी उद्योग व व्यापार ग्रनुत्पादक थे। इनमे किमी प्रकार की कोई देवी उपज प्राप्त नहीं होती है। उद्योग तथा व्यापार में उत्पादन केवल लागत अथवा व्यय के समान होता है तथा इस प्रकार इन कार्यों से ब्यारत मभी व्यक्तियों का असम धनुत्वादक है। केवल कृषि कृषि से मध्यनी उद्योग (Fishing) तथा खाने तथा कच्चे माल का द्रव्यादन भी शामिल था—में ही लागत की अपेक्षा अधिक उत्पादन होने के कृत्या शुद्ध साम प्राप्त होती है। यद्याप व्यापारी व शिल्पकार समाज की उपयोगी सेवाएँ प्रदान करते है तथा समाज के एन आवत्यक अग है परन्तु फिर भी इन सामाजिक बर्गों की छेवाएँ अनुस्पादक प्रकार वी है क्योंकि इनमे बेशी उपज नाममात्र को भी विद्यमान नहीं होती है। व्यापार तथा शिल्पकार किसी भी प्रकार नये धन का उत्पादन नहीं करते हैं। शिल्पकार केवल समाज में पूर्व-प्राप्त कच्चे माल की ग्रपनी सेवाओ हारा बनी हुई वस्तुओं का नया रूप प्रदान करते हैं। इससे समाज के घा की कुल मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल इस कूल उत्पादन ग्रथवा धन वे भिन्न रूपों की मात्रा में ही परिवर्तन होता है। शिल्पकार के समान व्यापारियों की सेवाएँ भी अनुत्पादक हैं नयोकि व्यापारी भी किसी नई वस्तुका उत्पादन नहीं करते हैं। प्रपने व्यापार-क्रय-विकय — के द्वारा दे केवल समाज मे पूर्व-प्राप्त वस्तुग्रो ग्रथवा कुल उत्पादन का समाज में भिन्न वर्गों के बीच वितरण अथवा हस्तान्तरण करने में सहायता करने है। समाज मे व्यापारी, शिल्पकार तथा अन्य व्यवसायों में व्यस्त व्यक्तियों की ब्राय का एकमान सोधन कृषि द्वारा प्राप्त वेशी उपज (Net Product) है। इस प्रकार मनुष्य जाति की समृद्धि के हित मे यह भावश्यक था कि इस बेशी उपज की मात्रा श्रधिकतम हो। यह तभी सम्भव था जब राज्य की भिन्न ग्रायिक नीतियां - कर नीति, मूल्य नीति, व्यापार नीति इत्यादि — कृषि के विकास के उचित श्राधार पर बनाई गई हो । कृषि के विकास की श्रीर घ्यान देना केवल किसान का ही कर्तव्य नहीं था बल्कि सारे राष्ट्र का एक महान कर्तब्य था।

राष्ट्रीय हित के लिये कृषि को उचित नीतियों के द्वारा उत्साह प्रदान करना तया कृषि को सभी प्रकार के प्रतिवन्धों से मुक्त करना आवश्यक था। इसके स्रतिरिक्त कृषि विकास को सम्यव बनाने के लिये कृषक को श्रनाज की उचित कीमत का प्रान्त होना भी प्रावस्यक था। प्रनाज तथा कच्चे माल के निर्यात पर किसी भी प्रकार ही रोक नहीं लगाई जानी जाहिए । प्रकृतिवादियों के मतानुतार कृषि की उन्नित में देश की प्रतिक जनसक्या की गम्भीर समस्या को हल करने का उपाय निहित था। यदि देश की मरकार कृषि के विकास के लिये सच्चे इस से प्रयास करेगी तो देश में जनसक्या की समस्या विद्याग नहीं होगी। इसके प्रतिक्तिक कृषि अनेक प्रकार के श्रुनियादी ज्योगी (Basic Industries) की भी प्राधारतिया है। इस कारण भी कृषि का विकास करना रोड्य तथा राष्ट्र का प्रसक्तर्य है। सक्षेत्र में प्रकृतिवादी विचारपार में कृषि का एक महत्व तथा समस्य प्रयंग्यकस्यो व सम्यना कृषि पर प्राधारति थी।

पी इस विचारधारा में कई बृदिभां विद्यमान है। प्रथम, प्रकृतिवादियों की विद्यमान है। प्रथम, प्रकृतिवादियों की विद्यमान है निकास कियाएँ व व्यवसाय धनुत्पादक हैं, सत्य नहीं है। आज धयेशास्त्र के सभी विद्यार्थी इस सत्य में भली प्रकार परिचित है कि किसी देश की प्रार्थिक उन्नति व सामाजिक विकास केवल कृषि के विकास के द्वारा सम्भव मही हो सकता है। वास्तविकता तो यह है कि किसी देश की प्रार्थिक व सामाजिक प्रगति काफी ग्रश तक उस देश की ग्रीडो-गिक उन्नति पर निर्भर होती है। <u>इक्षि</u>द्वास इस सत्य का साक्षी है कि परिचमी देशो मे, जिन की गण्ना ब्राज ससार के उच्चतम विकसित तथा सम्य देशों में भी की जाती है, आयिक व सामाजिक प्रगति श्रीशोगिक क्रान्ति का ही परिस्पाम है। दूसरे, कृषि का विकास स्वय श्रीद्योगिक विकास पर दो प्रकार से निर्भर होता है। एक ब्रोर तो उद्योगों के विकास के कारण कृषि को नथे अच्छे यत्रो का प्रयोग प्राप्त होता है, जिस के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि सम्भव होती है ट्रेक्टर, रासायनिक साद, सिंचाई के वर्तमान यत्र ब्रह्मीद जिन का आज वही मात्रा में कृषि मे उपयोग किया जाता है तथा जिन के उपयोग के कारण श्वाज विकसित देशों में यनाज तथा धन्य खनिज पदार्थों के उत्पादन में ब्राइचर्यजनक वृद्धि हुई है, उद्योगी के विकास के विना कदापि सम्भव ने हुआ। होता । ग्राज इस सत्य से किसी को भी ज्लार नहीं हो तकता कि अधिकसित कृषि तथा अविकसित उद्योग एक दूसरे पर प्रभाव होतत है। दूसरी बीर भौत्योगिक विनास कृषि वस्तुषा तथा खनिज पराधों को मांग उत्पन्न करके कृषि तथा लिन पदार्थ उद्योगी के विकास में महामक सिद्ध होता है। सदी प में कृषि के विकास को उद्योगी के विकास से अद्या नहीं किया जा सबता है। दोनों में एक विशेष प्रकार का पारस्परिक सम्बन्ध है। प्रकृतिवादी लेखक इस महान सस्य के महत्व की समकते में ग्रसमर्थ थे। यही कारण है कि उनकी विचारधारा में कृषि का तो सर्वोत्तम स्थान था परन्तु उद्योग तथा व्यापार को केवल गौए स्थान ही प्राप्त था। उनके मतानुसार व्यापारी, शिल्प-

कार तथा प्रत्य ब्यवसायो मे काम करने वाले व्यक्तियो की फ्राय का एकमात्र स्रोत कृषि द्वारा प्राप्त बेशी उपज थी।

प्रकृतिवादियों के कृषि को इतना प्रधिक महत्व तथा उद्योगों व व्यापार को इतना कम महत्व देन का एक प्रमुख कारण उनके विशक्तिवादी विचारी के विरोध में निहित था। प्रकृतिवादी सभी प्रकार से विशिकवाद के विरोधी थे। विशिक-बाद का कड़ा विरोध करना प्रकृतिवादी राजनैतिक, ग्राधिक तथा सामाजिक नीतियो का एक मरय उद्देश्य था। पलस्त्ररूप इस विरोध के चिन्ह कृषि की महानता. स्वतन्त्र व्यापार, एक कर प्रणाली. वेशी उपज इत्यादि विषयो से सम्बन्धित प्रकतिवादी विचारों में पांग्रे जाते है। प्रकृतिवादी इस दोपपूर्ण विचारधारा की वडी ग्रालीचना की गई। यद्यपि बास्तव में इस विवारघारां का प्रभाव यह हुन्ना होता कि कृपक वर्ग के अतिरिक्त धन्य वर्गों को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने का कोई ग्रवसर न रहा होता परन्त प्रकृतिवादी लेखको ने स्पष्ट शब्दो में यह घोषित किया या कि यद्यपि वाशाज्य तथा उद्योग ग्रनत्पादक थे परन्त थे, ग्रनप्योगी नही थे। "ग्रन्पयोगी होने के बजाय इन कलाग्रो के द्वारा जीवन की श्रावश्यक तथा आराम सम्बन्धी बस्तए प्राप्त होती है तथा मनष्य जानि ग्रंपने जीवन तथा समद्धि के लिए इन पर ग्राधित होती है।"5 इस प्रकार प्रकृतिवादी विचारधारा में अनुत्पादक (sterule) तथा अन-पयोगी (useless) इाट्यों में एक महान अस्तर था। प्रश्तिवादी केवल लेखक व विचारक ही नहीं थे, प्रपित उन को व्यावहारिक जीवन का भी घना अनभव था। वे इस सत्य को भली प्रकार समभते थे कि उस जुलाहे का श्रम भी, जो कच्ची ऊन तया रूई से कपड़ा बनता है, समाज के लिये उतना ही उपयोगी है. जिस्ता उस कियान का जो उन तथा रुई का उत्पादक करता है। प्रकृतिवादी इस सत्य को भली प्रकार समभते थे कि जुलाहे के श्रम के विना किसान का श्रम समाज के लिये पूर्णस्या वकार सिद्ध होगा। इस प्रकार प्रकृतिवादी राज्य से शिल्पकार ह्यापारी तया अन्य व्यवसायी व्यक्तियों को उनके उपयोगी होने के माने उचित स्थान प्राप्त था, यद्यपि उन की क्रियायें ग्रनूत्पादक थी।<sup>6</sup>

उपरोक्त कठिनाई के उत्पन्न होने के दो मुख्य कारण थे। प्रयम, प्रकृति-वादी लेखको के मतानुसार प्रकृति उदार यो तथा प्रकृति के सहसीन के कारण ही

<sup>5 &</sup>quot;Far from being useless, these are the arts that supply the luxuries as well as the necessaries of life, and upon these mankind is dependent for its preceivation and for its well being". (Boulden, Ephem. IX (1770)

<sup>6.</sup> Gide and Rist paying compliments to the farsightedness of Physicorats, remark that the Physicorats had the good sense to fry to give an Class which threatened ich it seemed unfar to

second Edition, p. 33)

प्रकृतिवादी ६७

कृपि में बेशी उपत्र प्राप्त होती थी। वास्तव में प्रकृति की उदारता में उनका इतना हव विश्वाम था कि इस का प्रभाव एडम स्मिथ पर भी घरी मात्रा में पड़ा था तथा इस प्रकृतिवादी (Naturalism) तथा प्राप्त होता (Naturalism) तथा प्राप्त होता है। स्मिय के प्रकृतिवादी (Naturalism) के स्पष्ट रूप से विव्यान है। स्मिय के प्रस्ता उपले कुछ अनुपाधियों ने भी सामान्य रूप से इस विचार का समर्थन किया। परन्तु कुछ प्रमुपाधियों ने भी सामान्य रूप से इस विचार का समर्थन किया। परन्तु कुछ प्रमुपाधियों के भी सामान्य रूप से इस विचार का समर्थन किया। परन्तु कुछ प्रमुप्त अंग्रेजी धर्मशास्त्री हैकिड रिकारों ने इस का विरोध किया तथा सफलतापूर्वक यह सिख किया कि प्रकृति उदार होने के स्थान पर कृपण भी। रिकार्ड ने प्रकृतिवादी विचारधारा की ध्राक्षीचना की तथा मुख्य व प्रकृति क्षयों। (Nature—Man Cooperation) के विचार के स्थान पर मनुष्य-प्रकृति क्षयों (Man against Nature) के विचारक ज प्रतिपादन किया।

दूसरे, 'उत्पादन' की प्रकृतिवादो परिभाग सही नही है। प्रकृतिवादी तेजको के विचारानुसार उत्पादक कियाएँ वेशस बही हो सकती थी जिनके फलस्वरूप वेशी उपल (Net Product) अथवा आिषक प्रतास होता है। फ्रृतिवादी उपल (Net Product) अथवा आिषक म प्रामण के मि मुंग्य स्वय न तो पदार्थ को उत्पन्न होता है। फ्रांत स्वादं को उत्पन्न होता है। क्षांत्र को उत्पन्न हो जिस म प्रमाण के म मुंग्य स्वय न तो पदार्थ को उत्पन्न हो कि सम कार है। क्षांत्र के साथ न ही उत्त को नष्ट ही कर सकता है। क्षांत्र अर्थां को अर्थां को अर्थां के साथ के साथ के साथ के स्वादं के साथ उपयोगिता को जान कर करने के क्षियों के साथ के स्वादं के साथ का साथ के साथ का साथ के साथ का साथ के साथ का साथ

प्रकृतिवादी विचारकों के लेखों को घ्यानपूर्वक प्रध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि वे स्वय हो इस बोय को भवी प्रकार समक्ते थे, प्रमित्तु उन्होंने नित्तव-कार, ब्यापारी इरसादि के ध्रम को कभी उपयोगी न बतादा होता, परन्तु किर मी वं इन व्यक्तियों की क्रियाओं को उत्पादक घोपित करने के विधे तस्पार नहीं थे। ऐसा वर्षों था? इस का कारण स्पष्ट है। प्रकृतिवादी लेखकों का मुख्य बहुंच्य विध्वादी लेखकों के विवारों का, जिन में वािल्य व ध्यापार को, कृपि के महत्व को दिन्कुल भुता कर, बहुंच अधिक महत्व दिया गया था, कड़ा दिरोफ करना था है यह कृपि को उत्पादक तथा उद्योग व वािण्य की भ्रनत्यादक विद्य करके

ही सम्भव था।

(४) समाज में धन का परिश्रमण झववा वितरस (The Circulation or Distribution of Wealth in Society)

यह वात विशेषस्व में उल्लेखनीय है कि आधिक सारिखी के सेक्षक विशेष प्रिक्त के विशेष प्रकार के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वाप्त

सम्बन्ध श्राधारि<u>त हो</u>ते है। जीवन का तीसरा महान भ्राविष्कार भायिक सारिसी है जो उपरोक्त दोनो भ्राविष्कारों का परिसाम है तथा उन के उद्देश की पूर्ति करती है। यह हमारे समय की एक महान खोज है जिस का लाभ भविष्य में ब्रान वाली पीढी की प्राप्त होगा।"10 बोदिय (Baudeau) ने भी लगभग इसी प्रकार के बन्दों में क्राधिक सारिएगी की प्रससा करते हुये कहा था कि क्राधिक सारिएगी की <u>योजना इतनी म</u>न्दर तथा स्पष्ट है कि समस्त धूरोप में निसकीच स्वीकार किया जावेगा । 11 प्रोफेसर हैक्टर डेनिस ने (Hector Denis) मियाब्यू के विचार का समर्थन करते हुये लिखा है कि "ग्राधिक समाजो मे धन के परिभ्रमण की खोज का ग्रर्थ-नारत हुना रुपार है। अशिष्य आधार के पान है। उस किया है। शास्त्र विज्ञान के दितिहास में बही स्थान है जो ख़न के परिक्रमण की खोज का ओर्बावदा विज्ञान के इतिहास में हैं।" ये यदिष दन कबनों में प्रतिप्रधोमित का अरा स्रवस्थ है, परन्यु इस में कोई मन्देह नहीं कि कुछ गम्भीर दोयों के विद्यमान होते हथे भी ग्राधिक सारिस्सी प्रकृतिवादियों की ग्राधिक विचारघाराग्रों के वित-हास को एक महान देन है तथा यह क्वेसने की महानता का प्रतीक है। भले ही ग्राज, जब ग्रथंशास्त्र विज्ञान के क्षेत्र में चारों ग्रीर से नवीन विचारों का निर्माण हो रहा है, हम आधिक सारिसी के महत्त्व को न समक्त पावे, परन्तु छाज से दो शसाब्दी पूर्व जब सर्थदास्त्र विज्ञान अपने विकास की प्रारम्भिक स्रवस्था में था, आर्थिक सारिए। का निर्माण एक खोज से कम नही था। यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र मे सामान्य सन्त्रान विदलेपम् (General Equilibrium Analysis) जिस का वर्तमान युर में समाज की ग्राधिक समस्यात्रों के अध्ययन में विशेष महत्व है, के विकास मे प्रथम दर्गधा।

श्राधिक सारिए। में समाज को चार निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है .

- (१) क्रुपकों का उत्पादक वर्ग—इस वर्ग में क्रुपक, मळुए (fishermen) तथा खानों में काम करने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित थे।
- (२) मू स्वामी तथा सम्पति स्वामी वर्ग—इत वर्ग मे भूस्वामी तथा अस्य सम्पत्ति स्वामित्व वाले व्यक्ति सम्मलित थे। ये व्यक्ति प्रकृतिवादियों के मतानुसार इन्छ अदा तक उत्पादक थे तथा इसी कारण उनको सभाव मे सम्मान प्राप्त वा।
- (३) अनुस्वादक बर्ग—इस वर्गमे शिल्पकार, उद्योगपित, व्यापारी, तपा अन्य ध्यवसायों में काम करने वाले व्यक्ति. (बकीत, डाक्टर इत्यादि) सम्मिक्षित थे। घरेलू नौकर तथा वेतन पर काम करने वाले अमिक भी इसी वर्गमे सम्मिलित के 13

(w) प्रकृतिवादियों के मतानुसार समाज में केवल प्रथम वर्ग ही उत्पादक था तथा इस कारण यह वर्ग समाज में धन के परिश्रमण का एकपाज स्तीत था। भूरवामी वर्ग के सदस्य इपको पर धादित थे। यद्यपि इन लोगों का उपभोग सम्बन्धी क्षय अनुसादक था परस्तु थे पूर्णत्या अनुसादक वर्ग को अपेशा कम अनुसादक थे क्योंकि अनुसादक स्त्रमादक स्त्रमादक

हन प्रकार बवेसने की आधिक सारिशों में समाज का विभाजन स्वतन्त्र (Independent) तथा पराधीन (Dependent) ते। तर्गों में किया गया था। स्वतन्त्र वर्ग में उत्पायक वर्ग के तदस्य—हपक, महुले, द्वानों में हाम करने वाले व्यक्ति इत्यादि—तथा अनुत्याक वर्गों के सहस्य—विल्वकार, उद्योगपति, व्यापारी व अस्य स्वतन्त्र अवसायों में व्यक्त व्यक्ति—सम्मिति थे। पूरवामी तथा सम्मित्त वे। पूरवामी तथा सम्मित्त वे। भी इती वर्ग में सम्मित्त थे। पराधीन गर्ग, जो अनुत्यादक था, में परेलू तीकर तथा वेतन पर काम करने वाले श्रीमक सम्मित्त थे। याधिक सारिशों के मामाजिक वर्गों को गृष्ठ ७१ पर दिये हुए चार्ट के द्वारा अती प्रकार समक्षा वा सनता है।

<sup>13.</sup> प्रोक्रेनर हैने ने प्रवरी पुस्तक History of Economic Thought मे घरेलू नौकरो तथा बेतन पर काम करने वाले श्रीमको का चीथे वर्ग में वर्गीकरण किया है।

प्रकृतिवादी

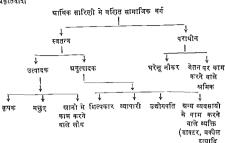

क्वेसने की ग्राधिक सारिशी की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। मान लो समाज मे किसी समय विशेष—एक वर्ष— मे उत्पादित कुल धन अयथा उपज का मुल्य प्रमिलियर्ड फ्रेन्क<sup>14</sup> milhard francs है। इस प्र मिलियर्ड मे से २ मिलियर्ड उत्पादक वर्ग के सदस्यों व उन के परिवार के जीवन निर्वाह, बैलो, सिंचाई, हल तथा बीज इत्थादि के लिये ब्रायश्यक है तथा इस भाग का समाज में परिश्रमण नहीं होता है। यह एक प्रकार से उत्पादन व्यय है तथा इस को सचित कर लिया जाता है। शेष उत्पादन, जिस का मृत्य ३ मिलियर के के है, को समाज मे वेचा जाता है तथा इस का मनाज मे परिश्रमण किया जाता है। परेन्त यह किस प्रकार होता है ?

उत्पादक वर्ग के जीवन निर्वाह के लिये केवल कृषि वस्तुए ही काफी नही होती है। ग्रनाज, जो जीवन के लिये ग्रति भावश्यक वस्तु है, के ग्रतिरिक्त कृपको को जीवन में कपड़े, जुते, वर्तन, माचिस इत्यादि वस्तुत्रों की भी आवश्यवता होती है। इन सभी बस्तयों को कवक शिल्पकारों से प्राप्त करते है तथा इन बस्त्रयों के बदले शिल्पाकार व व्यापारी वर्गों के सदस्यों को १ मिलियर्ड फ्रीक मुल्य का ग्रनाज दे दिया जाता है। दो मिलियर्ड फोंक जो उत्पादन की लागत है सथा १ मिलियर्ड फोंक ग्रन-स्पादक वर्ग को देने के पश्चात २ मिलियर्ड फ्रोक के मूल्य का धन अथवा अनाज उत्पा दक वर्ग के पास क्षेत्र रह जाता है। यह धन भूस्वामियो व सम्पत्ति स्वामियो को लगान तया सरकार को करों के रूप मे प्राप्त होता है। जो धन सरकार को क्रवको से कर के रूप में प्राप्त होता है उस से सरकार शासन का कार्य चलाती है। यह धन शासकों को बेतन इत्यादि देने में समाप्त होता है। प्रकृतिवादी राज्य में शासन का कार्य अस्वामी तथा सम्पत्ति वर्ग के सदस्य सपन्न करते थे। इस कारए। यह कहा जा सकता है कि

<sup>14.</sup> एक मिलियडं १००० मिलियन अथवा १०० करोड़ के बराबर होता है।

## प्रकृतिवादी समाज में श्राधिक सगठन (समाज में मुद्रा चलनशील नहीं है)

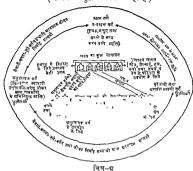

### प्रकृतिवादी समाज में धन का परिभ्रमण ( मुद्रा प्रेरित शर्यव्यवस्या )

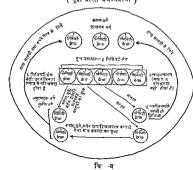

विशः प्र के व्यानपूर्वक प्रव्यवन से यह मंत्री प्रकार जात हो जाता है कि केवल दरसदक वर्ग हो समाज के प्रत्य वर्गों को खादा सामग्री प्रदान करने जीवित रखता है। इसी वर्ग पर समाज की आर्थिक समुद्धि का उत्तरदाधिक है। समाज के वर्गों का जीवन स्तर वेती उपज की मात्रा पर निभंद है। इस कारण, राज्य की प्राधिक तथा कर मीतियाँ हृपि विकास के लिए हितवारी होंगी चाहिए। विश्वः व के प्रव्यवन से यह स्वय्ट है कि उत्पादक वर्ग से ही समाज में धन के परिधमण के बाक का प्रारम्भ होता है तथा इसी स्वान पर प्राकर अन्त से इसकी समाजित होती है।

#### ग्राधिक सारिसी का ग्रालोचनात्मक ग्रध्ययन

यद्यपि यह कहना सत्य है कि आधिक सारशी की योजना को स्वीकार करना कठिन है तथा इसमें अनेक त्र टियाँ विद्यमान है परन्तु यदि इसके जन्म के समय को घ्यान में रखा जाये तो हम ग्रायिक सारिशी के लेखक की प्रश्नसा किए विना नहीं रष्ट सनते। उस समय जब कि अर्थशास्त्र विज्ञान का आरम्भ भी नहीं हमा था <sup>15</sup> द्याधिक मारिगी का निर्माण करके समाज में धन के बितरण का क्याबद विश्लेषण (Systematic Analysis) करना निक्चय ही एक महान आविष्कार के समान या । प्रथम, ब्राधिक सारिसी के ब्रध्ययन में समाज में तीनो वर्गों की पारस्परिक निर्भरता सिंख होती है। यद्यपि प्रकृतिवादियों के मतानुसार अनुत्यादक वर्ग वास्तविक उत्पा-दन नहीं करताथा परन्तु समाज मे इस वर्गका आर्थिक महत्वथा क्योंकि यह वर्ग जीवन निर्वाह सम्बन्धी स्रनेको स्नावश्यक तथा उपयोगी वस्तुमी का सुजन करता या। दूसरे, म्रायिक सारिस्मी इस सत्य को भी भली प्रकार स्पष्ट करती है कि जीव शरीर .. में खन के परिश्रमण ने समान ही समाज की ऋर्यव्यवस्था में धन का परिश्रमण होता है। आर्थिक सारिगी समाज में समिचत ग्राय तथा व्यय के ग्राकरिक प्रवाह विश्लेषसा (Circular Flow Analysis) का. जो वर्तमान काल में सैदान्तिक तथा आर्थिक हिण्टिकोगा से वहत महत्वपूर्ण है, आरम्भ थी। आर्थिक सारिस्मी से ही एक प्रकार से वर्तमान सामान्य सन्तूलन विश्लेषगा (Modern General Equilibrium Analysis) के विकास का इतिहास ब्रारम्भ होता है।

े प्रकाशित होने के परवात् काफी समय तक वनेतर की प्राधिक मारिस्त्री स्विवत्तर अवेशास्त्रियों की समक्त के बाहर रही थी। यद्यपि धार्षिक सारिस्त्री सरस वी परन्तु प्रधाधारस्स पुस्तक होने के कारस्स वह उस तमय के व्यवसास्त्रियों का स्वान पर्यास्त्र मात्रा में बाकपित न कर सकी। काफी समय तक यह पुक्तक प्रशसिद रही। १६ वी सतास्त्री के कुछ वर्षवास्त्रियों का स्थान, जिनमें काले मार्स्स (Karl

<sup>-</sup>१५. सभी अर्थसास्त्री एडम स्थिम को अर्थसास्त्र विज्ञान का जनक स्वीकार करते हैं।

Marx) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, बवेसने की पुस्तक की स्रोर स्राक-पित हुआ । मावसं तो ववंसने की आर्थिक सारिएी से इतने अधिक प्रभावित हमें कि व्यसने तथा अनकी ग्रपनी विचार पद्धति में घना ग्रन्तर हाते हुये भी उन्होंने क्वेसने को एक महान ग्रर्थशास्त्री स्वीकार किया तथा ववेसने की ग्राधिक सारिएी की सहायता से प्रजीवादी अर्थ-व्यवस्था मे आय व व्यय (income and spending), वचत न विनियोग (saving and investment) तथा input-output के प्रवाह का ग्रव्ययन किया। कुछ समय पश्चात् प्रसिद्ध ग्रंपे जी अर्थशास्त्री प्रोफेसर हेनरी हिन्स (Henry Higgs) ने 'The Physiocrats' नामक ग्रपनी प्रसक लिखकर बवेसने की सारिगी की ठीक प्रकार मे व्याख्या करके इस पूनर्जीवित किया है। वर्तमान युग में भाय तथा input-output विश्लेषण के क्षेत्र में जो विकास हम्रा है उसमे क्वेसने की ग्राधिक सारिएों के महत्व को समक्ता गया है। वर्तमान प्रसिद्ध अमरीकी अर्थशास्त्री प्रोक्तेमर बेम्बी लिग्रोन्टीफ (Wassily Leont ef) ने भी ग्रपूर्वी 'The structure of American Industry' नामक पुरनक में input-output विश्लेषण पद्धति का प्रयोग करके क्वेसने की आर्थिक सारिस्मी को पुनर्जीवित किया है। वर्तमान शताब्दी के महान अमरीकी धर्षकास्त्री भेगक. ए. शुन्तिस्त्र (Joseph A. Schumpeter) ने अपनी पुरतक 'History of Economic Analysis' में बदेसने की आर्थिक सारिएी की प्रसंसा करते हुए लिखा है कि प्रथम नी सारिएी की पद्धति में ग्रीत सरखता का असाधाररा गुरा विद्यमान है। पूँजीवादी समाज का श्राधिक जीवन व्यक्तिगत फर्मी तथा गाईस्थ्यों के बीच विद्यमान लाखों सम्बन्धो पर आधारित होता है। यद्यवि हम इनके सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त स्थापित कर सकते हैं परन्तु हम इन सब सम्बन्धों को देख नहीं सकते है। परन्तु इन लाखों सम्बन्धों को भिन्न वर्गों के बीच स्थापित कछ राज्य करा है। राज्य उपाया जिल्ला का निर्माण करा स्थाप करा स्थाप के स्थाप करा स्थाप करा स्थाप करा स्थाप करा स्थ समझ्यों के स्याम देखने पर जटिल आधिक सामस्या सरल हो जाती है। आधिक सारिग्री में श्राधिक सम्बन्धों को इसी रूप में स्पट करने का प्रयास किया गया है। डमके अतिरिक्त आर्थिक सारिगी की विश्लेषण पद्धति की सरलता ग्रक मिद्धान्त (numerical theory) के विकास की अनेक सम्भावनाएँ प्रदान करती है। श्रम्पीटर के विचारानुसार आर्थिक मारिएगी में ववसने ने सच्चे रूप से अर्थ मिति (econometrics) के क्षेत्र में महत्वपुर्ण कार्य किया है।16

परन्तु उपरोक्त सभी गुणों के विद्यमान होते हुए भी आधिक मारिस्त्री दोष रहित नहीं है। आधिक सारिस्त्री नमाज मे धन के परिभ्रमण के सम्बन्ध मे अपूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। वह एक बहुत ही आपत्रय को बात है कि भूस्वामी वर्ग जो कुल राष्ट्रीय आम के हैं भाग को प्राप्त करता है, समाज में कुछ नहीं करता था। परन्तु यह सब जुख होते हुए भी श्रकृतिवादी भूस्वामी वर्ग को अस्विधक सम्मान

<sup>16</sup> Joseph A. Schumpeter , History of Economic Analysis p. 241

की हिन्द ने देखते थे। इस का एक कारण यह था कि प्रकृतिवादी सामन्त्रयादी समाज, जिसमे फ्रांमिक व राजनैतिक क्रियार प्रालती भूरवामी व सम्पत्ति स्वामी वर्गे छारा निर्देशित की जाती थी, मे रहते थे तथा इस वर्ग को सामाजिक हिती के लिये प्रावस्त्रक सम्प्रभते हैं।

प्रामीटर ने भी प्राधिक सारिएों की मानोचना करते हुए जिला है कि माधिक मारिएों के प्रध्यक से यह जात होता है कि कुल उत्पादन प्रधम उत्पादन किया जाता है, फिर इस का विसरण दिया जाता है। इस में यह सिद्ध होना है वि उत्पादन तथा वितरण दो भवान-प्रजाप प्रिकारण है। परन्तु यह साथ नहीं है। स्विष्य वास्तव में समाजवादी समाज में उत्पादन वितरण हो भिन्न प्रक्रियाएँ होंगी है, परन्तु दुंजीवादी समाज में ये (उत्पादन तथा वितरण) एक ही प्रक्रिया के दो भिन्न इस होते हैं। 17

#### (१) मूल्य का सिद्धान्त (Theory of Value)

यद्यपि प्रकृतिवादी कृषि-वस्तुग्री को उचित मत्य प्रदान किये जाने के भारी पक्ष मेथे परन्तु वे मूत्य के विचार में कोई विशेष रुचि नहीं रखते थे। टर्गी (Turgot) ने मुल्य, जो बास्तविकता में बस्त की उपयोगिता पर आधारित था, में सम्बन्धित ग्रपने विचार व्यक्त किये। दो उन्त्रुमो की तूलना करते हुए उन्होंने व्यक्त निया कि भूल्य निश्चित नहीं होते चिन्क समय-समय पर उपयोगिता प्रथवा आवश्यकता के अनुसार कम व अधिक होते रहने है। यद्यपि टर्गों के मुख्य सम्बन्धी यिचार मृत्य के उपधोगिता सिद्धान्त से मिलते जुनते हैं परस्त वे मृत्य के उनयौगिता सिद्धान्त का प्रतिपादन न कर सके। ग्रन्य सभी प्रकृतिबादियों के समान टर्गों भी केवल उत्पादन में ही रचि रखते थे। इस सम्बन्ध में एक बात ग्रवस्य ध्यान में रहनी चाहिए। यद्यपि प्रकृतिवादी लेखक मध्य के सम्बन्ध मे पर्याप्त मात्रा मे विचार व्यक्त करने मे अधीभ्य सिद्ध हुँय थे परन्त व उपनिश्वता महय-Value-in-use-(Usuelle) तथा विनिमय मृत्य - Value-in-eychange - (Venale) के अन्तर को भली प्रकार समभते थे। उनके दिचार में कीमत (Price) नथा मूल्य (Value) में कोई ग्रन्तर नहीं था द्योंकि ब्रवेसने ने यह व्यक्त करते हुये कि कीमन तथा मून्य एक ही बात है लिला है कि "जिसको मूल्य कहा जाता है वह की धन ही है।"<sup>18</sup> वितिमय से सम्बन्धित होते हुए भी उन्होते इसका अध्ययन करने का कट नहीं किया। उनके विचारानुसार कृषि वस्सुझो को अधिक कीमत (bon prix) तथा श्रीद्योगिक वस्तुश्रों की सस्ती कीमत (Bon marche) पर वचा जाना चाहिए। क्वेसने के विवासनुसार वस्तु का मूल्य उस वस्तु के कुल उत्पादन व्यय

<sup>17.</sup> Ibid . p, 241

<sup>18 &</sup>quot;What is called value is Price." (Quesnay)

प्रकृतिवादी ७७

स निर्धारित होता है तथा उत्पादन ब्यय स्वय उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है। परन्तु उत्पादन ब्यय मे क्या-न्या तत्व सिम्मलित होते है तथा प्रतियोगिता का बगा प्रयं है, इस मध्यय में बनेशन ने ने कुछ ब्यक्त नहीं किया है। इस सब के प्रतियोगिता को वित्त वनेशन ने यह भी स्पष्ट किया है कि वाजार सूत्य (prix courant) पर क्रेताथों तथा विक्रताओं के दीच विद्याना पास्त्यिक मिलीता का भी प्रभाव पढता है। इसते यह तात होता है कि प्रकृतिवादी माँग, पूर्ति तथा मूत्य के पारस्परिक सम्बग्ध से समुत्र वेश । इसके प्रतिरिक्त प्रकृतिवादियों, विशेष रूप से वेशक से की विद्यान के कियी में प्रकृतिवादी मूल्य के कियी विचार भी विद्यान हो परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी प्रकृतिवादी मूल्य के कियी मिजान का प्रतिवादन नहीं कर सके। यह कार्य कुछ मम्य पश्चाण्य एटम म्मिय के कुशत हाथों द्वारा प्रतिवादन नहीं कर सके। यह कार्य कुछ मम्य पश्चाण्य एटम म्मिय के कुशत हाथों द्वार प्रवाण हारा पूरा किया गया।

# (६) करारोपए। का सिद्धान्त (Theory of Taxation)

इस क्षेत्र में प्रकृतिवादियों का मुत्य उहें ज्य देश की कर प्रमाली में सुधार करना था। एक क्रोंग तो वे कर प्रमाली को मरल बनाने तथा दूनरी ओर कर के भार को केवल उन्हीं व्यवितयों पर डायने के पक्ष में ये जिनमें इस भार को तहन करने की तानन थी, प्रवर्शन को कर देने के योग्य थे। प्रकृतिवादी कर निद्धान्त का उहें ह्य करों का विरोध भरना नहीं था। उसके विचयीण प्रकृतिवादियों का यह हुड विच्याम यात उनके कर सिद्धान्त के अनुसार कर नीति बनाने पर राज्य को पर्यांत्व मात्रा में क्षाम प्राप्त हो सकेनी।

प्रकृतिवादी कर प्रणाली समाज के तीन वर्गे—कृपक, भूस्वामं तथा जिल्लान प्रकृतिवादी वान तथा राज्य से बड़ी मुन्दरता के साथ जुड़ी हुई है। प्रकृतिवादी वान में राज्य के धावस्थक नार्य (इनका वर्णन पहले किया जा चुका है) निर्भारित थे। इन कार्यों को सम्यत करने के लिये राज्य को सार्या करना पश्चता है। इनके निर्मे यह आवस्थक है कि राज्य को आय अथवा धन प्राप्ति के साध्य प्राप्त हो। राज्य को यह धन केवल वेशी उपल (Produit net) से ही प्राप्त हो निर्मा स्व समुद्रार साथ किया प्रवाद हो। राज्य को यह धन केवल वेशी उपल के समुद्रार साथ किया आप हो। साथ को प्रकृत की प्राप्त हो प्राप्त हो। साथ को प्रवाद साथ किया कर केवल वेशी उपल के स्व की स्व उचित तथा आवस्यक था कि कर केवल वेशी उपल के एकनान कोत—कृपक वर्ग —पर ही लगाया लाग। वेशी उपल के खतिर्थन अन्य साधार पर कर लगाने का प्रभाव सामाज पर दुरा परेगा। अर्धान्य कारियों की योजना के अनुतार उत्पादक कार्य अपने भा सुत्र परेगा। के केवल उत्पादक कार्य स्व परियों तथा समाचित सामा परियों की योजना के अनुतार उत्पादक कार्य अपने केवल उत्पादन लगात तथा अपने जीवन निर्माह के किये रख कर जो वेशी उपल संस केवल उत्पादक कर सुत्र मार्थ स्व मार्थ कर सुत्र मार्थ कर सुत्र मार्थ कर सुत्र सुत्र मार्थ कर सुत्र सुत्र मार्थ कर सुत्र सुत्र सुत्र मार्थ कर सुत्र सुत्र सुत्र मार्थ कर सुत्र सुत्र मार्थ कर सुत्र सुत्र मार्थ कर सुत्र सु

इम बर्ग की करदान क्षमता शून्य होती है तथा इस वर्ग पर कर नहीं सगाया जाना चारिये ।

प्रकृतिवादी कर सिद्धान्त का व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि केवल वेसी उपज में से ही कर लिया जाना चाहिए। यदि कृपक पर बर लगाया जावेगा तो वह लगान के रूप में भूस्वामी की कम देगा क्योंकि कर देने के कारण वेशी उपज की मात्रा कम हो जायेगी। इस प्रकार निस्सन्देह प्रकृतिवादी कर सिद्धान्त के ग्रन-सार राज्य की कर नीति एक कर प्रशाली (single tax system) पर ग्राथारित होनी चाहिए ! उन्होंने देशी उपज पर एक कर (Impot Unique) लगाने का सुभाव दिया । प्रकृतिवादियों का यह विज्वास था कि वेशी उपज पर एक वर के द्वारा सरकार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आगम प्राप्त हो सकेगी। करदाता को कर भार का अनुभव न होने के अतिरिलत इस प्रकार के हर में सरलता तथा मितव्ययता के बन्य गुरा जो एक प्रच्छी कर प्रगाली में होते चाहिए, भी विद्यमान थे। क्राम में अपने समय की कर प्रणाली नी द्याली-चना करते हुए प्रमिद्ध प्रकृतिवादी लेखक बोदिय (Baudeau) ने जिला था कि राष्ट्र के दूर्व का एक मुख्य कारण समाज के भिन्न वर्गों पर कर प्रणाली के ब्रममान भार में निहित था। उन्होंने राज्य ने कर प्रशाली में सुघार करने का अनुरोध किया तथा अनेक करों के स्थान पर भूमि के उत्पादन पर ३० प्रतिशत तक एक कर क्ष्याने का सुक्ताव दिया।

(७) व्यापार (Trade)

प्रकृतिवादियों के मतानुसार मभी वितिमय क्रियाएँ अनुत्यादक थी क्योंकि वितिमय क्रिया से कियी क्षणु का उत्पादन नहीं होता है, केवल समान मूल्यों का हृस्तान्तरण हो होता है। ध्यापर तथा विदेशी व्यापर के हारा केवल उपयोगिश का सुन्तन होता है एरन्तु उपयोगित उत्पादकता से विक्कुल निम्न थी। राष्ट्रीय व्यापार के समान बिदेशी व्यापार की स्वनुत्यादक था। व्यापार के अनुत्यादक रक्षात के समान बिदेशी व्यापार भी स्वय अनुत्यादक था। व्यापार के अनुत्यादक रक्षात हो कि व्यापार के अनुत्यादक समान को सिद्ध करते हुए मिस्तर की ता रिपेट ने लिखा है कि व्यापि "पर्देश के कामान व्यापार भी वस्तुकों को गुष्पा करते दिखाई देते हैं परन्तु वर्षणु के प्रतियास के समान स्वाप्त का सिद्ध करते हुए मिस्तर के अकार विष्णु के स्वाप्त स्वाप्त व्यापार तथा परेतु क्यापार की उच्च स्वाप्त में विक्रुल विपरीत अनुतिवाद में विद्यो व्यापार तथा परेतु व्यापार को उच्च स्वाप्त प्राप्त नहीं या। प्रतन्तु व्यापार को अनुत्यादक समझते हुए भी प्रकृतिवादी भी अनुत्यादक समझते हुए भी प्रकृतिवादी अपिक उद्यापार की प्रवापति में प्रकृतिवादी स्वतन्त व्यापार की प्रवापति अनुतिवादी अपिक उद्यादतावाद स्वाप्त मामान्य प्रवन्ध नीति कर्मतिवादी स्वतन्त व्यापार के प्रवप्त के प्रवप्त के स्वतन्त व्यापार के प्रवप्त स्वापति ये परन्तु उन का मुख्य उद्देश देश में उस समय प्रवन्ति स्वतन्त व्यापार के प्रवप्ती ये परन्तु उन का मुख्य उद्देश देश में उस समय प्रवन्ति

 <sup>&</sup>quot;Lake murors, too, the traders seem to multiply commodities, but they
only deceive the superficial" (Mercier de la Riviere. Order Naturel, p.
528)

स्रतेक नियमनों व नियत्रणो का विरोध करना तथा कृषि विकास के हित मे प्रनाज के स्वतन्त्र निर्वति को प्रोरसाहन प्रदान करना था। सन्तर्राव्द्रीय व्यापार तथा मीडिक सिद्धांतों के क्षेत्र मे प्रकृतिसादियों ने नये विचारों को जग्म नहीं दिया। वे विख्कन चादी व्यापारोषेष सिद्धान्त (Marcantilist Balance of Trade Theory) के कट्टर प्राचीचक थे।

# (द) लगान, मजदूरी तथा पूंजी (Rent, Wages and Capital)

लगान के जिएए से प्रकृतिवादियों ने रिकाड़ों के समान एक नवीन सिद्धान्त को जन्म नही दिया । उनके लगान सम्बन्धी विचार उनके वितरण सिद्धान्त का ही एक ग्रंग थे। उनके विचारानुसार लगान एक प्रकार का आधिक्य था। यह एक प्रकार की ग्रतिरिक्त ग्राय थी जिस का लागत ने कोई सम्बन्ध नहीं था। यह केवल कृषि के क्षेत्र में ही प्राप्त होती थी तथा प्रकृति की उदारता का प्रतीक थी। प्रकृति कृपक के साथ भूमि पर खाद्य उत्पादन करने में सहयोग के रूप में कार्य करती है परन्त इस कार्यकावह कपक ग्रथवामनप्यम किसी प्रकारका कोई पारितोषिक प्राप्त नहीं करती है। इस सम्बन्ध मे प्रकृतिवादियों के विचार महान ग्राँग्रेजी ग्रथंशास्त्री डेविड रिकार्डो (David Ricardo) के बिल्कूल विपरीत थे क्योंकि रिकार्डों के विचारानुसार लगान प्रकृति की कपणता का प्रतीक था। प्रकृतिवादियों के प्रकृति-मनुष्य सहयोग ' (Nature-Man Co-opration) विचारों के स्थान पर रिकार्डों ने प्रकृति-मनुष्य संघर्ष (Nature against Man) के विचार का भारी प्रचार किया। लगान के विषय मे प्रकृतिवादी विचारधारा धाशावादी वही जा सकती है। इसके विपरीत रिकाड़ों के विचारों में निराक्षा विद्यमान है। लगान रिकार्डों के धनसार वह श्राय है जो किसान को भूमि के स्थामी को एक छोर तो भूमि की पूर्ति गुरुगत्मक तथा परिमारगारमक प्रकार से सीमित होने तथा दसरी छोर जनसंख्या में निरन्तर बद्धि होने के कारगा भूमि की माँग बढ़ने के कारए देनी पड़ती है। टगों ने लगान के ग्रन्तरीय लगान सिद्धान्त (Different Rent Theory) को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है:

"... "... the competition of rich entrepreneurs in agriculture establishes the current prices of leases in proportion to the fertility of the land and the price at which its produce sells, always according to the estimates which the farmers make of all their expenses and profit they make on their advances; they can pay the Proprietor only the surplus,

But when competition between them is very keen they pay him all the r surplus, the Proprietor leasing his land only to the one who offers him the highest rent,"<sup>20</sup>

<sup>20.</sup> Reflections on the Formation and the Distribution of Riches, sec, xiii, p, 56.

मजूरी के विषय की योर प्रकृतिवादियों का भी, पूर्व पूँजीपित युग के अन्य रोपरों में समात, कोई विरोद प्यान ग्रावित नहीं हुआ। श्रामिक को, उनके विचारा-नुसार बेसी उपन का केवन उनता ही हिस्सी प्राप्त होना चाहिए जितना कि उसके निवाह के किये काणी हो नके। एक प्रवार में उनका मजदूरी सन्द्रमणी विचार सजदूरी के जीवन निवाह सिद्धान्त ( Subsistance Theory of Wages) ना ही प्रार्थामक रूप है। वे जीवन निवाह वेतन की ही श्राष्ट्रमिक स्वयता उचित मजदूरी विचारने थे। उपन्हीने जनसम्बग्ध के किसी सिद्धान्त का प्रतियादन नहीं किया वयीकि उनक जननत्या गम्बन्धी विचार स्वताहित तथा विचार है ए थे। जनतत्या की शृद्धि को ग्रष्ट्रसिवादी युरा नहीं विचारने थे। जनगत्या का बदना प्रान्य से उस समय की प्रचित्त विचारपारा के स्रमुगार, प्राष्ट्रतिक विधान के स्वनुद्रन्त या, श्रष्ट्या समम

पूँजी तथा ब्याज के क्षेत्र में प्रकृतिनादियों ने कुछ महत्त्रपूर्ण विचार प्रस्तुत किए । उन्होंने द्रव्य तथा पूँजी में भेद दिया तथा वे इस सत्य को असी प्रकार सम्भाने थे कि पूँजी का स्वय समाज में दलन की मात्रा पर निर्भर होता है। उनके निर्मा युँजी की उत्पादकता तथा उत्पादत में पूँजी के महस्य के सम्बन्ध में भी चिन्न विज्ञासन हैं।

त्याज के मन्वस्थ में वेवेनने ने ब्याज के माग व पूर्ति तथा जोशिय विद्यातों ' मं आत्मीचना नरने हुए जिला है ति ब्याज ना निर्वारण भी उसी प्राष्ट्रतित विद्याने ने प्रतृतार होता है जिस के प्रशुतार सूमि वो आग निर्यारित होती है। ट्यों ने स्थाज को पूजी की उत्पादकता ने मस्विध्य करते हुने विश्वा है कि द्याज इस नारस्य स्थि बाता है क्योंकि पूजीयित इसका पूमि में धनेक प्रकार से विनियोग कर सकता है। परगृह इसना होते हुने भी टर्गों स्थाज के उत्पादकता सिद्धान्त का प्रशिवारण न

#### प्रकृतिबाद के ग्रालोचक (Critics of Physiocracy)

थी। उन्हों ने दो प्रमुख पित्रकाक्षो — Journal de l' Agriculture तथा

Ephemivides — को प्रकाशित किया परन्तु ये पित्रकाएँ लगभग सात वर्ष

(१७६४ ई०-१७७२ ई०) के ग्रस्प समय तक ही जीवित रही। इस के पश्चात इन

पित्रकाओं को पुन: प्रकाशित करने के प्रयास ग्रसफल सिद्ध हुये।

प्रकृतिवाद के प्रभाव के कम होने का दूसरा कारण यह था कि प्रकृतिवादी उदार राजनीतक विचारों के युग में अतीमित राजतन्त राज्य (Absolute Monarchy) तथा निरुद्धा राजा की प्रधा के समर्थक थे। भूस्वामी तथा सम्पत्ति स्वामी वर्ष स्वयं के विद्या के प्रधा के समर्थक थे। भूस्वामी तथा सम्पत्ति स्वामी वर्ष स्वयं के विरोध थे व्यक्ति उनके विचार में ऐते राज्य मे अधिक करों की सम्भावना थी। व्यावारी तथा उद्योगपित भी प्रकृतिवादियों के विरोध में थे वर्षों जिन को तृतीय निमन वर्ष में सिमितित किया गया था तथा उन की समाज का अनुत्यक्त वर्षों भीरत किया गया था। १७७६ ई० में जब फल्स वराब होने के कारण प्रमास में अनाज की कीमतों ने अस्पिक ब्रुद्धि हुई तो जनता ने प्रकृतिवादियों को अनाव सम्बन्धी स्वतन्त विदेशी व्यावार नीति की कडी आलोचना की।

फान्कवेस डी फार्वोनेस (Francois de Forbonnais) ने अपनी Elemens du Commerce नामक पुस्तक में ववेसने की Tableau economique की कड़ी मालोचना की। फार्बोनेस ने प्रकृतिवादी वेशी उपज (produit net) के विचार को गलत बताया तथा यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि व्यापार व उद्योग अनुत्पादक नहीं थे । उन्होंने प्रकृतिवादी एक कर (Impot Unique) तथा स्वतन्त्र ध्यापार के उद्देशों की ग्रालोचना की तथा विश्वकवादी अनुकूल व्यापराशेष के विचार का समर्थन किया। फार्बोनस के अतिरिक्त, अबे डी माब्लि (Abbe de Mably) ने समस्त प्रकृतिवादी विचारों की कडी ग्रालोचना की। इन ग्रालोचकों के प्रतिरिक्त वाल्टेयर (Valtaire-1694-1774) प्रकृतिवाद के कट्टर ग्रास्त्रीचक थे। उन्होंने प्रकृतिबादी प्राकृतिक विधान तथा एक कर प्रणाली की बहुत कडी आलोचना की थी। वे प्रसिद्ध प्रकृतिवादी मिराब्यू से वडी घृणा करते थे। बोल्टेयर के श्रतिरिक्त अवेगेलियनि (Abbe Galiani-1728-1787) ने प्रकृतिवादी सिद्धान्तों की हसी की तथा इस बात को गलत सिद्ध किया कि केवल भिम ही धन प्राप्ति का एक मात्र स्रोत है। उन्होंने यह स्पट्ट किया कि एक हो प्रकार की आर्थिक नीति सभी देवों के लिये उपयुक्त नहीं हो सकती तथा नहीं एक प्रकार की नीति एक ही देश के लिये सभी समय उपयुक्त सिद्ध हो सकती है। गेलिग्रानि नं उपयुक्त उदाहरएों के द्वारा यह भली प्रकार सिद्ध किया कि प्रकृतिवादी विचारो मे वास्तविकता का भारी स्रभाव था।

# प्रकृतिवाद का प्रभाव (Influence of Physiocracy)

प्रकृतिवादी विचारों की धालोचना होते हुये भी आर्थिक विचारघाराओं के इतिहास का विद्यार्थी इस महान सस्य को कदापि नहीं भूल सकता है कि प्रकृतिवाद का उम गुन को बाधिक नीतियो तथा धागामी लगभग १५० वर्षो को प्रापिक विचारवार के प्रवाह पर वडा गहरा प्रभाव पढा था । वास्तन में प्रकृतिवादी प्रापिक उदारतावार (Economic Liberalism) तथा धवस्य धायिक नीति (laissez faire) के उन महान विचारों के अन्मदाता थे जो वास्त मस्यापक धर्यशास्त्र (Classical economics) तथा १६ वी शताब्दी में प्रवक्तित धायिक विचारधारा तथा नीतियों की धाधारशिक्षा थे। एडम स्मित्र तथा उन के अनुगायियों— जे. टी. से, रिकार्टी, जे एस मिल, सीतियर—के ध्रयशास्त्र में आधिक उदारतावाद को एक महान स्थान प्राप्त है। दाहशीय को में प्रकृतिवादियों का प्रभाव न केवल एडम स्मित्र तथा सार्थ है। दाहशीय को में प्रकृतिवादियों का प्रभाव न केवल एडम स्मित्र तथा सार्थ का प्रभाव केवल पड़म स्मित्र तथा संस्थापक सम्प्रदाय (Classical School) के प्रमाय धर्मचाहित्रयों तथ हो सीमित या, समाजवाद के जनक विक्ति काल मानसे भी प्रकृतिवादी विचारों, विदेश कर से बेमने की आधिक सारियों, के ऋणी है। इस के श्रीविक्ति प्रकृतिवादी वर्तमान input-output analysis, तथा धार्षिक समस्याम (Macreeconomics) के जनवाता थे।

व्यवहारिक क्षेत्र में प्रकृतिवादी द्यायिक विवारी का प्रभाव उस समय की धार्थिक नीतियों में विद्यमान है। फ्रांग्स के प्रतिरिक्त घन्य राज्यो में भी उन के विचारों का धार्थिक नीति क्षेत्र में प्रयोग निया गया था । कार्ल फ्रिडरिच (Carl Friedrich 1728 - 1811) ने धपनी रियासत के तीन नगरी में प्रकृतिवादी सिद्धान्तों का प्रयोग किया था। स्वीडन के राजा गस्टेव ततीय (Gustav III) पर भी इन सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ा था । टस्कनी के बड़े नवाब हियोपोल्ड नतीय (Grand Duke of Tuscany, Leopold III), जो कल समय परचात ग्रस्टिंगा (Austria) के राजा बने थे, ने प्रकृतिवादी विचारों के अनुसार अपने राज्य में सुधार कियें। इन सब के अतिरिक्त पौर्लंड के राजा स्टेनिस्लास (Stanislas of Poland), स्पेन के राजा चार्ल हतीय (Charles III of Spain), श्रास्ट्रिया के महाराजा जासफ द्वितीय (Emperor Joseph II of Austria) तथा रस की महारानी कंपरीन (Empress Catherine of Russia) का भी प्रकृति-वादियो की ग्राधिक योजनाधी की ग्रीर ध्यान आविषत हुआ था। Versailles के राजदरवार मे तो प्रकृतिवादी प्रभाव इतनी अधिक मात्रा मे विद्यमान था कि स्त्रियों ने कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के हेत् किसान यस्त्र पहलने आरम्भ कर दिये थे।

#### वरिएकवाद व प्रकृतिवाद की तुलना (Mercantilism and Physiocracy Compared)

थिएकवारी तथा प्रकृतिवादी विचारधाराम्रो मे कई प्रकार से भीलिक श्रन्तर है। वास्तव म बोनो नियारमाराए एक दूभरे के विल्कुल विवरीत है। हैने ने प्रकृतिवाद के वर्ष को नमकाते हुवे घपनी पुस्तक History Of Economic Thought में ठीक ही लिखा है कि "पद्मित प्रकृतिवाद का प्रयं बहुत प्रधिक धा तथा इस के धनेक तक्ष थे, परन्तु एक प्रकार इस की परिभाषा यह कह कर की जा ककती है कि प्रकृतिवाद फान्सीसियों का विश्वकवाद के विरुद्ध बतवाया। "<sup>90</sup> दोनों विचारभाराओं के मुख्य अन्तर का निम्निसिसित रूप में प्रध्यमन किया जा सकता है।

# विशक्तवाद (Mercantilism)

# प्रकृतिवाद (Physiocracy)

 विशुक्तवाद के अन्तर्गत राज्य को घनी सत्ता प्राप्त थी। बास्तव मे विगुक्तवादी अर्थव्यवस्था सरकार द्वारा नियमित तथा नियन्त्रित अर्थव्यवस्था थी। े. प्रकृतिवादी राज्य में स्थिक्ति । ता स्वतन्त्रता प्रशीमित थी। राज्य को प्राचिक क्षेत्र में किसी प्रकार का इस्त- क्षेत्र करने का प्रथिकार का। प्रकृति । प्रकृतिवादी Laissez faire । Inissez passer तथा आर्थिक उदारता । दार के भारी तम्पर्थम थे।

२. विशिक्षवादों मुद्रा को ही धन विचारते थे । उन के विचारानुसार अधिक स्वर्ण, अधिक धन तथा अधिक प्रतिक सिक्त की प्रास्ति का साधन

२. प्रकृतिवासियों ने इस सम्बन्ध में निएकवादी विचारधारा का कड़ा किरोप किया। उन्होंने केवल यही नहीं किरोप किया कि हव्य बास्तिक धन नहीं है बल्कि यह भी घोषित किया कि द्रव्य का सचय करना प्रतावस्थक तथा अनुचित था। उन्होंने यन को वास्तियक स्था में कृष्यवन करने का प्रयत्ति किया था।

२, विशिकवादी विचारणारा में ब्यापार, उद्योग तथा व्यापारी व उद्योग-पति का समाज में प्रथम स्थान था। विदेशी व्यापार के द्वारा ही क्रियक धन का सजन किया जा सजता था।  प्रकृतिवादियों ने व्यापार व उद्योगकी उनुस्तादक तथा व्यापारी व उद्योगकि को समाज का अनुस्तादक वर्म पीपिस किया। प्रकृतिवादी नमाज मे कुरक ही उत्यादक वर्म था तथा उस का समाज मे प्रथम स्थान था।

<sup>20</sup> L. H. Heney History of Economic Thought, P. 172

Y. विक्तिकवादी अनुबूक व्यापा-राशेष सिद्धान्त (Favourable Balance of Trade Theory) तथा मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) के समर्थक थे ।

 प्रतिकवादियों ने समाज में धन के बितरए। का विशेष ग्रब्ययन नहीं किया।

 विश्वकवाद में उत्पादकता का तथा वेदी उपज में इस प्रकार का कोई सम्बन्ध नथा।

७. विशासनादी निचारधारा में राज्य के हस्तक्षेप को समाज के हित में स्वीकार किया जाता था।

 विग्किवादी बहुकर प्रशाली में विद्वास रखते थे। ४. प्रकृतिवादियों ने अनुकूल व्यापाराशेष सिद्धान्त की ग्रालीवना की।

 प्रकृतिवादियों ने, विदेषकर वनेसने ने प्रपनी प्रसिद्ध Tableau
 economique लिलकर समाज में धन के बितरसा की ममस्या वा ध्रव्ययन

६. प्रकृतिवादी विवारधारा में उत्पादकता का अर्थ कृषि में वेशी उपज (Produnt net) के जिचार में सम्बन्धित या।

७ प्रकृतिवादी प्राकृतिक विधान (Natural Order) के भारी समर्थक

≒. प्र≩तिवादी एक कर प्रणाली के भारी पक्षपाती थे ।

# प्रकृतिवाद का मूल्यन (Evaluation of Physiocracy)

प्रकृतिवार का धार्षिक विचारधाराओं के इतिहास में क्या नहत्व है ? यद्योव इस प्रदान पर सब ना एक मत नहीं ही सकता, परजु इस महान सव्य में कियी में भी इंच्येट नहीं ही सबता कि प्रकृतिवादियों ने राजनीति धर्मदाश (Political Economy) अवना सर्पराक्ष के प्रयम समझान की स्थापना नी थी। प्रोची (Proudhon) के अनुसार Tableau Economique को योजना कोरी कल्पना थी। एक स्थित अर्थ ति प्रमुख्य पर प्रकृतिवादी चिचारों का कुछ अरा तक अवस्य गहरा प्रभाव नवा सा, ने प्रकृतिवादी चिचारों का कुछ अरा तक अवस्य गहरा प्रभाव नवा सा, ने प्रकृतिवादी चाराने कि स्थापन के प्रकृतिवादी के स्थापन के स

<sup>21</sup> The Physiceratic "system with all its imperfections is perhear the nestest approximation to the truth that has yet been published upon the subject of political economy, and is, upon that account, well weeth consideration of every man who wishes to examine with attention the principles of that very important science." Adam Smith). Wealth of Nations (cell Edwin Carman) BK IV, chap IX, p. 62

J. Ware) मे American Economic Review (Dec. 1931) पत्रिका में प्रकासित प्रपने लेख "The physiocrats: A study in Economic Rationalisation" में लिखा है कि प्रकृतिवादियों ने १८ वी शताब्दी ने कास में कृपि की खराव व्यवस्था में सुधार करने के हेतु एक सामाजिक-राजनीतिक (Socio-political) विचारधारा को पेशीदा प्रसाली का श्रीगरोश किया था।

प्रकृतिवादी मौलिक विचार जिसके अनुसार केवल कृषि को ही उत्पादक समक्ता गया था उतना ही अधरा तथा गलत था जिलना गलत कि वह विशिक्षवादी विचार था जिसके ग्रन्तर्गत केवल दाशिज्य के द्वारा ही राष्ट्र की समृद्धि सम्भव थी। वेशी उपज का विचार केवल एक मिथ्या (Myth) थी। इसके ग्रतिरिक्त यह भी कुछ कम ग्राइचर्य की बात नहीं कि एक ग्रोर तो प्रकृतिवादी व्यक्तिगृत स्वतन्त्रता तथा ग्रबन्ध नीति (Laissez Faire) के भारी समर्थक थे तथा साथ ही साथ इसरी ग्रोर प्राकृतिक विधान व्यवस्था को सदा विद्यमान रखने के लिये प्रकृतिवादी राज्य का शासन निरंकुश राजा के द्वारा चलाये जाने के पक्ष मे थे। उनके ये विचार एक दसरे से टवकर खाते है। प्रकृतिबादी उत्पादकता व उपयोगिता का सम्बन्ध समभने .. के ग्रयोग्य थे। यही कारए। था कि व्यापारी तथा शिल्पकार बर्गकों वे एक ग्रोर तो ग्रनुत्पादक विचारने थे तथा दूसरी श्रोर इस वर्गको समाज के जीवन के लिए आवश्यक समक्रते थे। यद्यपि हमारे लिए यह कत्पना करना कठिन है कि किस प्रकार अनुत्पादक वर्ग समाज के लिए आवस्यक हो सकता था परन्तु प्रकृतिवादियों को इसका उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं थी क्योंकि प्रकृतिवाद में उत्पादकता का विचार वेशी उपज के विचार पर आधारित था। यदि प्रकृतिवादियों ने इस सत्य को जानने का प्रयास किया होता कि उपयोगिता का सुजन करना ही उत्पादकता है तो उन्होंने कृषि को उत्पादक तथा उद्योग को अनुत्पादक कभी न विचारा होता।

प्रकृतिवादी विचारपारा सनान के सम्बन्ध में भी दीयपूर्ण है। इसमें सन्देह नहीं कि लगान प्रतिरिक्त प्राय है, परन्तु इस ग्राय के उत्पन्न होने का जो कारण प्रकृतिवादियों ने दिया है वह मनत है। लगान की समस्या प्रकृति की उदारता के कारण प्रकृतिवादियों ने दिया है वह मनत है। लगान की समस्या प्रकृति की उदारता के कारण उत्पन्न है। सूर्म की सीमितवा, जो प्रकृति की क्षण्याता का परिणाम है, तथा जनतंख्या में निरन्तर वृद्धि होने के कारण उत्पन्न होती है। प्रकृतिवादियों का यह कहना कि प्रकृति मुक्त के साथ तथा सहयों तथा सदावाद का व्यवहार करती है स्था नहीं है। यदि प्रकृतिवादियों ने योडा सा भी समन इस सत्य के श्रष्टायन में व्यतीत किया होता कि मनुष्य की प्रपनी स्थिति में सुपार करने के लिए नई भूमि को जीतने तथा नये देवों में आकर रहने पर पिवति में सुपार करने के लिए नई भूमि को जीतने तथा नये देवों में आकर रहने पर पिवत

होना पड़ता है तो उन्होंने प्राकृतिक विधान (Natural Order) की महानता व यन्छाई में क्यापि विस्वास न किया होता तथा उनकी ग्रायिक विचारवारा का प्रवाह भिन्न सीमा की मोर ह्या होता।

प्रश्निवादी मुद्रा के महत्व की भी घण्धी तरह नहीं समक्ष सके। वे मुद्रा को केवल विगिमय का सामन समफ्ते थे। कृषि को मन तथा उत्पादन का एक-मान मान मान समक्ते के कारण वे देश वी प्राप्तिक नमृद्धि में व्यापार के पूरे महत्व को समभने में प्रयोग्य सिद्ध हुये। प्रकृतिवाद में कृषक ना बरनाण ही जन साधारण वा कल्याण विवारा जाता था। प्रश्नृतिवादी रूपक के वरवाण के हित से ध्रमाज को जी कीमत पर वेवने के विरोध में न थे, परन्तु पद वेवने के विरोध में न थे, परन्तु पद वेवने के विरोध में न थे, परन्तु पद वेवन के विरोध में न थे, परन्तु पद वेवन के विरोध में न थे, परन्तु पद वेवन कर साहच्ये होना है कि खाद्य पदार्थों की मेंहगाई तथा जन करनाण में विन्य प्रकार कोई मीषा घनुमती नम्बन्य है। यह सम्बन्ध तो उत्पद्ध ही विगीकि गत वर्षों में मेंहगाई का धनुमत करने के नारमा ध्रब हम सब दन सत्य से मती प्रवार पिनित हैं कि मेहगाई के काल में जनता को कल्याण के स्थान पर कष्ट का मनुमव करना पहता है।

: History of Economic Thought. Chapter. IX. L. H. Haney 3.

: A History of Economic Doctrines, Chapter, I. Gide and Rist 4.

J. A. Schumpeter : History of Economic Analysis, Part II, 5.

Chapter, 4. John M. Ferguson: Landmarks of Economic Thought. Chan-6.

ter. IV. 7. Spengler & Allen : Essays in Economic Thought, Essay, S.

. A History of Economic Thought, Chap-Eric Roll g

: ter. III.

: The Development of Economic Doctrines, Alexander Gray

: Chapter, IV.

. The Meaning and Validity of Economic 10. Leo Rogin

: Theory, Chapter, 2.

11. William Fellner : Modern Economic Analysis, Chapter, 4.

#### घरत

Compare and contrast the doctrines of Physiocrats with those of the Mercantilists. What permanent contribution have the former made to economic thought ?

(म्रागरा, १९४६; १९५०; १९५६, राजस्थान, १९५=; १९६१)

What is the contribution of the Physiograps to the Econo-2 mic Science ? Discuss their influence on posterity.

(प्रागरा, १६४७; १६५१, राजस्थान, १६५७) 'Physiogracy, though it meant much more might also be

2. defined as the revolt of the French against Mercantilism'. (Haney). Explain fully the above statement

(बागरा, १९४८, १९६४, १९६२, राजस्थान, १९४८) Enumerate the forces which gave rise to physiocracy and

their main contribution to economic thought. (आगरा, १६५६; राजस्थान, १६५१)

"Still it was the Physiocrats who constructed the way 5. along which Adam Smith and the writers of the hundred years which follow have marched." (Gide and Rist)

Discuss this statement with special reference to the contribution of the Physiocrats to economic thought.

(राजस्थान, १६५५) What is 'Natural Order' associated with Physiograts? It 6. is said that physiocracy is characterised by macroeconomics. Do you agree ? Give reasons for your answer.

(बनारस, १९५६)

#### ग्राधिक विचारों का इतिहास

- The physicoratic scheme of economic analysis covers an extensive ground. Show how this is so. Point out very briefly in this connection the influence of Physicoracy on Adam Smith.
- (বনামে, १६५৬)
  8. 'The physiocratic system is indeed the first system which contains an analysis of capitalistic production.' Discuss.
  (মনীযুত্ত, १६६५)
- 9. Briefly describe the reproduction scheme in Quesnay's Tableau Economique, and bring out its deficiencies, if any.
- 10. Do you agree with the view that Physicorats were the first to develop an integrated study of the functioning of the economic system?
- (মলীগর, १६५६) 11. Explain critically the Physiocratic idea of the circular flow of economic life

flow of economic life.

12. Explain the Physiocratic concepts of 'Net Product' and 'Tableau Economique.'

(कर्नाटक, १६५८)

# द्वितीय खण्ड

# संस्थापित ग्रार्थिक विचारधारा

(Classical Economic Thought)

#### ग्रध्याय ६

# संस्थापित अर्थशास्त्र तथा एडम स्मिथ के पूर्वाधिकारी

(Classical Economics and Adam Smith's Predecessors)

मस्यापित प्रयंदास्त्र, अयंतास्त्र (अयवा राजनैतिक वर्षंत्रास्त्र (Political Economy) का धारम्भ से ही एक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक अग रहा है । वास्त्रत्र में अयंतास्त्र विज्ञान के प्रारम्भिक जीवनकाल में अयंतास्त्र एक प्रकार से केवल सस्यापित प्रयंतास्त्र ही था। सस्यापित अ<u>यंत्रास्त्र अयंत्रास्त्र के उत्त भा</u>ण अथवा अन्य को कहते है जिसका निर्माण तथा विकास सस्यापक सम्प्राण (Classical School) के अयंत्रास्त्रियों के हाथों हुमा था। सस्यापित अर्थवास्त्र सस्यापक सम्याप (प्रारम्भित के अर्थवास्त्र स्थापक सम्प्राण विवेचन के अर्थवास्त्रियों का संस्थापित स्थापित का सम्पूर्ण विवेचन है। अर्थवास्त्रियों का संस्थापक सम्प्रदाप<sup>2</sup> एवम

<sup>1.</sup> प्राचीन समय में द्र्यंशास्त्र को Political Economy के नाम से ही पुकारा जाता था। यही कारएस है कि रिकार्टी, मालबा, श्रीनियर तथा जॉन स्टबार्ट मिल द्वारा प्रयेशास्त्र के रीत्रहानती पर लिखित पुस्तको का सामान्य शिष्ट मिल हारा प्रयेशास्त्र के रीत्रहानती पर Principles of Economics के स्थान पर Principles of Economy था। अर्थेशास्त्र के सिद्धान्तो का वर्णन करने याली पुस्तक का प्राचीन Principles of Political Economy के स्थान पर Priciples of Economics का सरस्त तथा अधिक उपयुक्त शीर्षक रसने का श्रेम मार्याल की प्राप्त है।

<sup>2.</sup> बतंमान यताब्दी के प्रसिद्ध प्रवंशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स (John Maynard Keynes) के अनुसार संस्थापित अवंशास्त्र (Classical Economics) रिकार्ड के अनुसारियों (Followers) का वर्षवास्त्र है तथा प्रवंशास्त्र संस्थापकों से उसका अभिप्राय रिकार्डों के अनुयापियों, जिनमें जॉन स्टबार्ट मिल, सनकें उ मार्थें तथा पी भी सीमाजित है, से हैं। अवंशास्त्र मस्यापक (classical economists) शब्द का श्री मंग्रीए कार्त मार्ग्य ने किया था। मार्थ्य ने (classical economists) शब्द का अभीग रिकार्डों तथा उनके पूर्विभिकारियों, जिममें सिम भी सीम्मितित है, के लिये किया था। शब्दों ने सुरक्षापित प्रवंशास्त्र को कहा था सकता है. जिसका जन्म मिसम की श्रीवर पुरक्त Wealth of Nations के सीय हुसा था तथा जो जोन स्टबार्ट मिल के समय में परम सीमा पर पहुंचा था। रेंद भी शताब्दी को मार्यभी वसाब्दी से बारस्म होकर लगभग ११ वी शताब्दी के मध्य तक सस्थापित सर्थास्त्र का प्रसिद्ध युग था।

हिमण का ही सम्प्रदाय है वधीं कि इस सम्प्रदाय की नीव डालने का श्रीय हिमण को ही प्राप्त है। हिमय की प्रतित्तक इंगलैंग्ड में डेनिज दिकाड़ों (१७७२ ई०-१८२३ ई०), यामस रोबर्ट माहब्य (१७६६ ई०-१८२५ ई०), नासी विलियम भीनित्तर (१७६० ई०-१८६५ ई०) तथा काल से (१७६० ई०-१८५५ ई०) तथा काल में जे० बीठ से (१७६७ ई०-१८३२ ई०) को सत्यापक सम्प्रदाय के प्रया्त के सी कार से सी के सरस्य स्थीकार किया जाता है। इनके प्रतित्तिक जेम्स मिल (James Mill), जो प्रतित्व प्रयांचारों जों स्ट्राप्त की साथ के बीठ महुल्लव (J. B. McCulloch) भी सरयापक सम्प्रदाय के सदस्य थे, यद्यपि इनके भाविक विवार सम्प्रदाय के प्रयंत्त कम प्रतिद्व हैं।

यविष भंस्यापक सम्प्रदाय के अर्थवाहियमों के सभी विधारों में सदा समानता नहीं पाई लावी है, परन्तु सामान्य रूप से इस सम्प्रदाय के सत्मभा मभी लेखकों ने सम्प्रदाय के सत्मभा मभी लेखकों ने सम्प्रदाय के सत्मभा मभी लेखकों ने सम्प्रदाय के सत्मभा मभी हिस समापक प्रदा हमसे स्वापक कि सिवाहों कि स्वापक प्रदा हमसे अवस्थक मनोधन करके स्वीकार किया है। कुछ बातों में सत्मभेद होते हुने भी किसी भी स्विति में सत्मप्रक सर्थवाहियमों ने अपने नेता एडम स्मिय के सैतिक मिद्धान्तों का विरोध नहीं किया है। उदाहरणानुं माल्युत जेव होते के अर्था मित्रवाहियों ने स्वापक प्रवादित प्रसिद्ध पूर्ति व मांग (Say's Law of Supply and Demand) से सहसत नहीं थे तथा न हों ने एडम सिम्य की विश्लेष स्वापक स्वापक

संस्थापित प्रथेशास्त्र की विषय सामग्री (Convents of Classical Economics) "

सम्यापित ग्रयंशास्त्र में ग्रवन्य नीति (Laissez faire) का विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तव में एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि संस्थापित प्रयंशास्त्र Laissez-faire Laissez-passer की नीति का विश्वन है। सस्यापित प्रयंशास्त्र ग्रुड प्रवास्त्र विश्वन है। सस्यापित प्रयंशास्त्र ग्रुड प्रवास्त्र विश्वन स्थान स्वास्त्र के शावस्त्रक वया है। सस्यापित प्रयंशास्त्र , प्रवास्त्र हो । प्रयंशास्त्र , प्रवास्त्र हो । प्रयंशास्त्र के भाग्यता पर प्राथापित है। अर्थनास्त्र स्थान्य । (प्रवास्त्र प्रयंशास्त्र के भाग्यता पर प्राथापित है। अर्थनास्त्र स्थान्य । (प्रवास्त्र के प्रयंशास्त्र है। अर्थनास्त्र प्रवंश (प्रवास्त्र के प्रयंशास्त्र के भाग्यता पर प्राथापित है। अर्थनास्त्र प्रवंश होती है । उनेक विचारानुगार यदि किसी समय प्रवास्त्र प्रवंश प्रवास्त्र में स्थान के विश्वास्त्र के प्रयासित होने के अप्यासीत होने के क्ष्यासीत होने के क्ष्यासीत होने के

संस्थापित अर्थशास्त्र तथा एडम स्मिय के पूर्वाधिकारी

कारला पूर्ण रोजमार की स्थिति पुन. स्थापित हो जाती है। इस प्रकार सस्थापित अर्थसास्त्र एक प्रकार से पूर्ण रोजनार का अर्थसास्त्र (Economics of full Employment) था।

सस्थापित अपंसास्त्र की दूसरी मुख्य विशेषता जे॰ बी॰ से का प्रसिद्ध पूर्ति व मां का नियम है। इस नियम के अनुसार पूर्ति तदा अपनी मांग उत्पर्क करती है (Supply creates its own demand) तथा कमस्वस्य समाग में प्रसुत्यादन (Over-production) तथा न्यूनोत्यादन (Under-production) की घटनायें वियमान नहीं हो सकती है। अपंसास्त्र सस्थापकों का कहना था कि यदि किसी समय किसी कारखादा मांग तथा पूर्ति के बीच समायोजन न होने के कारखा अरदुर्वायत अपया पूर्वात्यादन का सकट उत्पन्न हो भी आय तो यह संकट अरपनानी ही होता है तथा दोधंकाल में समाज में कुल पूर्ति सदा कुल मांग के माना ही होती है।

सस्थापित अर्थवास्त्र की तीमरी विशेषता यह है कि धर्थवास्त्र संस्थापकों का यह इट विद्वास था कि ब्याज की दर समाज मे कुल विनियोग व कुल वचत के बीच समायोजन तथा समानता स्थापित करती है। यदि किसी समय समाज मे किसी कारए। क्या विनियोग की मात्रा बचत की मात्रा की तुलना में ग्रथिक हो जाती है तो व्याज की दर मे बृद्धि हो जावेगी जिसके फलस्वरूप विनियोग कम तथा बचत म्रधिक हो जावेगी तथा कुछ समय पश्चान् विनियोग तथा बचत एक दूसरे के समानः हो जावेंगे। इस प्रकार ब्याज की दर के परिवर्तन, ग्रर्थशास्त्र संस्थापको के विचा-रानुमार विनियोग तथा बचत के बीच सन्तुलन स्थापित करने के एकमात्र साधन थे। इसरे शब्दों में यह कहा जा नकता है कि समाज में आर्थिक उच्चावचनों की समस्या वा उपाय, ग्रर्थशास्त्र सस्यापको के विचार में केन्द्रीय बैक की बैक दर मे उपयुक्त परिवर्सन करना था। सस्थापित ग्रायिक विचारधारा के निर्माताग्रो का पूर्ण विश्वास था कि विनियोग ब्याज दर के प्रति पूर्णतया मृत्यसापेक (perfectly elastic) होती है। परन्त् वर्तमान शताब्दी के प्रसिद्ध प्रथंशास्त्री सवर्गीय लार्ड कीन्स तथा उनके समर्थको ने यह भली प्रकार सिद्ध कर दिया है कि विनियोग पर ब्याज को अपेक्षा पुँजी की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Efficiency of Capital) का बहुत प्रधिक प्रभाव पहता है। विनियोग को केवल ब्याज की दर के उपयुक्त पुरि-वर्तनो के द्वारा नियमन नहीं किया जा सकता है। ब्याज की दर तथा विनियोग के मध्य एक बहुत कमजोर तथा दूर का पारस्परिक सम्बन्ध है।

इसी प्रकार कीन्स तथा अन्य वर्तमान प्रर्थसात्त्रियो ने अर्थसाहत्र संस्थापको के इस विचार को भी गलत सिंख किया है कि वचत की मात्रा सदा एकमात्र रूप में स्थाज की दर से प्रभावित तथा निर्धारित होती है। व्याज की अर्थसा यचत की मात्रा द्याम के स्तर से प्रधिक तिर्गारित होती है। परन्तु द्याम का स्तर स्वयं विनियोग के स्तर द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रवार यह सिद्ध किया गया है कि बच्च की मात्रा द्याम के द्वारा विनियोग की मात्रा द्वारा निर्धारित होती है तथा विनयोग की मात्रा व्याय के साथ पूँजी की सीमान्त उत्पादकता से निर्धारित होती है जो स्वय जनसन्या का द्याकार, श्राविष्कार, ममाज मे सोगो की उपभोग गृत्ति (tastes of people), उत्पादनों के नते साथनों की दोज, उत्पादन-प्रविधि (technique of production), युद्ध व सन्तर्राष्ट्रीय स्थिति द्वादि गतिनीन कारणों से प्रभावित होती है।

बोपे, संस्थापित धर्षसास्त्र मे पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect Con.peunon) से विचार मा एक विवेष स्वान है। धर्यवास्त्र वस्त्रापको के विनामय तथा वितरण सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता की प्रवास्त्रविक मान्यता पर ही प्राथापित है। पूर्ण प्रतियोगिता के विचार का धर्ष यह है कि बाजार में बहुत प्रविक्त कोता व विकत्त एक ही बस्तु का क्या विक्रय इस प्रकार से करते हैं कि चोध केता वर्षा मिक्रे ता विजेष यस्त्री कियायों के द्वारा वस्तु नी उत्पादन मात्रा तथा कीमन पर कोई प्रमाव मुद्दी डाल महता है। उत्पत्ति के विभिन्न मात्रा विभिन्न व्यवसायों व स्थानों के वीच पूर्णत्रवा गतिजील होते हैं। दनके ध्रतिरिक्त मुख्यो तथा वस्तु सम्बन्धी क्ष्य वार्तों के मध्यम में मभी जा जान पूर्ण होता है। पूर्ण प्रतियोगिता मे परिवहन क्यय पूर्ण होता है तथा क्षेता न विकर्ता केवल मूल्य में ही प्रभावित होते है। इसका घर्ष यह है कि प्रयोगान नान्यापको के विचार में शास्त्रिक मात्र्य एक प्रतिवास कामूल्य (Concemic Man) या को केवल प्राधिक हरिश्कोण में ही विक्तागिता का विचार मिथ्या है, विसका वास्त्रविक सवार के कोई सम्बन्ध मही है।

पांचने, प्रयंशासन सस्यापकों के ययंवासन से उत्पादन तथा ह्यासमन प्रतिकल के नियम (Law of Diminishing Returns) के ग्रह्मयन पर वितरण तथा बृद्धिनाम प्रतिकल के नियम (Law of Increasing Returns) की ग्रमेशा बहुत यिश्व महस्व दिया पया है। महान सत्यापक ह्यासमान प्रतिकल का नियम (Great Classical Law of Diminishing Returns) तभी ग्राधिक क्रियामों में लागू होता है, ऐसा अर्थवासन सत्यापको न विचार था। परन्तु इसके विपरीत अर्थवासन सत्यापको न वृद्धिनाम प्रतिकल के नियम तथा वितरण के विषयो पर बहुत कम विवाह है। इस प्रकार यह कहा वा सकता है कि सस्यापित प्रयंशासन अपदा तथा सम्युतित कर्मवासन है।

छुटे, सस्यापक सम्प्रदाय के नेता एडम स्मिय का यह पूर्ण विश्वास था कि व्यक्ति के निजी हित अथवा स्वार्थ (individual's self-interest) तथा सामाजिक हिती में समानता होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जब समाज में कोई व्यक्ति अवने स्वार्थ से प्रेरित होकर स्वयं को किसी ग्राधिक क्रिया में व्यस्त करता है—किसी बस्तु प्रथवा सेवा का उत्पादन करता है—तो उस व्यक्ति की वह क्रिया उसके व्यक्तिगत हित के अतिरिक्त समस्त समाज के हितों के लिथे भी उपकारी सिद्ध होती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक आधिक किया जो मनुष्य लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है. समाज में कल उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि करती है। इसी विचार पर एडम स्मिथ का सहजवाद (Naturalism) तथा ब्राज्ञावाद (Optimism) आधारित है तथा इसी विचार से एडम स्मिथ की प्रसिद्ध अवन्ध नीति (Laissez faire) का निर्माण हुआ है। एडम स्मिथ तथा अन्य अर्थशास्त्र सस्यापकों के विचारानसार समाज केवल व्यक्तियो का एक समृह था तथा इसका सपना कोई क्रलग ग्रस्तित्व नही था। परन्त वर्तमान विचारधारा के ग्रनसार सामाजिक तथा ब्यक्सिगत दिलो में कोई समानता नहीं है। कीन्स ने यह सिद्ध किया है कि स्मिथ-बादी व्यक्तिगत व सामाजिक हितो के मध्य समानता एक मिथ्या है। व्यक्ति जिस वस्तुका उत्पादन लाभ की भावना से प्रेरित होकर करता है यह सदा आवश्यक नहीं है कि उस वस्तु का उत्पादन समाज कल्याएं के लिये भी हितकारी सिद्ध हो। उदाहरणार्थं यद्यपि मदिरा (Wine) तथा ग्रन्य नशीली वस्तुग्रो का उत्पादन व्यक्ति के लिये बहत लाभप्रद हो सकता है परन्त्र इससे कभी भी इस निष्कर्ग पर नहीं पहुँचा जा सकता कि मदिरा के अधिक उत्पादन तथा उपभोग के कारण समाज कल्याण में बद्धि होती है।

सातवें, सहयापित धर्मवाहक में स्वतन्त्र-व्यापार मिद्धान्त (Theory of Free Trade) का विशेष महत्त्व है। जास्त्रत में एडम सिमय सवा उन के पदवात रिलाष्टों व धन्य प्रमंतास्त्र सस्यापकों ने स्वतन्त्र त्यापार के पद्म से धनेक तर्क दिये है। स्विम् तर्क विवादस्यारा में तो सारा समार एक वडा समाज या जिल में अन विभाजन का बढ़ा महत्त्र था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों का विशेषन करते हुए सिमय ने कहा था कि स्कादमेंबर के गाम बरो (hot houses of Scotland) में अंतूर पैदा करता वर्ष है जबकि अच्छे अंतूरों को सहसे मूल्य पर अन्यत से आपत किया जा सकता है। सस्वापित अर्थवाहक में सरकाष्ट्रीय वा विशेष का निर्माण आपता है। सस्वापित अर्थवाहक में सरकाष्ट्र के निर्माण का स्वाप्त के स्वाप्त किया आपता है। सरवापित अर्थवाहक में सरकाष्ट्र के निर्माण का स्वाप्त के स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त के स्वाप्त का स्व

ष्ठाठमें, प्रयंगास्त सस्यापको ने प्राधिक समस्याधो के प्रध्ययन तथा विश्रक्षेपण में निगमन रीति (Deductive Method) का प्रयोग किया है।

<sup>3.</sup> इस सम्बन्ध में एडमस्मिथ ने देस की प्रतिरक्षा (defence) के हित में सरसंख्य की छूट दी थी क्योंकि दिमय के विचारामुखार प्रतिरक्षा धन की अपेक्षा प्रधिक प्रावस्थक थी । ('Defence is better than opulence', said Adam Smith)

<sup>4.</sup> इस रीति की इतिहासवादी सम्प्रदाय के अर्थगास्त्रियों ने कड़ी आलोचना

संस्थापित अर्थातास्त्र में कुछ भौतिक मान्यताश्रो को सत्य मानकर इन मान्यताश्रो के आचार पर जीवन की समस्याश्रो का अध्ययन किया जाता था।

ग्रन्तिम, ग्रर्थशास्त्र संस्थापको ना यह हुढ विश्वास था कि सभी ग्राधिक नियम (Economic Laws) विश्वव्यापी थे जो सभी स्थानों पर सभी समग्र लाग होते थे। वे ग्राधिक नियमों की तुलना प्राकृतिक विज्ञानों (पदार्थ विज्ञान व रसा-ग्रनदास्त्र इत्यादि ) के नियमों से करते थे । अर्थशास्त्र के नियमों की इस प्रकृति की इतिहासवादी सम्प्रदाय के वर्षशास्त्रियो द्वारा कड़ी खालोचना की गई। बास्तव से ग्रथंशास्त्र के नियमों की प्राकृतिक विज्ञान के नियमों से तुलना करके ग्रथंशास्त्र संस्थापकों ने एक भारी गलती की थी। वे इस सत्य को न समक्त सके कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है तथा सभी समाज विज्ञानों के नियम सापेक्ष (relative) होते हैं। ये नियम विशेष स्थितियो तथा स्थानों में लागू होते है। स्थिति में परिवर्तन क्षेत्रे पर इन नियमो मे भी परिवर्तन होना आवश्यक है। उदाहरसार्थ यदि ध्वसन्त्र ब्यापार की नीति ग्रमरीका के समान विकसित देश के लिए लाभग्रद है तो इससे क्ट निरुप्त निकालना गलत होगा कि स्वतन्त्र व्यापार की नीति भारत के समान धाविकसित देश के लिये भी हितकारी है। इतना ही नहीं बल्कि एक ही नीति उसी देश के लिए भिन्न परिस्थितियों में लाभप्रद अथवा घातक भी सिद्ध हो सकती है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री सदा-परिवर्तनीय मनष्य है तथा परिवर्तनीय विषय का अध्ययन करने वाले विज्ञान के नियम सदा सापेक्ष होते हैं।

सस्यापित धर्यशास्त्र की प्रमुख विशेषताधों को निम्न प्रकार मक्षेप में सम-भाषा जा सकता है।



# एडम स्मिथ के पूर्वाधिकारी

आज सर्वसम्मति से एडम स्मिय को अयंशास्त्र का जनक स्वीकार किया जाता है तथा यह सरय भी है क्यों कि एडम स्मिय ने अपने पूर्विपकारियों के सिखरे तथा असंगठित विचारों को एकत्र करके उन को संगठित व वैज्ञानिक अंग से प्रस्तुत किया है। परन्तु यह सब होते हुए भी एडम स्मिथ प्रपने पूर्वाधिकारियों के ऋषी हैं। स्मिथ की विचारवारा में उन के पूर्वाधिकारियों के प्रभाव के बिन्ह विद्यमान है। स्मिथ की पुरस्तक 'Theory of the Moral Sentiments' में नाई वेष्ट्रसार (Lord ShaftesLury), फान्सिस हचेता (Francis Hutcheson), बरमाड दी० मेन्द्रिक्ति (Bernard de Mandeville) तथा डेविडसू, म (David Hume) के मैचिक विचारों का प्रभाव पाम जाता है। लार्ड दोप्टसवरी खग्ने जी नितकवादी (Moralist) खब्दा जाववादी (Sentimental) सम्प्रदाय के संस्थापक ये तथा एडम स्मिथ उस सम्बद्धाय के संस्था में स्वाधिक को मानव आयों तथा विवेककीत्वा ना मित्रसा विचारते थे।

फ्रानिसस हुनेसन (Francis Hautheson) ग्लामगो विस्वविद्यासय (University of Glasgaw) मे एडम के फट्रावक थे। वे एक प्रभावसाली सध्यापक थे स्वा उन के अनुसव तथा ऊँ नी योग्यना का एडम हिमय पर बहुत प्रथिक प्रभाव पड़ा। एडम हिमय को ह्वेसन के कमान महान प्रध्यापक से समय हा। एडम हिमय को ह्वेसन के कमान महान प्रध्यापक सिया विवाद वितर्न का अवमर प्राप्त हुया, यह एक बड़े गीरत की तात वी तथा एडम हिमय पर धामिक व राजनीतिक स्वतन्त्रता के क्षेत्र में विशेष प्रभाव पड़ा था। हिमय के प्रतिद्ध तिद्धालों के मून तत्त ह्वेमन की १७५५ ई० मे प्रकाशित पुस्तक 'System of Mors! Philosophy' में पाये जाते है। हवेसन के समान हिमय ने भी प्रपनी पुस्तक 'Weath of Nations' के अम विभागन तर अधिक जीर विदाद है। मुस्य के सिद्धाल के विवय से भी हिमय पर हवेसन के विचारों का प्रभाव पड़ा था। सक्षेप से यह कहा जा सकता है कि एडम हिमय पर हवेसन का प्रभाव पड़ा था। सक्षेप से यह कहा जा सकता है कि एडम हिमय पर हवेसन का प्रभाव वहती अधिक मात्रा से पड़ा था कि कमा की हवाया नहीं था सकता है—"The never-to-be-forgotten Huscheson."

िमय पर अपने अध्यापक फ्रान्मिस हचेसन के अतिरिक्त एक अस्य डाव्टर बरनाई डी मेन्डिविनिर्व (Ber.ard de Mandeville) के विचारो का भी प्रमाय पडाया। भेन्डिविलि १७०४ ई० मे लिखित एक प्रसिद्ध पुरिसका के लेखक थे।

<sup>5.</sup> बरताई हो मन्हेमिनि का जन्म १६७० ई० में हालेड में हुमा था। वे एक चिकित्सक थे तथा हालेड को छोड़ कर इंगलेंड में माकर बस गमें थे। उन की तत्रद्वान के मध्ययन में माकी श्रेव थी। म्राचिक दिवारपारा के चिवार्षियों के हथ्किलाए से मेन्डेचिनि का नहरव उन की १७७५ ई० में सिलिंद पुरिसका 'A Fable of the Bees or Private Vices, Public Benefits तथा इस पुरिसक का एका मिम पर प्रमाब पड़ने के कारण है। इस पुरिसका का दूसरा सकरण १७१४ ई० में प्रकाशित हुमा था।

यह पुस्तिका, जिस का शीर्षक प्रयम सस्करस्य मे The Grumbling Hive or knaves turned Honest या परन्तु १७१४ ई० मे प्रकाशित दूसरे गस्करस्य में बदल कर "A Fable of the Bees, or Private Vices, Public Benefits" कर दिया गया था, उस भग्म सादा व नंतिक इंटिट से पित्र जीवन क्यतीत करने में सम्बन्ध्य में एक आक्षेप महिल क्विता (Saure) थी। मेन्डेबिलि की यह कविता लाई शेण्टतकरी तथा उन के विचारो पर एक कहा खाकमण् थी। मेन्डेबिलि ने धयनी कविता में यह स्पट्ट किया कि व्यक्ति की जो किया प्रवा आदत नंतिक हुटिट से बुटी है वह शायिक हिट से मामा के प्रमा में कि विचे अरन्त त्रावद्यक है। जैसा कि शीर्षक से न्यम स्पट्ट है राक्षक ने कविता में यह सिक्त हिता है कि निजे प्रयम् वाद्यक्ति की एक सिक्त किया कि स्पट्ट से बुटी है कि सामा के निष्य अरन्त त्रावद्यक है। जैसा कि त्राविक स्पट्ट से उस अर्थ आपने हिता के लिये अरन्त त्रावद्यक है कि निजे प्रयम् व्यक्तिगत बुटी आदते (prvate vice) त्या क्रियाएँ (पिदरा, तम्बाकू इत्यादि का उपनोप) सार्वजनिक हितो के लिये उपकारी सिद्ध होती है व्योक्ति जब व्यक्ति अपनी बुटी आदतो को मन्तुन्य करता है जिस से समाज के अन्य वर्गों को आप प्रास्त होती है। यह अपनी आप को खांच करता है जिस से समाज के अन्य वर्गों को आप प्रास्त होती है। यह समुज्य की बुटी प्रारक्ष को सन्तुन्य की बुटी प्रारक्ष के नुहीर न होती तो बर्तमान सम्यता का क्षीपित सम्मत न हुसा होता।

यथि एडम स्मिष ने मंन्डेबिलि के विचारों को स्पनी पुस्तक 'Theory of Moral Sentiments' से मालोक्या की थी, परन्तु मे-केबिलि के विचारों का सिम्म के कार गहरा 'फाब पड़ा था। मेन्डेबिलि के विचारों में ही स्मिप न प्रथमे प्रसिद्ध व्यक्तिण हिंद के सिद्धारा (Doctrine of self-interest) की प्रतिपादित किया था। मेन्डेबिलि के समान स्मिप का भी यह विद्धास था कि राष्ट्रीय धन मनुष्य में एक प्राह्मिक प्रवृत्ति (natural instinct) निसे विदे तुर्ग रही तो प्रच्छा भी नहीं कहा जा सकता है, का परिष्मा है। इस के मालिरफ मेन्डेबिलि की किवारों में स्माप्त की किवारों में स्माप्त के लाभों की भी विदेवना की तहें थी। इसका भी प्रमाप निम्म पर प्रदा या क्योंकि स्माप्त पर धार्षिक नीतियों का निर्माण करने का भरतक प्रयास किया ने किया है।

फ्रान्सिस हचेसन व मेन्डेविलि के ग्रांतिरिक्त एडम स्मिथ पर जिस तीसरे लेखक का विद्योग प्रभाव पडा उसका नाम डेविड हा म (१७११ ई०-१७७६ ई०) है।

<sup>6</sup> वर्तमान प्रताब्दी के महान अगरेकी धर्मशास्त्री कीन्स ने मेन्डेबिटि के इस विचार को तेकर अपनी प्रतिद्ध दुस्तक General Theory मे Theory of Aggregate Effective Demand का विवेचन किया है।

ह्यूम व स्मिथ में गहरी मित्रता थी तथा दोनो ही हचेसन के विद्यार्थी रहे थे। स्मिथ ने ह्यूम की प्रशसा करते हुये कहा था कि वे (Hume) वर्तमाम युग (उस समय) के सब से अधिक क्याल इतिहासकार तथा तत्वज्ञानी थे। स्मिय द्वारा ह्यूम की उपरोक्त शब्दों में की गई यह प्रशसायह स्पष्ट करती है कि स्मिय पर ह्युम के विचारो तथा लेखो का गहरा प्रभाव था। वास्तव मे स्मिथ पर ह्यूम का प्रभाव इतना अधिक या कि वे स्वय ग्लामगी विश्वविद्यालय में कक्षा मे अपने विद्यार्थियो के समक्ष व्याख्यान करते समय ह्यूम के निवन्धों (Essays) की चर्चा किया करते थे। स्मिथ के उदारतानाद (liberalism) में भी ह्यूम का प्रभाव विद्यमान है। उत्पादक व अनुत्पादक श्रम के बीच जो अन्तर स्मिथ ने किया है वह भी ह्यूम के विचार के श्रन्कुल है। ह्युम काविशेष श्रद्ययन क्षेत्र द्रव्य तथा विदेशी व्यापार था। स्मिथ के समान ह्यूम भी पक्के विश्ववर्गीय (Cosmopolitan) थे तथा अन्तर्राप्टीय व्यापार के भारी समर्थक थे।

ह्यूम के ग्रतिरिक्त कुछ ग्रंश में स्मिथ पर ग्रन्थ प्रकृतिवादी लेखकों के विचारों काभी प्रभाव था। तर्गों (Turgot) तथा वर्वमने (Quesney) के साथ बातचीत करने के बहुवा प्रवसर प्राप्त होने के कारण स्मिथ इन के विचारों से भी भली प्रकार परिचित थे। स्मिथ पर ववेमने की आर्थिक सरिग्री (Tableau economique) तथा प्रकृतिवादी (laissez faire) नीति का गहरा प्रभाव पडा तथा इन विचारी का प्रयोग उन्होंने कुशलतापूर्वक अपनी पुस्तक Wealth of Nations में अपने विचारी को स्वट्ट करते समग्र किया था।

# विशेष ग्रध्ययन सची

- : The Economics of John Maynard Keynes, 1. Dudley Dillard Chapter, 1,
- ; A History of Economic Thought, Chapter, 2. 2, O. H. Taylor
- : Modern Economic Analysis, Chapter, 5. 3. William Fellner
- Essays in Economic Thought, Essay No. 6. 4. J. J. Spengler and W. R. Allen (Ed.)

#### प्रश्न

State the basis on which the theory of economic policy of the Classical Political Economy is built.

(बनारस, १६५७)

2. Bring out the differences between the Classical Economics and Historical School

(বাস্থান, १९५४)
3. Classical economics is a superstructure reject upon the

- assumption of full employment. Discuss
- Discuss how far is Adam Smith indebted to his predecessors for his economic system
- 5. What, according to classical political economy, is the legitimate economic policy of the State, and why?
  (বনানে, १६४६)

#### ग्रध्याय ७

# एडम स्मिथ

(Adam Smith)

एडम स्मिय<sup>7</sup> (१७२३ ई० — १७६० ई०) को अर्यशास्त्र के जनक तथा अर्थशास्त्रियों के सस्यापक सम्प्रदाय का सस्यापक नेता स्वीकार किया जाता है।

१७४० ई० मे ग्लासगो कालेज को छोड गिमल ने Balkol College, Oxford मे प्रवेश किया जहाँ वे १७४६ ई० तक रहे। ग्लासगो ने आवसफोड लगभग ४०० मील की दूरी पर स्थित था तथा यह दूरी स्मिय ने, घोडे पर

<sup>1.</sup> एडम स्मिथ का जन्म ५ जून, १७२३ ई० मे स्काटलैण्ड में किलेकाडी (Kir Kcaldy) नामक स्थान में हुत्रा था। उत्त समय किलेकाडी नगर की जनसंख्या केवल १५०० के लगभग थी, तथा स्मिथ के पिता की यहाँ पर बहि शुल्क प्रधिकारों के पद पर निर्मुक्त थी। जन्म होने के तीन मास पूर्व ही उनके पिता का देहान हो गया था। उनके सालन पीसरा तथा प्रारम्भिक विक्षा का भार उनकी माता के ऊपर ही पडा। वे स्वय एक बड़ी समक्रदार स्त्री थी तथा स्मिप के जीवन पर उनकी माता के उपर ही पडा। वे स्वय एक बड़ी समक्रदार स्त्री थी तथा स्मिप के जीवन पर उनकी माता का गहरा प्रभाव पडा।

स्मय की प्रारमिमक विज्ञा स्थानीय स्कूलों में हुई थी तथा प्रारममें ही उन्होंने यसनी प्रीयका स्पट की थी। चौदह वर्ष की कम प्राप्त में ही उन्होंने उन्होंने उन्होंने के गांक्षिरिय रूप्ते (टीक्टर्ड) तथा गणित का हातना प्रीयक त्राप्त कर स्थिता था कि उनको ग्लासमें कालेज (Glosgow College) में प्रवेश प्राप्त हो गण कहूँ पर उन्होंने प्रस्य चार विद्यार्थों के साम्र किता कि College, Oxfood में उन्हों की प्राप्त के ते तिए Snell Exhibition वजीना प्राप्त किया। यह वजीका जो ४० गोष्ट प्रसित्य की घन गांचि का था, उन्होंने की योगाना वाले उन विद्यार्थियों को ही प्राप्त होता था जो विश्वा प्राप्त करने वस्ता स्थान स्थान के हिम्म यानामां कालेज के प्रधीन सेवा वस्त वस्त वे सेवा विश्वार के स्थान सेवा वस्त करने के प्रधीन सेवा करने का वनन देते थे। १७३३ ई० तक हिम्म यानामां कालेज के बचने के विद्यार्थि जीवन काला में हम्म के प्रप्त विद्यार्थियों तथा प्रदेश के विश्वर काला में हम्म के प्रस्त विद्यार्थी विश्वर प्रस्त में सम्पर्क के प्रस्त विद्यार्थी के सम्पर्क में प्राने का प्रवेशन प्रस्त में स्वान का प्रवेशन प्रसार क्षार्थ विद्यार्थी विश्वर प्रथा प्रधीन प्रसार प्रस्त प्रस्त स्थान प्रसार प्रसार प्रथा प्रधान विषय प्रधान प्रसार प्रधान प्रसार प्रधान प्रधान प्रमान स्थान प्रधान प्रसार प्रधान प्रधा

निःमध्देह एडम स्मिष एक महान विचारक थे। उन्होंने अपने पुत्रीधिकारियों के अधूने तथा दिखरे विचारों को वैज्ञानिक दण से प्रस्तुत करके अर्थधास्त्र को विज्ञान कर एक प्रयोगास्त्र को विज्ञान कर एक प्रयोगास्त्र को विज्ञान कर एक प्रयोग सिंह होती है कि आर्थिक विचारमार्ग के सभी सम्प्रदाय —चाई वह समाजवादी सम्प्रदाय है वा इतिहासवादी सम्प्रदाय है, चाहे वह सम्प्रदाय है, चाहे वह सम्प्रदाय है, चाहे वह सम्प्रदाय है, चाहे वह सम्प्रदाय है स्व

सवारी करके पृशे की। रास्ते में जब दिमय ने स्काटलेण्ड की सीमा गार करके ह गर्लेण्ड की सीमा में प्रवेश दिया तो वे इ गर्लेण्ड की शख्डी क्वार्य अध्यक्ष स्वार्य सामान्य भाषिक समृद्धि से बहुत प्रभावित हुएँ। इसने हुतरी भारे पो स्काटलेण्ड की हुरी आधिक सिर्मात। सिम्म ने इस अस्तर के कारणों का अध्यक्ष किया तथा इस सान व प्रध्यसन का उनचे पुराक के शीर्यक व दिएय सामग्री पर भी प्रभाव वडा। आक्सफोर्ट में कालेज में प्रचेश आधिवित्र वाता-वर्ष (academic atmosphere) का नारी ग्रामां होने के कारणा सिम्म के Balliol College, Oxford में ६ वर्ष प्रस्के नहीं ध्वतीत हुता गहा पर अच्छे सिद्यार्थनों के कारणा सिम्म की मित्रमक्की भीमित यी तथा उनका प्रधिकार सामग्र पुरक्त में के सारण हिम्म की मित्रमक्की भीमित यी तथा उनका प्रधिकार समस्य पुरक्त में से साम ही ध्वतीत होता मा। इस सक्का एक अच्छा परिवारणों गह समस्य हुमा कि दिमय का अध्यत्न गहन हो गना।

स्पास्त १७४६ ई० में बी० ए० की उपाधि प्राप्त करने के परमादी सिमा विकंकाड़ी वापस लीट प्राये । यहाँ वापस प्राक्त १७४६ ई० से केरर १७४६ ई० कत अपने भविष्य के सम्बन्ध में कोई योजना बनागे विना वे अपनी माता के पास रहकर विभिन्न विषयों पर सम्यायन करते रहें । इस समय उन्होंने प्राचीन पदार्थ विकास, ज्योतिय विषयों, प्राचीन तक्यास्त व्या आस्त्रसत्वाना के इतिहास से सम्बन्धित निवस्त लिखें ! १७४८ ई० से लेकर १७५० ई० तक दिसम् ने सेंग्रें भी साहित्य तथा अस्ताल, पर एडिनकां (Edioburgh) में

हैं। मावमंबाद के विषय में तो यह ठीक ही कहा गया है कि मावर्सवाद संस्थापित अर्थवास्त्र के पेड के तने (classical trunk) पर लगाई गई एक टहनी (branch) के समान है।

ग्लानगों के धनी व्यापारियों के पुत्र भी सुनने के लिये आने का कप्ट करते थे। १७६२ ई० में ग्लासगी विरविव्यालय ने LL. D. की उपाधि प्रदान करके स्मिथ को तथा स्वयं अपने को सम्मानित किया । अपने इस १३ वर्ष के श्रद्यापन काल मे ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Theory of Moral Sentiments का लेखन किया जो १७४६ ई० में प्रकाशित हुई थी। इस पुन्तक सं स्मिथ को ग्रधिक सफलता तथा यश प्राप्त हमा। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चारुमें टाजनशेण्ड (Charles Townshend) हिमय की इस पुस्तक से इतना अधिक प्रभावित हम्रा कि उसने स्मिय को १७६३ ई० में Duke of Buccleuch का २०० पीण्ड वापिक की ऊँची तनस्वाह पर निजी शिक्षक (personal tutor) नियक्त किया। यह तनस्वाह स्मिथ को उनके केवल शिक्षण काल के लिये ही नहीं बल्कि उनके जीवन करल तक मिलसी रही।

१७६४ ई० में स्मिय शिक्षक होने के नाते toung Duke के साथ यरोप, विशेष रूप से फ्रान्स का भ्रमण करने गरे। एक या दी सप्ताह पेरिस (Paris) में ठहरने के पदचान वे लगभग डेड वर्ष तक Duke के साथ दक्षिण मान में Toulouse नामक स्थान में रहे। यहा पर स्मिय ने अपने फालतू समय का उपयोग करने के लिये एक पुम्तक के लेखन का कार्य प्रारम्भ किया जो १२ वर्ष के पश्चान Wealth of Nations नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रूप मे प्रकाशित हुई। Duke के साथ शिक्षक के रूप में फास में भ्रमण करने से स्मिय को विशेष लाभ यह हम्रा कि उनको तगाँ (Turgot), ववसने (Quesney), नेकर (Neeker), मारमान्टल (Marmontel) इत्यादि प्रसिद्ध प्रकृतिवादी सेखनो से सम्पर्न स्थापित करने का अच्छा भ्रवसर प्राप्त हुग्रा। बहुया इन देखको से विनार विनिधय होने के कारण निषय को प्राप्त की आधिक समस्याओं के सम्बन्ध में खादरयक ज्ञान प्राप्त हुआ तथा इनके आर्थिक दिचारों का प्रयोग स्मिय ने अन्ती पुस्तक Wealth of Nations में किया। Wealth of Nations की Book II में प्रकृतियादी प्रभाद के चिन्ह विशेष रूप से दिश-मान है।

१७६६ ई० में विदेश साता से लन्दन वापस लौटने पर स्मिथ प्रपने जन्म स्यान किर्केशाडी अपनी माला के साथ रहने चले आये। यहा वे १७७६ ई० नक रहेतथा दस वर्ष के इस समय मे ग्रपनी पुस्तक Wealth of Nations का लेखन करते रहे। १७७६ ई० में उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक Wealth of Nations प्रशासिन हुई । प्रथम पुस्तक Theory of Moral Sentiments के समान इस पूरतक से भी स्मिथ को घन तथा यंत्र प्राप्त हुआ। समय के बीतने के साथ पुस्तक का प्रभाव तथा इसके साथ तेसक की प्रसिद्धि भी बदनी गई। जहा तक धर का सम्दन्य है, यह उस समय प्राप्त हमा जब १७७८ र्ड॰ में स्मिय स्काटलैंण्ड में बहि.गुन्द विभिन्तर के उच्च पद पर नियुक्त किये गये । इस पद से प्राप्त तनस्वाह तथा भूत में Duke के शिक्षक होने से प्राप्त तिउत्ति वेतन (Pension) दोनो को मिलाकर स्मिथ को काफी अधिक आय

## वेल्य श्रॉफ नेशन्स (The Wealth of Nations)2

यद्यपि एडम स्मिय की प्रसिद्धि १७७६ में The Wealth of Nations के प्रकाशित होने के पर्व हो चुकी थी परन्तृ १७७६ ई० में इस ग्रांत उत्तम रचना के प्रकाशित होने पर उनकी प्रसिद्धि और भी अधिक हो गई। इस पस्तक के प्रकाशित होते के फौरन ही परचात एडम स्मिथ के प्रवाधिकारियों के विचार प्रच्छन्न हो गये तथा लोग स्मिय की पुस्तक को अर्थशास्त्र विज्ञान का आरम्भ विचारने लगे। पुस्तक की ग्रत्यधिक लोकप्रियता के कारशों को समझने के लिए दो बातों का विवेचन करना धायस्यक है; प्रथम, पुस्तक के गुणो तथा दूसरे, पुस्तक का उस समय की आधिक व राजनीतक परिस्थितियों से नया सम्बन्ध था। इस पस्तक की प्रसिद्धि के अनेक कारण थे। वेल्य झाँफ नेशन्स जनसाधारण के लिए लिखी गई थी विशेषतों के लिये नहीं। पुस्तक को लिखने का ढग सुन्दर व सरल तथा गैली ग्रतिरोचक है । बास्तव में इस पुस्तक को पढने के लिए अर्थशास्त्र का झान होना आवश्यक नहीं है। पुस्तक इतनी रोचक है कि यदि इसकी तलना बोसबेल (Boswell) की पस्तक 'Life of Johnson' से की जावे तो गसत न होगा। पस्तक में लेखन ने नाफी ऐतिहासिक व आंनडो सम्बन्धी मुचना प्रस्तृत की हैं। पुस्तक में लेखक ने उस समय उत्तीजित समस्याधी का मवि-स्तार पूर्वक ढग से विवेचन किया है। उपनिदेशी शासन, विशावनादी प्रशाली, भौद्रिक नीति तथा करारोपस ब्रादि विषयो पर लेखक ने ब्रपने विचारी तथा तकों को पुस्तक में इसने अच्छे ढग से प्रस्तुत किया है कि पाठकों को लेखक की प्रशसा करनी ही पडती है। सैली में भाव, उदारता क्षया सरलता के दर्लंभ गुण एक साथ पाये जाते हैं। स्मिय ने गहन ब्रध्ययन करने के पश्चात पुस्तक में श्रीशोगित समाज की मौलिक सस्थाबी का व्यापक रूप से बिदलेपण क्या है। उस समय की आर्थिक नीति की ब्रालीचना करके स्थिय ने जनता का ब्यान अपने विचारी द पुस्तक की क्रोर ग्रार्क्सिन किया है। इसके ग्रतिरिक्त यह भी कोई क्य महत्वपूर्ण दात नहीं भी कि पुस्तक ऐसे समय पर प्रकानित हुई थी जब इगलैण्ड में ग्रौद्योगिक व वारिएय क्षेत्रो में भारी परिवर्तन हो रहे थे। नये बानिष्कारों के परिशामस्वरूप श्रीदोगिक विकास

प्राप्त हो जाती थी। १७७० ई० वे स्मिष्ठ के स्तूल ने उनको प्रतिस्कृतता (rector) के प्रवेतिक पद में लिये निवाधित किया। १७०६४ ई० में नाता का वेदिता हो जाने के कारण उनके जीवन के प्रतिम वर्ष प्रीकृत्युष्ट वानावरण में प्रतिकृत्युष्ट वानावरण में प्रतिकृत्युष्ट वानावरण में प्रतिकृत्युष्ट वानावरण में प्रतिकृत्युष्ट के प्रतिकृत्य के

<sup>72,</sup> पुस्तक का पूरा शीर्षक An Enquiry into the Nature and Causes ार of the Wealth of Nations है।

को नई सम्भावनाये उत्पन्न हो रहो थी। ऐसे समय में प्राधिक व व्यापार सम्बन्धी नीतियों में भी पर्याप्त मुणार करने की आवश्यक्ता थी। जैमा कि ऐसे समय में बहुदा होता है सभी लोग इन समस्याओं पर धपने समय के प्रसिद्ध विचारक व लेखक के विचारों को जानने के लिये स्थाकल थे।

पुस्तक में निजी हित (self-interest) तथा प्राकृतिक स्वतन्त्रता (natural liberty) के दो मौलिक विचार प्रस्तृत किए गुए हैं। इन्ही दोनों मौलिक विचारों पर स्मिथ के शेप ग्राधिक सिद्धान्त ग्राधारित है। ससार में ग्राधिक संस्थाओं नी उपस्थति स्मिथ के विचारानसार इन दोनों मौलिक विचारों पर आधारित थी। म्रायिक क्षेत्र मे निजी-हित के महत्व को स्पष्ट करते हुए सिमध ने लिखा था कि "हम जो भोजन करते हैं वह हमको कमाई (butcher), शराब खीचने वाल (brewer) तथा नानावाई (baker) की क्या से नहीं वरिक उनके निजी हित की प्रेरित करके प्राप्त होता है। हम उनका कुपालता को नही बहिक उनके निजी-प्यार (self-love) से निवेदन करते हैं , हम कभी भी उन से अपनी आवश्यकनाओं की नहीं बर्टिक सदा उनके स्वय लाभ की बात करते हैं।"3 स्मिथ की समस्त पुस्तक मे यही विचार विद्यमान है। परन्त इस का यह ग्रर्थ क्दापि नहीं है कि स्मिथ के विचार में सभी मानव सम्बन्ध केवल इसी विचार पर ग्राधारित थे। बास्तव में १७४६ ई० में निश्चित अपनी पुस्तक Theory of Moral Sentiments में यह स्मिय ने न्यटट किया था कि मन्त्यों के बीच नैतिक सम्बन्ध सहामुम्रति के सिद्धान्त पर ब्राधारिन थे। परन्त Wealth of Nations में समय जब निजा हित की मानव सम्बन्धी का ग्राधार घोषित करते है तो उनकी ग्रीमणय ग्राधिक सम्बन्धी से है।

हुस्तक में हुसरा मुख्य सिद्धान्त जिय का स्मिय ने विशेष रूप से जिश्रेयम हिमा है प्राकृतिक स्वान्त्रता का सिद्धान्त (doctrine of natural liberty) है. L प्रदेश में बहुत समय से विक्रकार्यों प्रणाती प्रचित्तत थी। हमके स्वन्यनेव व्यापार स्वाप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्रचार के प्रतिवन्ध सने में। सिप्त के प्रचित्तकार्यों ने सिंग के प्रचार के प्रतिवन्ध सने में। सिप्त के प्रचित्तकार्यों ने निर्मा ही उपयोगी विद्या स्वाप्त का प्रकृतिवादियों ने नक्षा विरोध किया था। भने ही विद्यान वार्त गीतियों १६ वी व १० की मताब्दियों में नित्तों ही उपयोगी विद्या स्वाप्त हों, नि सन्देह में नीनियाँ १६ वी वाताब्दी के हिल्कीए से जुनाया। १० वी स्वाप्त के ब्राप्ति के स्वाप्त का स्वाप्त की स्वाप्त का स्वा

 <sup>&</sup>quot;It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we expect our dinner, but from their regard to their selfinterest. We address ourselies not to their humanity, but to their self-love, and never talk to them of cur own necessities, but of their advantage." says Santh.

उचीगो पर नियंत्रण न हो, जब व्यापार स्वतंत्र्य हो तमा व्यापार व उचीग करो के हानिकारक प्रतिभारो से मुक्त हो । केवल कुछ कम्पनियो को ही उत्पादन करने के एकाफिकार पास्त होने के कारण प्रतियोगिता के कारण होने वाल आर्थिक विकास की मन्मावना उपस्थित न थी। राजनैतिक व धार्मिक क्षेत्रो में भी जीवन स्वतंत्र्य न । ऐसी विल्तावनक स्विति मं परिवर्तन होना एक स्वाभाविक वाल थी। स्वतंत्रता के झान्दोलन की राजनीति के क्षेत्र में रुक्ती (Rousseau) ने, तरवज्ञान में बहुदेवर (Voltaire) तथा प्रत्य व्यक्तियो ने तथा प्रयंशास्त्र के क्षेत्र में प्रकृतिकादियों ने उत्तरीत किया प्राय प्राय प्रति क्षित्र मा । मुक्तिवादी विचारधारा विचारधारा के पूर्णतमा प्रति-कृत्य थी। यह विचारधारा Loussez thire, laussez paveer की स्वाई झाभारनिला पर सावारित थी। ग्रष्टुनिवादियों का विद्ववत्रापी झाणिक नियमों में घटन विद्वास था। स्वतंत्रता वत्रका सर्विप्रय नारा था।

यह सस्य है कि स्मिथ प्रकृतिवादियों के प्रति काफी ऋगी थे तथा कुछ समय तक दे प्रमिद्ध प्रकृतिवादी डा॰ वहेमने के शिष्य भी थे तथा उन (वहेसने) के वे वहे आभारी थे । इसके अतिरिक्त इ गर्लंड तथा यूरोप में स्वतन्त्रता आन्दोलनो की लहर प्रचलित थी। लोग राजनैतिक ग्राधिकारों के प्रति सचेत होते जा रहे थे। यह एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण वात है कि जिस वर्ष म्मिय की पुस्तक प्रकाशित हुई थी (१७ क् ६ ई०) उसी वर्ष अमरीका तथा इगलैंड के बीच Declaration of Independence पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा जिस के अनुसार अमरीकी उपनिवेदा को इ गलैंड की दासता से मुक्ति प्राप्त हुई थी। कहने का ताल्प्यं यह है कि उप-निवेशी प्रणालीका खण्डन होना आरम्भ हो गयाथा। इंगलैंड में भी सरकारी प्रतिबन्धों का विरोध तथा आलोचना की जा रही थी। ऐसे समय में रहकर स्मिय के विचारों पर भी स्वतन्त्रता बान्दोतनों का प्रभाव आवश्यक रूप से पटा। वे अधिक स्वतन्त्रता के भागी ममर्थक वत गए तथा इसी विचार पर उन्होंने स्वतन्त्र व्यापार, पुनां प्रतियोगिता इत्यादि आर्थिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया । स्मिन्न ने प्रचलित वास्पिज्य नीतियों की ऋपनी पुस्तक में तकों के साथ शालोचना की तथा तकों की सहायता यह मिद्ध किया कि सर्वोत्तम ग्राधिक नीति वह नीति होती है जिस का उद्देश्य स्वतन्त्रता तथा इस पर श्राधारित पूर्ण प्रतियोगिता की पार्थिक संस्था को जीवित रखना होता है। सरकारी नीति का निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को, जब तक कि वह न्याय के नियमों वा उल्लाधन नहीं करता है. अवनी इच्छा अनुसार किसी भी आधिक किया को करने तथा अवने उद्योग

यह वहा जाता है कि बनेसने के देहान्त के पूर्व स्मिय ने अपनी पुस्तक The Wealth of Nations को बनेमने को समर्पण करने का विचार किया था।

व पूँजी को अन्य व्यक्तियों के उद्योग व पूँजी से प्रतियोगिता लेने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

मया पुस्तक की प्रसिद्धि का कारए स्मिथ के विचारों की मौलिकता (Originality) थी ?

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर 'नहीं' में है। स्मिथ ने जिन सिद्धान्तों तथा विचारों की ग्रपनी पस्तक से विवेचना की है वे मौलिक कदापि नहीं हैं क्योंकि स्मिथ इन ग्राधिक विषयो पर लिखने बाले प्रथम अर्थशास्त्री नहीं थे। उन से पहले भी शताब्दियो पर्वे लेखको ने इत विषयो तथा समस्यामी पर समय-समय पर अपने विचार तेखन कार्यो के द्वारा व्यक्त किए थे। स्मिय अपने अग्रेजी तथा फान्सीसी पूर्वाधिकारियों के भारी ऋगी थे क्योंकि जनके ग्रसगठित व जिखरे विवारों का स्मिथ ने अपने सिद्धान्तों की सामग्री के रूप में काफी मात्रा में उपयोग किया था। स्मिथ ने श्रपनी पुस्तक में कोई मौलित रूप से नये सिद्धान्तों प्रथवा विचारों का निर्माण नहीं किया। उदाहरणार्थ बहमत्य धातवाद (Bullionism) के विरुद्ध स्मिय ने जो तक दिए है वे थामस मन (Thomas Mun) के द्वारा पहले ही दिए जा चके थे। इसी प्रकार मुख्य के धम सिद्धान्त (Labour Theory of value) के सम्बन्ध में विलियम पेटी (William Petty) : निजी-हित (self-interest) के विषय पर बनींड डी मेन्डेविलि (Bernard de Mandeville) व डेविंड ह्यू म (David Hume); नीची व्याज दर के लाभी पर जोहिया चाईल्ड (Josiah Child), प्रावृतिक नियम के सिद्धान्त (Theory of Natural Law) पर फ्रान्सिस हचेसन (Francis Hutcheson) व साँक (Locke) : साख के सिद्धान्त पर डेवनैन्ट (Davenant), तथा चलन के विषयों के सम्बन्ध में न्युटन (Newton) इत्यादि लेखक अपने निचार एडम स्मिथ के पुस्तक लिखने के शताब्दियो पूर्वव्यक्त कर चुकेथे। इतनाही नहीं, बल्कि स्मिय द्वारा ध्यक्त किए गए करारोपण के चार प्रसिद्ध सिद्धान्तों को भी लगभग समान शब्दों से स्मिथ के फान्मीमी पूर्वाधिकारियों के लेखी तथा पुस्तकों में लिखिल पाया जाता है।

स्मिय पर समानयनः प्रकृतिवादियों का काकी प्रमाव या । इस प्रभाव का अनुमान हम रिमय की १७७६ के में प्रकाशित पुस्तक The Wealth of Nations में बब्त आर्थिक विचारी तथा १७६३ के में कक्षा व्याववान में स्थक्त आर्थिक विचारी तथा १७६३ के में कक्षा व्याववान में स्थक्त विचारी विचारी किया विचारी प्रमुख्य विचारी प्रविचित्र प्रविचारी विचारी प्रविचारी प्रविचारी

फंतर्सांसी लेखकों से उधार लिये गये हैं। उपभोग के आरी आधिक महत्व तथा उत्पादक व अनुत्पादक अग की परिभाषा पर भी फ्रक्रेतियादी प्रभाव के चिन्ह विद्यमान है। प्रकृतिवादियों के समान Laissex faire, laissex passer का नारा दिमय की सभी आधिक नीतियों की आधारियला थी।

उपरोक्त वर्णन से निसन्देह यह भली प्रकार स्पष्ट है कि कुछ भी कारए। क्यों न हो परन्त पुस्तक की प्रसिद्धि का कारण स्मिथ के विचारों की मौलिकता कदापि नहीं कही जा सकती। यदि ऐसा कहना सत्य है तो प्रश्न उठता है कि ब्रन्य किस बाररावश पुस्तक को इतनी अधिक प्रसिद्धि तथा लेखक की इतना अधिक यश प्राप्त हमा कि स्मिथ को सर्व सम्मित से मर्बसास्त्र का जनक स्वीकार किया जाने लगा। हिमथ की महानता का कारण उसके विचारों की मौलिकता नहीं है। रिनय की महानता का कारण इस सस्य मे निहित है कि स्मिय पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपने पुर्वाधिकारियों के विभिन्न भाषाओं में स्थल किये गये बनी मात्रा में दिखरे व ग्रधरे विचारों को एक र करके उनकी सन्दर हम से प्रभावशाली शैली में न्यक्त करके नया अर्थ प्रदान किया । स्मिथ के पूर्व किसी अन्य अर्थशास्त्री ने इतनी अधिक सामग्री को इतने उत्तम ढग ने एक पुस्तक में प्रम्तुन करने का कभी सफल माहस नहीं किया था। यदि स्मिथ के विचारों में मौलिकता का श्रभाव है तो इसके साथ ही माथ यह कहना भी सत्य है कि उनकी जैली मौलिकता का भडार है। स्मिय की अपनी भाषा है तथा अपनी सैली है। उनको भगवान ने इस बहसूर्य गुगा का उपहार दिया था कि इसरे के विचारों को भी वे ऐसी भाषा व दौली में व्यक्त कर सकते थे कि पाठकों भी वे विचार स्वय लखक के विचार प्रतीत होने लगते थे।

पूरत सब बातों के स्रतिरिक्त पुरतक की लोकक्रियमता तथा लेखक की महानता इस सबस बान पर भी सावारित थी कि पुस्तक में केवन महुनित स्राधिक दृष्टियोग की ही नि.विक्त जीवन के तत्व लान की भी पत्रों की गई है गु स्थित समान में पाहेब तथा पीडिज क्यक्तियों के हितों के रक्त के में प्रवाधि बहुत्या जनको जीकोगिक पूजीबादी वर्ग सा समर्थक बहुत जाता है, परन्तु जनके हृदय में श्रीमको तथा पाभीग्र कर्माककीयों के प्रति हथा दया की भावना थी। वे क्यापारी वर्ग की और मरहे-जवक दृष्टित ते प्रति हथा दया की भावना थी। वे क्यापारी वर्ग की और परहे-जवक दृष्टित ते प्रति हथा दया की स्थानों पर प्राधिकों के नित्या करते हुये जहाँनियाल है कि "मार्विक मदा तथा सभी स्थानों पर प्राधिकों के बेवनों में ब्रोडिन होने के एडम स्मि 308

ल्हें हुए से द्वापम में समभौते करते रहते हैं। <sup>6</sup> इसी प्रकार दूसरे स्थान पर वे लिखते है कि "व्यापारी तथा उद्योगपति क"चे वेतनो के (मूल्यो में वृद्धि होती है तथा देश म विदेश में विक्री कम होती है) बुरे प्रभावो की तो सदा चर्चा करते है परन्तु वे ग्रधिक लाभो के बरे प्रभावों की कभी चर्चा नहीं करते हैं। अपने लाभ के घराजनक बरे प्रभावों के सम्बन्ध में वे चप रहते हैं। वे केवल इसरों की शिकायत करते हैं। "। ग्रामीख लोगो की प्रशंसा करते हुये स्मिय ने लिखा है कि "गाव के भद्रपुरुप तथा विसान अपनी महानता के अनुसार एकाधिकार की घुए।जनक बुराई से मुक्त है  $oldsymbol{T}^s$ 

## पुस्तक की योजना (Plan of the Book)

प्रतक का पूरा शीर्षक 'An Enquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations' बहुत जपयुक्त है क्योंकि पुस्तक मे लेखक ने राष्ट के घन अथवा उत्पादन की प्रकृति तथा इसको निधारित करने वाले कारणों का विश्लेषण किया है। पुस्तक के आरम्भ में तीन पृष्ठ की भूमिका दी गई है जिसमें लेखक ने लिखा है कि पुस्तक को पांच पुस्तको (Books) अथवा खण्डो तथा एक होटे परिशिष्ट में विभाजित किया गया है। प्रथम दो प्रतकों में थम विभाजन दुख्य का ग्रारम्भ व उपयोग, मुल्य, बेतन, ब्याज, लाम, लगान, पुँजी की प्रकृति, इसके सचय तथा पूँजी के भिन्न व्यवसायों में उपयोग इत्यादि दिपयो का मुख्यक्षः सद्धातिक विवेचन किया गया है। तीसरी पुस्तक में, जो विभिन्न राष्ट्रों के ऐस्वर्थ (opulence) में नम्बन्धित है, कृषि के इतिहास, रोग के माम्राज्य के पतन के परचात नगरों की उधित तथा श्रौद्योगिक नगरों में ब्यापार के हेत ग्रामीसा क्षेत्रों में कवि पर पहने वाले प्रभावो का वर्णन किया गया है। चौथी पूरतक में विशाववादी तथा प्रकृतिवादी प्रमालियों का आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है। पाचनी तथा अन्तिम पस्तक मे राज्यकीय स्राप तथा व्यय, करारोपण के सिद्धान्तो तथा राज्य-हस्तक्षेप इत्यादि विषयो का बर्शन किया गया है।

सिमस्त पुस्तक में चार मुख्य वातों को प्रदिशत किया गया है—प्रथम. सामान्य ग्राधिक सिद्धान्तों की विवेचना; दूसरे, उम समय की ग्राधिक नीतियों व विचारों की ग्रालीचना, तीसरे; राजनैतिक द्यार्थिक (politico-economic) मस्याग्रो के डतिहास की व्याख्या; तथा चौथे, करारोपरा के सिद्धान्तो व राज्य-हस्तक्षीप इत्यादि प्रयक्त ग्राधिक विद्वान्ती (applied economic principles) व समस्याधी का विवेचन किया गया है।

<sup>6</sup> lbid: pp. 6667 7. Ibid: p98

<sup>&</sup>quot;Country gentlemen and farmers are, to their great honour, of all people the least subject to the wretched spirit of monopoly." (Ibid: p. 428

भूमिका के तीन प्रारम्भिक वावस-किकों में, पुस्तक के प्रधान राग प्रयक्ष विषय का वर्षांग करते हुवें स्मिय में मिलता है कि "प्रश्येक राष्ट्र का वार्षिक ध्यम वह कोप है जो उसे (राष्ट्र) मीलिक रूप से जीवन की उन सभी धावरयकताध्यो व सुविधार्थी, जिनका यह राष्ट्र प्रतिवर्ध उपभोग करता है तथा जो उस अम का तत्कातीन उत्पादन होता है धववा जो उस उपभोग करता है। तथा करता है। कि पूर्वि प्रवान करता है। कि स्वत्य जाता है, की पूर्वि प्रवान करता है। कि स्वत्य जाता है, की पूर्वि का सकरता है। कि स्वत्य का का स्वत्य जाता है के का सुकार तथा होने के प्रमुख्त राष्ट्र में भी धावस्यकताध्ये तथा मुविधायों की पूर्वि अधिक या कम होगी तथा राष्ट्र में भी धावस्यकताध्ये तथा मुविधायों की पूर्वि अधिक या कम होगी तथा राष्ट्र में भी धावस्य कुल नियुखता वार्था विर्वाय पर निर्मर होता है। प्रमुख्त राष्ट्र में काम करते याले धाविकों के उत्यादक व प्रमुख्त व स्वत्यायों में, कुल सक्या के प्रमुख्त ते निर्धारित होता है। किती राष्ट्र विरोध की पूर्मि व जलवायु कैसी ही क्यों न हो तथा उत्त राष्ट्र का कि प्रक्रिया हो स्वां न हो, बन्द्रां की विषया प्रमुख्त रस्त्री दी परिवर्धतियों पर निर्मर होता है। इस्त्रे तथा कि प्रकृत हो तथा पर प्रमुख्त रस्त्री की किया प्रमुख्त रस्त्री कि प्रिक्त हो स्था न हो, वन्द्रां की स्वां न हो, बन्द्रां की विराध प्रमुख्त रस्त्री हो विराध निर्धारित होता है। प्रमुख्त हो स्वां कि व्यां न हो, बन्द्रां की विराध प्रमुख्त रस्त्री दी परिवर्धतियों पर निर्मर रहेगी। ""

जपरोक्त उद्धरस्त से यह असी प्रकार स्पष्ट है कि स्मिय के विचार मे श्रम की मात्रा तथा गुरा व नियुराता पर ही राष्ट्र की धार्षिक समुद्धि निर्भर थी। गरन्तु इससे हमको यह नहीं सम्क्र लेना चाहिये कि स्मिय थम को उत्पादन का एकमात्र साधन समझने थे। वास्तव मं उनके प्रमुखार प्राकृतिक साधनों व पूँची का भी उत्पादन में सामन महस्त्र था। वरन्तु स्मिय प्राकृतिक साधनों प्रयदा भूषि की उत्पादन से सामन महस्त्र था। वरन्तु स्मिय प्राकृतिक साधनों प्रयदा भूषि की उत्पादन सक्ति को मीमित सचा थम की उत्पादक प्रक्रिक को मसीमित विचारने थे। सस्ते गं केमा उत्पत्त का एकमात्र साधन यो सौंत प्रमुखार साधन यो भी प्रसू विचार देश मी है। पूँची तो सीचित यम का ही एक स्व है तथा भूषि उत्पत्ति का निष्क्रिय साधन है। दिसम के मतानुसार

एडम स्मिथ १११

श्रम भववा मानव क्रियाएँ ही सच्चे राष्ट्रीय घन का स्रोत थी यह विचार प्रकृतिवादी विचारपात के बिल्कुल प्रतिकृत है नयोकि प्रकृतिवादी केवल भूमि की उत्पादक तथा श्रम को खोई हुई प्रतिष्ठा किर से प्रदान की प्रकृतिवाद कियार प्रविचेत विकास की प्रकृति कियार प्रविचेत विकास कियार, जिसमें स्वर्ण तथा श्रम्य वहमूल्य धातुओं को ही सच्ची पांद्रीय सम्पत्ति सम्भाग जाता या, के भी प्रतिकृत्त या। पुस्तक मन्दर्यी उपरोक्त वर्णीन के पहचात् भव एडम हिम्म के कुछ ग्रम्य मुख्य ग्राह्म विचारों का सिक्तारों का सिक्तारों का सिक्तार प्रविचेत्र किया जा सकता है।

### (१) थम विभाजन

एडम स्मिय के विचार में किसी राष्ट्र के धन धनया उत्पत्ति का ससली स्रोत उम राष्ट्र का अम ही या। अम ही वस्तु के मूल्य का एकमान स्रोत व सावक या। पुस्तक की भूमिका में अधम वान्नय में प्रम के महत्व को व्यक्त किया गया है। अधन पुस्तक (Book I) के अधन धन्याय में अम विभाजन के सम्बन्ध में सिला गया है तथा इस प्रच्याम का सीर्षक 'Of the Division Labour' है। सम्भवतः मारी पुस्तक से यह धन्य सब प्रध्यायों से अधिक महत्वपूर्ण बन्ध्याम है। इस प्रध्याय में स्मिय ने अम विभाजन के उन महत्वपूर्ण साथों का विवेचन किया है। जिनके फलस्वक्ष राष्ट्र में धन के उत्पादन में मृद्धि करना सम्भव हो जाता है। अम विभाजन के लाओं में स्मिय ने मुद्ध कर से निम्न तीन लामों की वर्षों की है:

- (ध) श्रमिकों की ग्रधिक निपुराता।
- (व) समय की बचता
- (स) नई मशीनो के झाविष्कारों की सम्भावना जिनके फलस्वरूप एक श्रीमक कर्ड श्रीमको का कार्य कर सकता है।

अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करने के उद्देश से लेखक ने यम विभाजन के सभी साओं को पिन निर्माण उद्योग (Pin manufacturing industry) को उदाहरण द्वारा समकाने का भरसक प्रयास किया है।

श्रम विभाजन के द्वारा कुल उत्पादन किस प्रकार गुणात्मक हिंद से सब्द्रा तथा परिमाणात्मक हिंद से स्रियक होता है यह समफाते हुये रियद ने लिखा है कि जब एक है अमिक पित बनाने सम्बन्ध क्या निर्माण प्रक्रियाओं को स्वय करता है तब प्रथम तो एक प्रक्रिया को समाप्त करने के परचात तथा दूसरा प्राप्त को धारम्भ करते के पूर्व समय नष्ट होता है; दूसरे, उसकी नियुणता सभी निर्माण प्रक्रियाओं मे समान न होने के कारण वस्तु भी धन्छे प्रकार की नहीं वन पाती है। इसके विगरीत जब उत्ती बस्तु को अम विभाजन की रीति, जिसके धानार्त प्रस्क्रिय क्षाने सभी निर्माण प्रक्रियाओं के स्वय न करके केवल एक निर्माण प्रक्रियाओं को हो करता है तब प्रथम तो उत्ती प्रक्रिया को स्वर न करके केवल एक निर्माण प्रक्रिया को हो करता है तब प्रथम तो उत्ती प्रक्रिया को स्वर करने के कारण उस्तादन सन्दे प्रकार का तब

प्रांपिक होता है। हुसरे, पथीकि प्रव प्रत्येक श्रीमक का सम्बन्ध केवल एक ही निर्माण प्रक्रिया के है, पहुँग के समान प्रव पहुंची प्रक्रिया की समाधित तथा दूसरी प्रक्रिया के साराम्य के बीच समय नव्द होने था कोई प्रवन नहीं उठता है। इस प्रकार प्रांपिक हिस्सीए से नव्द समय के प्रवादक मामय का रूप धारण करने के कारण कुल उत्थादन में पृत्रि होता से विशेष प्रवाद के साथ के प्रवाद के साथ कि प्रवाद के साथ के महत्वपूर्ण बात क्षम विभाजन के साथ-एम में यह है कि जब क्षमिक एक ही निर्माण प्रक्रिया से सिवेष रूप से सर्व्याव है। ही साथ के स्वाद के साथ के सिवेष कर प्रकार है। साथ प्रकार है। साथ का स्वाद करने के उद्देश से नवीन यथा प्रयाद स्थाने का धाविक्सर करने में सफल हो महन्ता है। प्राविक्सरों का इतिहास इस सर्व का भाग से प्रकार करने में सफल हो महन्ता है। प्राविक्सरों का इतिहास इस सरव का भागी प्रकार साथी है।

अम विभाजन के लाभो के सम्बन्ध में पिन बनाने का उदाहरण देते हुये हिम्म ने इम प्रकार लिला है. "नैने स्वय विम बनाने का एक छोटा सा कारताना देता है जहाँ पर कि केयल दम ध्रमिन काम करते थे। इनमें से कुछ नी दो सा विभाज कर्णा कर्णा कर्णा कर्णा कर्णा कर्णा नहीं से तही थे परमु क्रिय में प्रकार नहीं ये परमु क्रिय में प्रकार नहीं ये परमु क्रिय में प्रकार कर लेते थे। एक पीण्ड में मध्यम धाला के समभग ४,००० पिन होते हैं। इसका यह प्रधं है कि ये गीमक नित्र कर एक परिन में लगभग ४५,००० पिन बना लेते थे। इम प्रकार यह लाहा जा सकता के नित्र प्रदेश ब्योक क्रयात का कुछ स्वयात ४६०० भाग वसा तहा जा परमा क्रया कर परमा क्रया है। क्रया परमा परमा परमा वाता ता था। परम्तु पदि प्रवेश शामिक ने एक नाम न मितानर धाना-धाना पिन बनामें होते तो निदयम ही प्रदेशक व्यक्ति एक नित्र में २० पिन भी न यना पाता स्वया सम्प्रवर्त एक पिन भी न यना पाता। इनका दूसरे सम्बो में यह भर्ष है कि निद्वित ही एक व्यक्ति उस प्रकार के, जो अम विभाजन का परिलाम है, उन्हें स्थान के तथा सम्भवत सुष्टिक भाग को भी ग बना पाता। वार ।

यथि एडम स्मिथ श्रम विभाजन के लाभो से अध्यिक प्रमावित थे, परन्तु वे इनके दोगों से भी भली प्रकार परिचित थे। श्रमित्रभाजन के दोगों को श्रमक करते हुये स्मिथ ने इस प्रकार लिखा है। "जिस श्रमिक का सारा जीवन केवल एक ही प्रकार के सरक लागे को करते हुये ध्यतीत होता है उसकी प्रमानी समस्त श्रमवा चुिंद के प्रभीन करने की आदत समाप्त हो जाती है तथा वह इतना अधिक मूखें बन जाता है, श्रिता समुख्य के खिले बनना सम्भव हो सकता है। श्रमित्रभाजन के कारण उद्योग विधेष में प्राप्त निपुणता उसकी अपनी बुद्धि या सामाजिक तथा भीजो पुणी को खीकर ही प्राप्त होती है। दुर्भीयवय प्रत्येक सम्भव समाज में गरीइ श्रमिक की प्रवस्त हम से यही दुर्देगा होती है, जब तक कि सरकार इसको रोक्रने के लिखे की प्रवस्त कही करती है। 11

थमविभाजन सीमारहित नहीं था। स्मिथ के अनुसार थमविभाजन की सीमा बाजार के श्राकार पर श्राधारित थी। श्रमविभाजन उसी समय सम्भव हो सकता है जब उत्पादन घनी मात्रा में बड़े पैमाने की उत्पादन रीति के द्वारा किया जाता है। जिन बस्तुम्रो की माग कम म्रथवा सक्चित होनी है उनका उत्पादन थोडी मात्रा में किया जाता है तथा परिशामस्वरूप श्रमविभाजन की सम्भावना घनी माता मे उत्पादन की अपेक्षा कम होती है। ज्यापक बाजार बस्तु की ब्यापक माग का प्रतीक होता है। परिवहन की सुविधाएँ तथा बस्तु-विनिमय के स्थान पर विनिमय प्रशाली का स्थानापत्ति बाजार के ग्राकार में व्यापकता लावर श्रमविभाजन को ग्रविक मात्रा से सम्भव बना देते है। ग्रन्य कारणों के अनिरिक्त स्मिथ के अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार का भारी समर्थक होने का यह भी एक मुख्य कारए। था । स्मिथ समस्त सँसार को एक बडी कर्मशाला समभते थे. जिसकी -उत्पत्ति श्रमविभाजन के कारण हुई है। मानव कल्याण के हिन के लिये यह आवश्यक है कि इस कर्मशाला का इंग्टतमे आकार हो । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारगु बाजार का आकार राष्ट्रीय सीमाओ तक सीमित न रहकर अन्तरिष्ट्रीय हो जाता है जिसके कारए। वस्तु की माग व्यापक हो जाती है तथा श्रमविभाजन का क्षेत्र वह जाता है।

.. ८. श्रमविभाजन की दूसरी सीमा पूँजी की मात्रा से निर्धारित होती है। इसका वास्तविक वर्ष यह है कि ध्यमिशाजन के लिये बड़े पैमाने पर उपपादन करना प्रावहरक है। परन्तु यह तभी सम्भव है जब प्रधिक पूँजी का विनियोग किया जावे। ह्योटे पैमाने की उत्पादन प्रह्माली, जिस में पूँजी की मात्रा कम होती है, के प्रत्नोंत ध्यमिशाजन प्रधिक व्यस्त तक सम्भव नहीं होता है।

# (२) स्मिथ का सहजनाद (Naturalism) तथा ग्राशावाद (Optimism)

एडन स्मिष के विचारानुनार मभी धार्षिक सस्याधो का धारम्भ किसी मानव भोजना का परिणाम नहीं है, बस्कि इन संस्थाधो का धारम्भ प्राकृतिक धयवा स्वेच्छानुक्ष (Spontaneous) हुगा है। स्वेच्छानुक्ष धारम्भ होने के धार्तिक इन धार्षिक सस्याधों की दूसरी विशेषता यह है कि ये सस्धाएँ नामन्द हैं। स्वय की पुतक संस्थाधों को देशनों विशेषता यह है कि ये सर्धाएँ नामन्द हैं। स्वय की पुतक मं धार्षिक संस्थाधों की ये दोनों विशेषताय समानक्ष्य है, स्थीक १६ वो शताब्दों में 'प्राकृतिक' तथा 'उचित' व 'वाभन्नद' शब्ध पर्यागवाधी समन्दे जाते थे।

आर्थिक संस्थाओं की स्वेच्छानुक्यता को मिद्ध करने के क्षिये स्मिय ने कई कराइस्पा दिने हैं। इस सम्बग्ध स्थिम के विचार प्रकृतिवासियों के विचारों के अनुस्य हैं। संवंशयम ध्यमित्राव, जितके लाभों का चुका के, निभव को विचारों के अनुस्य हैं। संवंशयम ध्यमित्राव, जितके लाभों का इस मध्यम्य में अपने विचार क्यार करते हुँव स्विय ने लिखा हैं. 'युद्ध अमित्रावान किसी मनुष्य को युद्धि का परिग्राम नहीं है। यह मानव स्वभाव को विनित्तम प्रवृत्ति का भावस्य के किमिक परिग्राम है। 'युद्ध मित्राव स्वयं कि किसी मनुष्य को युद्धि का परिग्राम है। 'युद्ध मित्राव प्रवृत्ति किसी हैं लिया प्रकृतिक है। वह अनुति निवी हिंस (personal interest को स्वयं सभी मनुष्यों में उन्हों वह वह स्वयं प्रकृति किसी स्वरं के किस स्वरं स्

प्रमाणियाज्ञर के पहलाल प्रवा को ही लोहिया । प्रमाणियाज्ञन के ममान ससान में प्रवा की धाविक सस्या का झारास्म सी स्वेच्छातृक्क हुए हैं। मृत्रा, जो एक प्रकार से वर्तमान साधिक प्रमति की झाशारिवाला है, का साधिकतार प्राचीन बस्तु सिनिमय प्रणाली की कठिनाइयो से मुक्ति प्राप्त करने के प्रयत्नो को शीज करने के कारण हुमा। जैसे-जैसे सामाजिक सगठन जटिश होना गया, जैसे-जैसे ध्यमिशाजन के लागो को समभा जाने नागा तथा देवे-जैसे मानव की शावस्थकतायों का बिस्तार होता गया, वैसे-जैसे यस्तु विनिषय प्रणाली की कठिनाइयों का भी प्रविद्याधिक सनुभव किया जाने नगा। मनुष्य गणनी स्वा से यह अनुभव करने लगा कि बस्तु वितिसय द्वारा व्यावार करता गत-प्रयोग की बात हो गई है। समाज में यह भावना घर करने लगी कि वस्तु वितिसय की कथ्टप्रद प्रया का धन्त होना चाहिये नयोकि यह प्रधा रत्युष्य की प्राधिक व सामाजिक उन्नति में बायक थी। फलस्वरूप मनुष्य बन्दु-वितिसय को कथ्टप्रद प्रयावया को किमी सन्य स्विषक मुनियाजनक प्रणाली से समाप्त करने के लियी प्रयत्याचित हुआ। मनुष्य का मस्तिष्क किसी एक ऐसी प्रगानी की खोज से तग यवा जो बस्तु विनिसय की कठिनाइयो को समाप्त करके मनुष्य के ब्राधिक व सामाप्त करके वित्राय की समाप्त करके प्राप्ती की सामाप्त करके सामाप्त करके कठिनाइयो को समाप्त करके प्राप्ता क्षायिक व सामाजिक विकाग की सम्भय बना सकती थी। इसी खोज के परिणासवहरूप उसे मुझा का जान प्राप्त हुआ।

श्रमिवभाजन तथा द्रम्य के श्रांतिरिक्त तीसरी महान श्रांथिक संस्था पूँजी, जिस का राष्ट्रीय प्राय की वृद्धि में विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान है, का श्रारभ भी श्रमिवभाजन व द्रम्य के तमान क्षेत्रकातृत्व हुमा है। पूँजी की मात्रा पन किस वय से निर्मारित होती है। परन्तु पन का समय स्वय वयत की मात्रा पर निर्मार है जो स्वय मुख्य को बचत करने को स्वय मात्रुप्य प्रतने निश्ची हित से श्रेरित होता है। पर निर्मार हुमें हित से श्रेरित होता है। इस प्रकार पूँजी स्वयं मनुष्य भे वचत करने की स्वयाभिक मात्रुप्य श्राने निश्ची हित से श्रेरित होता र वचत करता है। इस प्रकार पूँजी समाज में एक हो समय पर लाखों व्यक्तियो द्वारा निजी हित श्रेरित वचत करने की किया का पिरणाम है। प्रयोक मनुष्य भवनी स्थित को सुखार के इच्छुक होता है तथा वह ही उद्देश से वचता है हिता प्रपत्नी वचत का उत्पादक कार्यो में वितियोग करता है। इस सम्बन्ध में स्मित्र में तिल्यों के स्थान है। स्थान करने की यह सान इच्छा जो मनुष्य को बचाने के सिर्म प्रांत करती है, हमारे साथ पूर्म ख्यात है ही धाती है, तथा कन्न में जाने के समय तक हमार क्रांती धाती है तथा कन्न में जाने के समय तक हमार क्रांती धाती है तथा हमें छोड़ी है।

पू जो के अतिरिक्त मांग तथा पूर्ति के सिद्धान्त का आरम्भ भी स्वेच्छानुरूष हुमा है। मांग व पूर्ति में सवा एक हुमरे के समान होने की प्राकृतिक प्रकृति होती है। इस प्रस्वत्व में सिम्प ने इस प्रकार विचा है: "जब बाजार में लाई हुई करतु की मांव। मांग को अपेक्षा अधिक होती है तब यह सारी भाषा उस मुख्य पर नहीं विक सकती है जो लगान, बेतन तथा लाभ चुकाने के लिये काफी होता है। इस (पूर्ति) का कुछ मांग उचित से कम पूर्व्य पर विकेगा विवा के कारएण सारी मात्रा का मूल्य कम हो लांवा। बाजार पूल्य सावान्य मूल्य के कम देख वी अमुपात में होंगा विवा प्रमात के होंगा विवा है। अपेक स्वत होंगा विवा प्रमात के होंगा विवा प्रमात के होंगा विवा है। स्वत के स्वत होंगा विवा है। स्वत के स्वत

जनसंस्या के सम्बन्ध में भी यही नियम लागू होता है। समाज में जनसंस्था की मात्रा भी बस्तुओं के समान, जनसंस्था की मांग द्वारा निर्भारित होती है। यदि क्लिंग समय देश में जनसंस्था समाज में अमिकों की मांग की अपेशा अधिक होती है तो बेतनों में कमी हो जाती है, जिस के परिणामस्त्रस्य यरीबी तथा सुलमरी फैलने के कार्या जनसंस्था कम होकर मांग के समान हो जावंगी। इस के विचरीत यदि देश की जनसर्या मांग की अमेला कम होगों तो बेतनों में वृद्धि होगी जिस के परिणामस्वस्य अधिक विवाह होगे तथा अधिक बच्चे उत्पन्न होगे। इत सब का परिणाम यह होगा कि कुछ समय पश्चात जनसस्या बढ़कर इस की मांग के समान हो जावेगी। यह तब मनुष्य के निशी स्वार्थ की भावना से मदा प्रेरित होने के फलस्वस्य होता है।

जनसल्या के समान हत्य की पूर्ति में भी इस की माँग के समान होने की प्रमुद्ध होती है। यदि किसी समय माँग की प्रपेक्षा द्रव्य की प्रपिक मात्रा चक्त में होती है तो लोग उस प्रिक्त मात्रा डाया विदेशों से बहुआं हा प्राचात करेंसे तथा देश में मूल्य प्रिक्त में भी पृद्धि होंगी। वस्तुमों के मूल्य प्रिक्त हो जाने से द्रव्य की माँग मी प्रिक्ति होकर इस की कुल पूर्ति के समान हो जावेगी। यदि द्रव्य की पूर्ति इस की माँग मी प्रिक्ति होकर इस की कुल पूर्ति के समान हो जावेगी। व्याद द्रव्य की पूर्ति इस की माँग मी प्रक्षित कम है तो इस के विपरीत बाते होगी तथा एक बार फिर द्रव्य की माँग इस की पूर्ति के समान हो जावेगी।

मुद्रा के झारम्भ के समान पत्र-मुद्रा का जन्म भी स्वेच्छानुहण हुमा है। मानु मुद्रा की झनुविवात्रों से मुक्ति पाने के हेतु ही वर्तमान सुप की इस महान झार्थिक सस्था का श्रीगरों स इसा है।

दत प्रकार उपरोक्त तथा अन्य मभी आर्थिक सस्याभी का आरम्भ प्रभो-प्राच प्रथम स्वेच्छानुस्य हुना है। आर्थिक सस्याभी का रवेच्छानुस्य जन्म होने के स्रतिरिक्त दूसरी बात इस सम्यक्षी ने विषय के अध्यान देने त्रोध्य सह है कि ये भी सस्याएँ मनुष्य जाति के लिये अन्यत्त लाअप्रय सिद्ध हुई हैं। विद ये सम्याये न हुई होती तो वर्तमान मनुष्य का आर्थिक व सामाजिक विकास कदापि सम्भव न हुआ होता। श्रमित्रमाजन के अनेक लाभो की अवर विवेचना की जा चुकी है। अम विभावन के कारण ही श्रमिक्तों की उत्पादकता में बुद्धि सम्भव होती है, जिस के फलस्वरूप कुल उत्पादन तथा समाज बरुवाएं में भी वृद्धि सम्भव होती है।

परन्तु अमिनभावन स्वय वर्तमान वहें पैनाने की उत्तादन प्रमाली का परिमान है जो स्वव मुद्रा व साख की सस्याकों के आविष्कार के कारण सम्भव हो नकी है। वस्तु विनियस प्रमाली में बाजार सीनित होने के कारण उत्पादन योडी माना में छोटे पैमाने पर ही सम्भव है। परन्तु इस प्रकार उत्पादन करने में अमिनका का सम्भव नहीं हो पाता है। वस्तु विनियम की प्रमान तथा करण्डत प्रमान सम्भव नहीं हो पाता है। वस्तु विनियम की प्रमान तथा करण्डत प्रमान सम्भव नहीं हो पाता है। वस्तु विनियम की प्रमान तथा करण्डत प्रमान सम्भव नहीं हो पाता है। वस्तु विनियम की प्रमान सम्भव नहीं की स्वाचित्र करके वहें आकार के बाजारों

को स्थापित करके द्रस्य व माख को स्वेच्छानुरूप जन्म लेने वाली आधिक संस्थायों ने अमिवभाजन व बढे पैमाने की उत्पादन प्रशासी के लाभो को मानव समाज को प्रदान करने में विशेष योगदान दिया है।

इतमा ही नहीं, बस्तु विनिमय प्रणानी में पूँजी का सचय सम्मव नहीं या। किसी राष्ट्र में उद्योग का विकास पूँजी की मात्रा से निर्वारित होता है। प्रार्थिक विकास के लिये पूँजी का सचय होना झावस्यक है। यह सस्य है कि पूँजी का सचय बचत की माधा से निर्धारित होता है जो स्वयं लोगों की झाम य उनके उपभोग के अनुपास से निर्धारित होती है। परन्तु वचत तभी हो सक्ती है जब बन का रोई ऐसा सुविपाजनक रूप हो, जिस में बचत को रखा जा सन्ता है। मुद्रा तमाज में विनिम्म प्राध्यम के कार्य के अतिरक्त पन के सच्य का कार्य भी सबस करती है। यन के संच्य (Store of Value) का कार्य करके दृश्य की मस्या ने पूँजी के सचय को सम्भव बनाकर राष्ट्र के आधिक विकास को सम्मव बनाया है।

बास्तव मे वर्तमान समाज में द्रव्य की प्राकृतिक सस्या इसने अधिक नार्यें करती है कि उन सब की यहां नियेचना करता श्रतमत्र है। इस के कार्यों पर पुन्तकें लिखों जा सन्ती हैं और जिल्ली भी गई हैं, परन्तु फिर भी इस के कार्यों की दिवे-चना ब्रष्ट्री ही है। समाज में रभी श्राधिक जियाएँ मुद्रा की कीक्षी पर श्राथा-रित हैं।

पूंजी की उपयोगिता के सम्बन्ध से भी थाज किसी को सन्देह नहीं हो सम्वत है। बाह्य से ससार के देशों का सार्थिक इतिहास इस तरत का ताशी है कि अधिक पूंजी तथा आर्थिक समृद्ध में एक प्रत्यक्ष व सीथा सम्बन्ध है। उद्योग पूंजी से सीमित होता है (Industry is immuted by Capital)। इस क्यन नरी सम्बत्त के सम्बन्ध में एडम सिम्प के समय से सब तक किसी में सम्देह प्रकट नहीं किया है। पूँजी के महस्व को स्पाट करते हुए स्मिय ने निखा है कि किसी भी समाज का पन उस मामाज के उद्योग सिम्प होता है। "प्यत्म समाज के उद्योग सिम्प होता है। "प्यत्म समाज के उद्योग में मिन्प होता है। "प्यत्म समाज के उद्योग सिम्प होता है। "प्यत्म समाज के उद्योग में मिन्प होता है। "प्यत्म समाज के उद्योग में मिन्प होता है। "प्यत्म समाज के उद्योग सिम्प होती है। "प्यत्म स्वत्म के सामाज होती है। किस समुद्ध के बार्य के कार्यक होती है। पूँजी के बार्य में उद्योग अधिक होती है। पूँजी के बार समाव होते हैं। पूँजी के बार समाव होते हैं। पूँजी के बार समाव होते हैं। देश की सोचीमिक ध्यवनित होती है तथा परिखामस्वरूप देश में गरीबी व अध्यमित होती है तथा परिखामस्वरूप देश में गरीबी व अध्यमित कार राज्य होता है।

जरगेक सभी श्राधिक संस्थाओं का जन्म, जो समाज के लिए अस्याधिक लाभप्रद हैं, निजी हित के द्वारा अपने स्थाप हुआ है। ये संस्थाएँ किसी बाहरी सहाधना, सरकारी प्रयास तथा बल-प्रयोग का परित्याम नही हैं। ये प्रत्येक महुष्य के प्रस्टर निहित निजी हित (self-anterest) की एक विद्याल व महुन्न भावना का स्थाभाविक परित्याम है। निजी हित राष्ट्र के आधिक दारीर को केवल स्वस्य ही मही रतता है बक्कि राष्ट्रीय समुद्धि व धन की बृद्धि का भी प्रमुख कारण हीवा है। ये सभी आधिक सस्वाप् जिन का जन्म मनुष्य ने निजी हित की भावना होने के कारण प्रवृक्षिक रूप से हमा है जनकरुराएं के साथन है।

परन्तु एडम स्मिथ का ग्राप्ताबाद केवल उत्पादन के हो न तक ही सीमित पा। वितत्ए के सम्बन्ध में वे इस सरव को भली प्रकार समस्ते थे कि निजी हिर्दे कं कारए। ही अमिको का समाज में होपए। होता है। पुस्तक में किसी स्थान पर में मिस्य ने स्थान्त वित्रत्एा प्रणाखी की प्रचाना नहीं की है। इसके बिगरीत सिम्य ने यह स्पष्ट किसा है कि मुस्तामी तथा पूँजीपित "विना वोधे काटना चाहते हैं"। सपान तथा लाभ श्रीमको के उत्पादन में से समाज के दोषों के कारए। एक प्रकार की अनुम्तित कटोती है तथा समाज के दो उच बनं—भूस्त्रामी तथा पूँजीपित —समाज के सिम्य सं —श्रीमक—का दोवए। करने है। यथा समाजवादी स्मिय से श्रीक हड़ शब्द लिख सकते थे ?

### (३) युप्त सक्ति (lavisible Hand)

प्राइतिक धार्षिक सस्याएँ जिन का श्रीमएस निजी हित के कारए होता है समाज क्लाया के लिए भी हित्तकारी होती है। सिम का प्रार्थ विश्वास पा कि प्रत्येक व्यक्ति अवनी क्रियाओं का सबसे प्रष्टा निष्पायक होता है। उनका यह भी प्रत्येक व्यक्ति अवनी क्रियाओं का सबसे प्रष्टा निष्पायक होता है। उनका यह भी प्रत्येक व्यक्ति का स्थानिक होता के ममानात होनी है। इस का प्रयं यह है कि जब कोई व्यक्ति धर्म निजी हित से प्रेरंत होकर कोई कार्य—िक्सी वस्तु का उत्पादन करता है—तो जह अपने निजी हित से प्रीरंत होकर को पूर्व करते के आवित्र करता के निजी शित करता है। यवित्र वामाजिक हितों की पूर्व करते की उत्रक्षी स्वयं कोई इच्छा नही होती है, परन्तु एमा होते हुने भी पुन्त वित्र करते की उत्रक्षी स्वयं कोई इच्छा नही होती है, परन्तु एमा होते हुने भी पुन्त विक्र का हाथ मनुष्य से उन लक्ष्य की पूर्व करता है जिस को करने का उस का कोई विवार से सी सिक्सारी नियमत तथा निजनाए धर्म है तथा राज्य को प्राधिक स्वतःत्वा की नीति का पाउन करता चाहिए। या प्रकार स्थिय ने विश्व कवार्यो सार्यिक नीति को मसत विद करके धार्मिक स्वतःत्वा का प्रवार किया। सत्वान म व्यापार, तथा उत्योगि का प्रवार करता चाहिए। वा प्रकार स्था ने विश्व कथा का मांचक का निवार के प्रवित्र करते चाहिक सर्वारों की अपन्त स्था की अपन्त स्था की सिक्स स्वतःत्वा की नीति का सत्वा सरका स्वार का सार्याक करते का प्रवार के ही एक्स स्वतःत्वा की नीति का स्वतःत सरका स्वार का स्वार के स्वर क्षा के स्वर के ही एक्स स्वर का की अपन्त के स्वर क्षा का स्वर करते के ही एक्स स्वर स्वर के प्रवित्र स्था के अपनिवार स्वर करते से ही एक्स स्वर स्वर के अपनिवार करता की अपनिवार स्वर के स्वर के स्वर स्वर के स्वर करते के स्वर स्वर का अपने के अपने का स्वर के स्वर स्वर करते के स्वर स्वर स्वर स्वर के स्वर करते के स्वर स्वर स्वर करते के स्वर स्वर स्वर स्वर करते के स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर के स्वर स्वर स्वर स्वर से स्वर स्वर स्वर से स्वर स्वर स्वर स्वर स्वर से से स्वर स्वर स्वर स्वर से स्वर स्वर स्वर से स्वर स्वर स्वर से स्वर स्वर स्वर स्वर से स्वर स्वर से से स्वर स्वर स्वर से से स्वर स्वर स्वर स्वर से से स्वर स्वर से से स्वर स्वर स्वर से से स्वर स्वर से से स्वर स्वर से से स्वर से से से स्वर से से स्वर से से से स्वर से से से स्वर से से से से

का तारवर्ष है। ये प्राकृतिक माधिक संस्थाएं लाभप्रद होने के प्रतिरिक्त परमेश्वर की इच्छा का भी प्रतीक है। मनुष्य प्रपने निजी हित की पूर्ति करने के साथसाय परमेश्वर की इच्छा की भी पूर्ति करता है। निजी हित व सार्वजनिक हितों में गुस्त वाक्ति (परमेश्वर) के कार्य के कारण कित प्रकार समानता स्थापित होती है यह क्षिप्र द्वारा विक्षित निम्म वायवर-क्षण्ड से स्मण्ड है।

"As every individual endeavours as much as he can both to employ his capital in the suport of domestic industry, and so to direct that industry that its produce may be of the greatest value; evry individual necessarily labours to render the annual revenue of the society as great as he can. He generally, indeed, neither intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it. By prefering the support of domestic to that of foreign industry, he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it always the worse for the society that it was no part of it. By pouring his own interest he frequently promotes that of the society more effectually than when he really intends to promote t "10"

स्मिथ के उपरोक्त विचार की, जिसके अनुसार व्यक्तिगत व सामाजिक हितों की एकता ग्रथवा अनुरुपता स्पष्ट होती है, वर्तमान समय में कट्ट छ।लोचना की गई है सथा इस ग्रालोजना में सत्य भी है। व्यक्तिगत व सामाजिक हित एक दसरे के अनुरूपी नहीं है बल्कि ये बहुधा एक दूसरे के विपरीत होते है। इस सत्य को सिद्ध करने के लिये अधिक तर्क की ग्रावश्यकता नहीं है कि जिस वस्तु का उत्पादन व्यक्ति ग्रपने निजी हित ~ लाभ पाष्त करने के उद्देश्य से - प्रेरित होकर करता है. जस बन्त का उत्पादन सदा तथा आवश्यक रूप से मानव आधिक कत्यारा के लिये भी हितकारी सिद्ध हो । उदाहरणार्थ मदिरा, तम्बाक, ग्रफीम इत्यादि नशीली बस्तग्री का उत्पादन व्यक्ति के लिये अत्यधिक लाभप्रद हो सकता है परन्तु इससे यह समक्त लेना भारी भूल होगी कि ये वस्तुये समाज कल्यारा में वृद्धि करती हैं। समाज कत्याण में बृद्धि होने के लिये जत्पादन में बृद्धि होना आवश्यक तो है, परस्तु केवल अधिक उत्पादन के द्वारा कल्यारा में सवा वृद्धि नहीं होती है। अधिक उत्पादन के साथ ही साथ यह भी समान बावश्यक है कि हितकारी तथा बच्छी बस्तुओं का उत्पादन हो परन्त यह स्रावश्यक नहीं है कि व्यक्ति के हिंदिकीए से सत्यधिक लाभप्रद बस्तू समाज के इंप्टिकोण से कल्याएकारी भी हो। आज सभी इस सत्य मे भली प्रकार परिचित है कि असीमित व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रता समाज मे अनेक आर्थिक व

<sup>16.</sup> Ibid, p. 00.

सामाजिक विषमतामों को जन्म देनी है। देत के हुनंस माणिक मायनो का सोधए होता है, वेकारी की भीषण समस्या उत्तरम्न होती है तथा वर्ग संघर्ष उत्तरम्न होता है। मात्र राज्य के लिये समाज से प्राधिक गाति को बनाये रखते तथा पूर्ण रोज-सार की स्थिति को स्थापित करने के लिये माधिक धीज में प्रत्यक्ष संम्रत्यक्ष रूप में हम्तत्वेष करना मानिवासं है।

# (४) ऋर्थिक स्वतन्त्रता व राज्य हस्तक्षेप

ग्रपने प्रकृतिवादी पूर्वाधिकारियों के समान एउम स्मिय भी व्यक्तिवादी थे। वे व्यक्तिगत स्वतन्त्रमा वे भागी समर्थक थे । वे मानव के ब्यक्तित्व की अवदाई नवा गुप्त मिक्त (invisible hand) की अवदाई में इंड विश्वास रखने थे । प्रकृतिवादी Laissez faire laissez passer विचार पा उन्होंने सदा समर्थन किया । उनके विकासनुसार व्यापार तथा उद्योगो पर राज्य द्वारा लगावे गुथे सभी नियमगु इनके विकास के लिये घातक होते हैं। इस कारण समाज में आर्थिक विकास की सम्भव बनाने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुमार कार्य करने का पूरा श्रविकार प्राप्त होना चाहिये। इसका श्रयं यह है कि प्रत्येक सनुष्य जिन व्यापार य उद्योग को जिस स्थान पर तथा जिस प्रकार उसका मन चाहे स्थापित कर सकता है तथा राज्य को किसी प्रकार का हस्तक्षेत्र नहीं करना चाहिये । राज्य को व्यक्ति की ग्राधिक क्रियाग्रों से ग्रपना हान यथा-सम्बद दर रखना चाहिये। इतना ही नहीं कि राज्य को व्यक्ति की शायिक कियाओं को स्वतन्त्रता प्रदान करती चाहिरे बल्कि एडम स्मिय इस सम्बन्ध में एक और पग आगे जाते हैं तथा राज्य में प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की व्यापारिक व ग्रीशोगिक क्रियाएँ न करने का भारी अनुरोध करते हैं। परस्तु क्यो ? इसके कई कारण हैं। प्रथम राजा उद्योग को यदि क्लाये तो भी वह उसको हुन-सता के मान नहीं चला सकता, क्योंकि वह उद्योग का प्रयन्य स्वयं न करके अपने शामको द्वारा करता है, जिनका उद्योग को ठीक रूप से चलाने में बोर्ड निर्दा हिन नहीं होना है। राजा उद्योग विशेष से वहन दुर महलों में रहना है जब दि उद्योग-पनि ना घ्यान मदा अपने उद्योग की और रहता है। शजा को अनेकी काम करने होते हैं तथा वह उद्योग विनेप को सदा उनना समय तथा व्यक्तिगत घ्यान नहीं दे सकता जितना कि उद्योग को सफलतापूर्वक चलाने के तिये अत्थन्त आदश्यक होता है 1<sup>17</sup> इसके श्रतिरिक्त व्यापार व उद्योग को ठीक प्रकार में चलाने तथा मफलता

<sup>17. &</sup>quot;The attention of the sovereign can be at best but a very general and

एडम स्मिथ १२१

प्राप्त करने के लिये क्यापारी व उद्योगपित को सीझ तथा बुद्धिमानों से निर्णुग करना होता है। राजा जिसका व्यापार सम्बन्धी कभी कोई परिशिक्षण नही हुषा होता है इस प्रकार के बीझ निर्णुग करने के प्रमोग्य होता है। राजा जिसका मुक्य कार्य राज्य करना तथा शासन को चलाना होता है तथा जिसका सारा जीवन इसी राज्य निवास के सीवले तथा प्रमोग करने में समाप्त होता है, क्वाणि एक सफल व्यापारी निवास के सीवले तथा प्रयोग करने में समाप्त होता है, क्वाणि एक सफल व्यापारी नहीं वन मकता वर्शोक दोनो प्रकार के वार्यों के क्वियं तथरीत रवभावों की ब्राव्य स्वकान होती है। इन सब बातों के धाविरक्त राजा स्वभाव से खर्भाला होना है जबकि व्यापारी सदा प्रपने खर्च में कभी करने के लिये प्रयम्पधील रत्ता है। संबंग में राजा तथा व्यापारी से अधिक निवा कोई अन्य दो व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। अधिक सामा कि राज्य की सार्थिक क्षेत्र से इस इस हो होई तथा राज्य सिक्ष तथा सार्थिक क्षेत्र से इस रहना चाहिये तथा सामा के हिता में यह उचित है कि यह (राज्य) व्यक्तिन यह सार्थिक कियाणी में कियी प्रकार का हरताभे पाल है कि यह (राज्य) व्यक्तिन यह सार्थिक कियाणी में कियी प्रकार का हरताभे पाल है कि यह (राज्य) व्यक्तिन यह सार्थिक कियाणी में कियी प्रकार का हरताभी पाल है कि यह (राज्य) व्यक्तिन यह कियाणी में कियी प्रकार का हरताभी पाल है है।

, परन्तु प्रस्त यह उठता है कि यदि राज्य को ब्राधिक क्रियाएँ नहीं करनी चाहिये तो राज्य को क्या करना चाहिये, ग्रथवा राज्य के क्या क्लंब्य है। स्मिध के मतानुसार राज्य के ममाज के प्रतिनिस्तिलित तीन यनिवार्य कार्य स्पया क्लंब्य है।

(१) सभाज में एक ग्रन्छे न्याय शासन की व्यवस्था करना।

(२) देश की प्रतिरक्षा करना।

(३) हुछ उन धावरयक लोक कार्यो को सपन्न करना सथा उन लोक-संस्थाओं की स्थापना करना जिनको व्यक्ति वई कारएवजा नही कर मकते है। उदाहरणार्थ गांधाया की मुविधायों हेलू देश में सन्क बनवाना, कूँगे बनवाकर पीने के पानी की उचिन व्यवस्था करना, प्रस्पताल कोलना तथा नागरिकों को जिला प्रदान करने के हेत कुक्त स्थापित करना इत्यादि।

परानु स्मिथ के लिये हस्तक्षेप न करने का विचार केश्वल एक मामान्य गिद्धान्त था। स्मिथ के लिये यह कोई अन्धविरदाम अवश निरपेक्ष नियम (al.so-lute rule) नहीं था। कुछ दानों में राज्य-हस्तक्षेप की यथार्थता की बातन स्मिय की किशी प्रकार ना कोई सप्टेंड नहीं था। उदाहरणार्थ, ब्याज की दर पर वैधानिक रोक लागाना, डाक का प्रवच्य व सासन करना, यनिवायं धारिम्बक शिक्षा, वैक नोटों के नियंग पर नियाशु राज्या करने के किये परीक्षा करने द्वारार्थ के उत्तर के किये परीक्षा करने द्वारार्थ के उत्तर स्वाराण्य के स्वराग करने द्वारार्थ के उत्तर स्वराग स्वराग करने के किये परीक्षा करने द्वारार्थ के उत्तर स्वराग स्वराग करने द्वारार्थ के उत्तर स्वराग स्वराग करने द्वारा स्वराग करने द्वारार्थ के उत्तर स्वराग स्वराग स्वराग करने स्वराग स्वराग

श्रावश्यक भी था। स्मिम उन राज्य विनियमों के पक्ष में ये जो नागरिकों के भोतिक हितों ली भुरक्षा के लिवे श्रावश्यक है। उदाहरणार्थ समाज में बीमारी व रोगों की रोज्याम करने के लिये वे दस बात को आवश्यक सममने ये कि राज्य का सफाई महाराम सदावश्य सावन्यी विनियम बनाने पाहिले जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक के विये मिनवायं होना चाहिले। इसी भक्तार बंदों को स्वतन्तवा पर भी रोज लगाना सामाजिक हितों को मुरक्षित रखने के लिये धावश्यक है, क्योंकि स्वतन्तवा पर रोक न नागि का परिणाम, अयबिक नोट निवामी का वर्ष वार्ष्ण करके, सगाज के हितों के तिए पातन सिंब हो सबता है। वेनों की स्वतन्तवा पर रोक नगाने को उचिन कोशत करते हुए सिंब ने निम्म प्रकार विवाह है।

"Such regulations, no doubt, be considered as in some respects a violation of natural liberty. But these evertions of the natural liberty of a few individuals, which might endanger the security of the whole society, are and ought to be, restrained by the laws of all governments, of the free, as well of the most descopical."

परन्तु उपरोक्त प्रपदां के होते हुये भी सामान्यत सिमय के प्रार्थिक विवार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की स्थार्ड आधारिशता पर प्राप्तारित से सथा साप्ता-त्यत सिमय प्रतिवन्धों व नियमणों के विरोध में थे। सिमय के विचार विशिक्तवारी लेखकों के विचारों के विरुक्त विपरीत थे।

### (५) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व संरक्षरा

स्मिय का पाषिक स्वतःत्रना का विचार तथा उन की खन्य नीति (laissez faire policy) केवन राष्ट्रीय ज्यापार तक ही सीमित नहीं थी। स्मिय की विचारपारा विद्ववर्षीय थी वस्तु सिम्य की विचारपारा विद्ववर्षीय थी तथा स्मिय स्वय भी एक अन्तर्राष्ट्रवादी थे। वे अप्त-र्राष्ट्रिय आपार के भारी सम्बद्ध थे। नरक्षण की झालोचना करते हुए स्मिय ने लिला है कि सरकाण पूँजी के विनियोग को झांचक उत्पादक उद्योगों की ओर कर देता है। फलस्वरूप राष्ट्र की उत्पादन पार्क व कुल उत्पादन भी की आरे कर देता है। फलस्वरूप राष्ट्र की उत्पादन पार्क व कुल उत्पादन भी की आरे कर देता है। कि सम्याद के स्वयं हो स्वयं ने विवेषक्ष से स्वयं हो वेवल प्रतिरक्षा के उद्देश के हर्षिक के स्वयं भी विवेषक्ष से सरकाण कर समर्थन किया है।

धन्तर्राष्ट्रीय स्थापार के लाभी का बर्गान करते हुए स्मिय ने स्पष्ट कप से-जिला है कि जो बस्तु विदेश से सम्बे मूल्य पर प्राप्त हो सकती है उस का देश में उत्पादन करना मूर्जता होगी। इस के घतिरिक्त मन्तर्रास्ट्रीय क्यानार कावार के प्राक्तार को विद्युक्तपारी क्लाकर भौगीरिक धन-विभाजन को सम्भव बनाता है

<sup>19</sup> Ibid . Book II, chapter 11, Vol. I, p. 307

एडम स्मिथ १२३

जिस के कारए। वस्तु को उत्पादन करने का प्रति इकाई व्यय कम होता है तथा वस्तु का स्रधिक उपभोग करना सम्भव हो जाता है।

ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों की व्यारया करते हुये स्मिथ ने इस प्रकार लिखा है "परिवार के प्रत्येक बुद्धिमान स्त्रामी का यह सिद्धान्त होता है कि वह कभी भी उस वस्तु को घर पर बनाने का प्रयास नहीं करता है, जिस को बनाने में सरीदने की अपेक्षा अधिक ध्यय होता है। दरजी कभी अपने जूते बनाने का प्रयत्न नहीं करता है बल्कि उन को सदैव मोबी से खरीदता है। इसी प्रकार मोबी भी कभी भी अपने कपडे स्वयं सीने का प्रयास नहीं करता है; वह सदा दरनी से कपडे मिलाता है। किसान न तो जूते तथा न ही कपड़े स्वयं बनाता है, बल्कि दोनों की शिल्पकारी (मोचीवदरजी) से बनवाता है। ये सभी व्यक्ति अनुभव से इस सत्य को जानते है कि स्वय उन को उस बस्तु को बनाना अथवा उत्पन्न करना चाहिये जिन को बनाने ग्रथवा उत्पन्न करने मे उसकी निप्रणता ग्रपने पड़ोसी की अपेक्षा अधिक है तथा बनाई हुई वस्तुओं के कुछ भाग से अन्य वस्तुओं को खरीद कर प्राप्त बना चाहिये। यह सिद्धान्त जिस को प्रत्येकपरिवार के लिये बृद्धिमानी विचारा जाता है विशाल राज्यों के लिये कदापि मुखंता नहीं कहा जा सकता है। यदि कोई विदेशी देश हम को कोई वस्तु, हमारे उस वस्तु को बनाने के व्यय की अपेक्षा, सस्ते मृत्य पर दे सकता है तो उस वस्तु को बाहर के देश से अन्य उस वस्तु के द्वारा जिस का उत्पादन करने में हमारी कार्य क्षमता ग्राधिक है, खरीदना हमारे हित में होगा।

कभी कभी तो वे प्राकृतिक स्थान को निसी एक देश को हूसरे देश की हरीका, कुछ विध्य वस्तुको के उत्पादन करने म भारत होते हैं, इतने सिक्षक होते हैं कि समस्त सस्तर को स्वीकार करके उम देश से उन वस्तुको के उत्पादन में भतियों निता करना व्यव समभक्ता है। उदाहरखार्थ शीशों में, तथा गरम दीनारे व मकान तता करने समभक्ता है। उदाहरखार्थ शीशों में, तथा गरम दीनारे व मकान तता करने के मुख्य की जुलना में लगभग ३० गुना अधिक व्यय करके इन अपूरों से प्रमुख की के पुरुष की जुलना में लगभग ३० गुना अधिक व्यय करके इन अपूरों से प्रमुख की प्रकृत को मानती है। ऐसी स्थित में बमा स्वाटलेंड में के विश्व हिंदी में बमा स्वाटलेंड में के विश्व है। इसरा की मिदरा नाई जा सकती है। ऐसी स्थित में बमा स्वाटलेंड में के विश्व (प्रकृत को प्रसुष्ट की मानती के जुल्य प्रकृत की प्रवाद की साम प्राव्य के वह विश्व की स्वाद की स्वत होना में के प्रस्तांत उत्पादन करने में विश्व साथ प्राप्त है तथा इसरे दस को हम लाओं के प्रस्तांत उत्पादन करने में विश्व से प्रायात करना स्वाद करने देश में उत्पादन करने की प्रदेश से प्रयात करना स्वित करने होना गर्थ

(६) मुद्रा

मद्रा, जो एक ग्राधिक संस्था है. के स्वच्छानस्य भ्रारम्भ का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। स्थिय ने मदा के महत्व तथा बास्तविक ग्रस्तित्व सम्बन्धी प्राचीन विशिक्षवादी विचारधारा की कड़ी ग्रालीचना की है। यद्यपि स्मिथ समाज मे मुद्रा के महत्व को भनी प्रकार समभते थे— वे जानते थे कि मद्रा के ग्राविश्वार ने प्राचीन वस्तु विनिमय प्रत्याली की श्रमुविधाश्रो को समाप्त करके समाज को विनिमय से प्राप्त होने वाने प्रनेक लाभ प्रदान किये है, इसने धन के सचय को सम्भव बनाया है, श्रम-विभाजन के क्षेत्र को ब्यावक बनाया है, बैको को जन्म दिया है इन्यादि---परन्त वे विशाकवादी इस गलत विचार से बिल्कल सहमत नहीं थे कि द्रव्य ही देश की वास्तविक सम्पत्ति है। स्मिय ने इस विचार की शालोचना की क्या यह स्प्टट किया कि देश की वास्तविक सम्पत्ति उस देश का श्रम, भूमि, भवन इत्युद्धि-होते हैं। किसी देश की सच्बी राष्ट्रीय प्राय श्रम व भूमिद्वारा उत्पादित भिन्न वस्तुत्री की वार्षिक उत्पत्ति होती है। मद्रा की अपेक्षा समाज में अन्य अधिक त्यर्थ वस्त् नहीं हो सकती है। मुद्रा विनिमय साध्यम का कार्य तो धवस्य करती है परन्तु यह स्वयं बिल्कूल अनुत्पादक है। स्मिथ ने स्वर्ण तथा स्जत मुद्रा की तुलना अस सडक से की है जिस पर होकर देश की सारी धाम व खाल सामग्री बाजार में आती है तथादेश के भिन्न भागों ने परिश्रमण करती है, परस्त जिस पर स्वय लाख तथा घान का एक तिनका भी नहीं उगता है। <sup>21</sup> इस प्रकार द्रव्य को ग्रनुत्पादक घोषित करके स्मिय ने यह निद्ध किया है कि प्रत्येक वह आधिक नीति जिसका उद्देश प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीतियो द्वारा देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना है, गतत है वयोकि अधिक मूटा प्राप्त होने से देग श्रधिक घनी नहीं बन जाता है।

(७) मृत्य का सिद्धान्त

हिसय का मूल्य का तिद्वाला त्र दिपूर्ण है। आरम्भ में सिमय ने अह हाएट किया है कि विसी थर्जु को मूल्य आपत होने के पूर्व जनमें यो विदीवतां होंगी आवश्यक है। अपम, वस्तु में उपयोगिता की विदोवतां होंगी आवश्यक है। अपम, वस्तु में उपयोगिता की विदोवतां होंगी वाहिये। ट्रामें वस्तु का जयपीम-मूल्य (Volue in use) निविक्त होंगा है। विसती भी वर्ष्य वस्तु का वोई मूल्य नहीं हो सकता है। परन्तु साथ ही यह भी सम्भव है कि वस्तु के अध्योपक जयपीगिता में वा किसी को कोई मूल्य नहों। उदाहरणार्थ बायु तथा जल की उपयोगिता में वया किसी को कोई मूल्य नहों। उदाहरणार्थ बायु तथा जल की उपयोगिता में व्या किसी को कोई मूल्य नहों देना पड़ता है। इससे यह स्वर्ण है कि पटपर पति का कभी कोई मूल्य नहीं देना पड़ता है। इससे यह स्वर्ण है कि मुख्यवात होने के लिये वस्तु में उपयोगिता के गुण के प्रतिस्वा दुलंभता शी वियो-

 <sup>&</sup>quot;The gold and silver money which circulates in any country may very
properly be compared to a highway, which while it circulates and carrtesto market all the grass and corn of the country, produces itself food a
single pile of either." (Ibid: Book II, chapter, u, Vol. I, p 304)

पता भी होनी वाहिये। यह दुर्जमता वस्तु के विनिष्य मूल्य (Value in exchange) का नारण होती है। त्मिथ ने वस्तु के बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य के अर्थ तथा इन दोनों के अन्तर को भी नमफाया है। किसी बस्तु का बाजार मूल्य वह अर्थ तथा इन दोनों के अन्तर को भी नमफाया है। किसी बस्तु का बाजार मूल्य बहु वास्त्रिक मूल्य होता है किन पर वस्तु बाजार ने वेशी जाती है, न्यस्तु—जिस मूल्य के नमीन वस्तु कि बाजार मूल्य एवंको का प्रमुख करता है, बहु उस अर्थु—जिस मूल्य प्रमुख वा प्राप्त करता है, बहु उस अर्थु—जिस मूल्य अर्थु का प्राप्त करता है, बहु उस अर्थु—जिस मूल्य इसके प्राप्त के प्रमुख व बाजार मूल्य के प्रारस्परिक सम्बन्ध की निम्मिलिख बच्दों से सम्बन्ध है।

When "the quantity of any commodity which is brought to market falls short of the effectual demand, all those who are willing to pry the whole value of the rent, wages, and profit which must be paid in order to bring it thither, cannot be supplied with the quantity which they want Rather than want it altogether, some of them will be willing to give more. A competition will immediately begin among them, and the market price will rise more or less about the natural price, according as either the greatness of the deficiency, or the wealth and wanton luxury of the competitors, happen to animate more or less the eageness of the competition.

हिमय का मूल्य का विद्वाला दिक्षी है। धारम्भ मे हिमय के विचारानुसार वस्तु का मूल्य उस वस्तु को बनाने में ध्यय हुए श्रम के मूल्य से निर्घारित होता है। "अन सभी बस्तुमों के निर्मित्य मूल्य का त्या साथ है। प्रशेषक करनु का वास्तविक मूल्य उस वस्तु को बनाने मे हुए कच्ट तथा परिश्रम की मात्रा होती हैं। ध्य करें प्रमें अस ही वस्तु के विनित्य मूल्य का लोत तथा एकसान साथ है। यह कहना कलत न होगा कि अर्थशास्त्र के जनक एडम हिमय मे ही सर्वप्रथम मूल्य के श्रम-विद्वान्त (Labout Theory of Value) को स्पष्ट हप दे विदिन किया पा उपा कार्स मार्थ से इसी विद्वान का सहारा लेकर पूँजीवारी अर्थव्यवस्था मे श्रमिकों के शोपए। की पटना को विद्वान विद्वान सा स्वर्थ का

परन्तु एक बार मूल्य के श्रम सिद्धान्त का निर्माण करने के पश्चात स्मिय को ग्रपनी भूल का ज्ञान हुया। सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के पश्चात उन्होंने इस सत्य को समभा कि यह सिद्धान्त, जिसके प्रमुक्तार केवल श्रम ही बस्तु के मूल्य का सच्चा मापदण्ड या, नेवल उस प्राचीन प्रसम्य ध्रयंक्ववस्था में ही सापू हो स्तवनता है जहाँ श्रीमक भवने हाथ से बनाए सरत छोटे-मोटे यन्त्रो द्वारा वस्तुमी का उत्तादन करते है तथा उन को श्रापस में वस्तु-वितिमय हारा प्रमन्त करते है तथा जहां भूमि प्रकृति का ग्रुपत उपहार होतो है, धर्यात् जहाँ भूस्तामी व पूजीपति की कोई समस्या नहीं होती है।

अपने मूल्य के ज्यम-सिद्धाल भी इस जूटि से म्यमीत होकर सिमय ने इस मे परिसर्तन करके इस को मूल्य के उत्पादन-स्थय निद्धाला (cost of production theory of value) ना स्व दिया। एक जटिल अर्थन्यसम्बा में, जहीं पर अम के प्रतित्तित पूँजी व भूमि भी उत्पादन के सामन होते हैं, केवल धम ही नरत के मूल्य का निर्मार्थक नहीं ही सकता है। अम के धितिरत्त स्थाज न समान भी उत्पादन के द्वार्य सामनो—पूँजी तथा भूमि—के परितीयिक के स्थ मे बस्तु के उत्पादन स्थय का आवत्यक पग होते हैं। इस कारदा वस्तु का प्रावृत्तिक मूल्य इतना होना चादिए कि उस वेतन के भितिरत्त स्थाज का आवत्यक पग होते हैं। इस कारदा वस्तु का प्रावृत्ति में मुनतान किया जा सके। दिस्त का मूल्य सिद्धान्त अधूरा है, वयोकि हम मे मूल्य पर माग के प्रभाव का कोई महत्व नहीं है।

# (८) वितरस का सिद्धान्त

भूत्य के मिद्धान्त के समान वितरण को समस्या के क्षेत्र में भी स्थित का गोगावान उत्तादन की घरेवा प्रवत् हैं। विवरण की समस्या सम्बन्धी विवाद की कराना आरम्भ में नहीं की गई थी। यह बात Wealth of Nations की तुनना सिमस् के रेपरेंच के में प्लावयों में विष् गण द्याच्यामों से करने से भवी प्रकार स्पष्ट हो जाती हैं। पुस्तक में वितरण के विद्धान्त का वर्णन प्रकृतिवादियों के प्रभाव का पृथ्विमा प्रतित होता है। सिमय का तथान का मिद्धान्त बहुत ससन्त्रीयजनक है। तथान के समान स्थित वा ताम का सिद्धान्त प्रभाव कराना हमा वा तमा का सिद्धान्त प्रवाद सह वा तमा का सिद्धान्त प्रभाव के समान स्थित वा ताम का सिद्धान्त प्रभाव के समुत्र हैं।

क्षमान का वर्णन करते हुए पुरन्त के छुठे ध्रध्याय में सिमय ने लिखा है कि अभिन को प्राप्त क्षम के उत्पादन का जो भाग भूत्वानी को देना पहता है वह लगान कहनाता है तथा वसतु के मूत्य के तीन व्यापे में ने एन हैं। इस ना छर्च यह है कि स्त्रान नंदु के उत्पादन क्ष्य कर है कि तथान कर्य के उत्पादन क्ष्य कर है कि तथान क्षमान भूत्य को कारण है, परिष्णान नहीं। परानु प्राप्त भनकर ११ वे ध्रध्याय मे स्त्रान के सम्बन्ध में दिसम ने इन विचारों के विवरति निवार व्यक्त क्षित्र है। यहां पर स्त्रान को सुबन का कारण नहीं बहिल परिष्णान भीपित किया प्या है। ध्रधिक स्त्रान को सुबन का कारण नहीं बहिल परिष्णान भीपित किया प्या है। ध्रधिक स्त्रवा कृत वेतन व लाम प्रधिक स्त्रवा कम कीवत को कारण होते है, परंतु ग्रधिक

एडम स्मिय १२७

प्रथम कम सगान इस (कीमत) का परिएगान है। हमरे घट्यों में हिमय के घनुसार सगान प्रत्वरीय प्रथिशेष (differential surplus) है तथा भूमि की उर्वरता तथा स्थिति का सगान पर प्रभाव पढता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिमय का लगान-रिद्याल बहुत पृष्टिपूर्ण तथा असन्तोगजनक है बंगोकि यह दो विपरीत निवारों पर मामारित है।

हिमय का लाभ-विद्वान्त भी उन के सगान-विद्वान्त के समान नृद्यिएएँ है। हिमय के लाभ के सिद्धान्त का गव से बढ़ा दौप यह है कि लाभ तथा ज्याज मे कोई भेद नहीं किया गया है। मियम लाभ को पूँजी ने आय विचारते है जब कि वास्त्रावन्ता यह है कि लाभ साहसी के साहस का प्रतिकल है। दिसम के सिद्धान्त के अनुतार ब्याज लाभ का ही भाग है, परन्न यह विचारना गतत है।

स्मिथ का बेतन का सिद्धान्त भी आसीचना रहित नहीं है । लगान के सिद्धान्त के समान यह सिद्धान्त भी असगत विचारो पर आधारित है। एक तरफ तो स्मिथ ने यह कहा है कि वेतन मालिको <u>तथा धामिको के</u> मध्य प्रतियोगिता द्वारा निर्धारित होते है। एक ब्रोर तो श्रमिक अधिकतम वेतन प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तथा इसरी और मालिक श्रमिको को न्युनतम बेतन देने का प्रयास करते है। इस प्रकार वास्तविक वेतन दर दोनो पक्षो के सौदा करने की शक्ति के द्वारा निर्धारित होती है : बास्तविक सक्षार में मालिकों की सीदा करने की शक्ति श्रमिकों की सीदा करने की शक्ति की अपेक्षा अधिक होती है। यद्यपि श्रमिकों की सीदा करने की शक्ति कमजोर होती है परन्तु बेतन एक निश्चित दर में कभी कम नहीं हो सकता है। यह न्युनतम वेतन दर श्मिको के जीवन निर्वाह स्तर (subsistence level) से निर्वारित होती है। एक दमरे स्थान पर स्मिथ मञ्जूरी के मजदूरी कोष (Wages fund) सिद्धान्त की चर्चा करते हैं जैसा कि इस वाक्य से स्पष्ट है . The demand for those who live by wages, it is evident, cannot merease but in proportion to the increase of the funds which are destined for the payment of wages."25 संक्षेप मे यह कहना उचित है कि स्मिय का वितरण का सारा सिद्धान्त त्र टिपूर्ण है।

(e) करारोपसा

करारोत्रण के विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुवे दिमय ने करारोपण के चार अपिड पिडागों को अविद्यादित किया है। ने चार अपिड विद्यान निम्नविधित हैं।

(१) समानता का सिद्धान्त-इस मिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक राज्य के

23. Ibid : Vol. 1, pp. 70-71.

<sup>24. &</sup>quot;High or low wages and profit are the causes of high or low price, high or low rent is the effect of it." (Ibid. Vol. I, p. 147)

नागरिक को चाहिये कि वह यथासम्भव ब्रपनी योग्यता के ब्रतुपात में सरकार की सहायता के लिये घन है।

(२) निश्चितता का सिद्धान्त — इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जो कर देना है जस वी माना निश्चित होनी चाहिये।

- (३) पुष्टिमा का सिद्धानत इन सिद्धानत के अनुसार करवाताओं पर इस प्रकार के कर लगाया जाना चाहिये तथा इस को इस प्रकार तथा ऐसे समय पर बस्त किया जाना चाहिथे नि उनको कर का अगतान करने में न्यूगतम कट्टका अनुभव किया जाना चाहिथे नि उनको कर का अगतान करने में न्यूगतम कट्टका अनुभव हिंगा
- (४) मितव्यिवता का सिद्धारत इस मिद्धारत के अनुसार कर रेसूल करने का तरीका ऐसा होना चाहिने कि राजकीय में प्राप्त कर-श्चागम तथा करवाताही हारा दिये गये करो के बीच न्यूननम अन्तर हो।

### एडम स्मिथ के विचारों का प्रभाव

िमय के विशारों के प्रभाव के सम्बन्ध में विशेष महत्व की भात यह है कि उन्होंने अर्थशाक्षिय विशारपारा के किय में एक ऐसे साम्मरास की संस्थानता की, विज्ञाकों सिम्ब के परश्चाह लगमगा एक साहान्दी तक उनके अर्केक स्वप्नुतायिक) के प्रण्ये के विश्व की परश्चाह लगमगा एक साहान्दी तक उनके अर्वेक स्वप्नुतायिक के प्रण्ये के सुन्तायिक के प्रण्ये के सुन्तायिक के प्रण्ये के सुन्तायिक के प्रण्ये के सुन्तायिक के स

पूरा भी किया था। पुस्तक के प्रकाशित होते ही डेबिडस्ट्रम् (David Hume) तथा प्रसिद्ध इतिहासकार एडवर्ड गिवन (Edward Gibbon) ने भी स्मिय के मित्रो से परतक की प्रवंशा की थी।

परन्तु सैद्धात्तिक ग्राधिक जनत के प्रतिरिक्त सिमय के विचारों का प्रभाव व्यावहारिक जनत में भी ईता था। रिचार्ड कावड़न (Richard Cobden) तथा जाँन ग्राइट
(John Bright) के नेतृत्व में स्थापित मेन्नेस्टर सम्प्रदाय (Manchester School)
तथा Anti-Corn Law League ने स्मिय के विचारों को सफलतापूर्वक व्यावहांरिक रूप देने का भरसक प्रयास किया। इंग्संड में Anti-Corn Law League
स्थापित करने का एक मान मुख्य उद्देश खाड़ के ग्रायातों को ग्रायात कर से
मुक्त करतों का एक मान मुख्य उद्देश खाड़ के ग्रायातों को ग्रायात कर से
मुक्त करतों का प्रवान को नीति को लागू करना था। स्मिय का स्वयन १८४६
ई० उस समय प्रा हुआ जब इंगलेड में Corn Laws की समापित की गई थी।
सर् १९७७ ई० में प्रवान मन्त्री लाई गो से (Lord North) ने स्मिय को पुस्तक
में दिये गये विचारों के प्राथार पर रो नये कर लगाये थे। परन्तु स्मिय के ग्राधिक
विचारों का व्यावहारिक नीति के केश में सबसे प्रयिक प्रयोग उस समय हुमा जब
विचायम पिट (William Patt) के इंगलेड का प्रवान मन्त्री हो जाने पर उसते समय
सम्बन्धी स्था की जो इंगलेड के ग्राधिक टिवहास में १७६६ ई० की ग्रेडन-सिंध
(Treaty of Eden) के नाम से प्रसिद्ध है। विश्वमम पिट ने प्रयने विचार्यी जीवन
में सियम की प्रस्तक की पढ़ा था तथा लेखक के विचारों से वह प्रव्यधिक प्रभावित
हुमा था। प्रधानमन्त्री बन जाने के पश्चात् भी पिट (Fitt) स्मिय से बेटिल
वैशिक व प्राधिक सम्बन्धी पर पराम्ब लेखा था।

## निष्कर्ष

एडम स्मिथ के भिन्न प्राधिक विचारों के उपरोक्त सिक्षिण विवेषन से यह भनी प्रकार स्थल्द ही जाता है कि वे एक महान प्रयंशाकी तथा प्रवम श्रें थी के विचारक थे। उन्होंने प्रवम श्रूं धीकारियों के अनेक विवार तथा जुटिपूर्ण विचारों की एक साथ एकत्र करके उनकी अपने पाठकों के समक्ष नये रूप से रखा। उनकी श्रें थी प्रभावशानी थी तथा उनके विचारों में नवीनता का अर्थ था। अर्थ-धार्मियों के संस्थानक सम्प्रदाय की स्थापना करके स्मिय ने धार्थिक विचारों के संस्थानक सम्प्रदाय की रथापना करके स्मिय ने धार्थिक विचारों के संत्यानक सम्प्रदाय की रथापना करके स्मिय ने सार्थिक विचारों के स्थान के अर्थित हिस्स ने अर्थ मन्द्रस्था में मरस्यानक सम्प्रदाय के अर्थ मन्द्रस्था के अर्थ मन्द्रस्था की स्थापना स्टबार्ट मिन —ने प्रसिद्ध प्राप्त की तथा सिमय के मन्द्रस्था की यदा प्रदान किया। आर्थिक विचारों के सिहास में एडम स्मिय का नाम सदा अर्थ ही नहीं रहेगा विकारके नदा प्रयम स्थान भी प्राप्त होता।

### विशेष अध्ययन सची

John Rae : The Life of Adam Smith (1895)

2. F. W. Hirst : Adam Smith.

3. Adam Smith : The Wealth of Nations, (ed. cannan),

4. Adam Smith : The Theory of Moral Sentiments,

5. Robert Lekachman: A History of Economic Ideas, Chapter 4.

6. J. M. Ferguson : Landmarks of Economic Thought,

Chapter, V.
7. Gide & Rist : A History of Economic Doctrines, Chap-

ter, II.

8. O. H. Taylor : A History of Economic Thought, Chap-

9. L. H. Haney ters, 3 & 4 : History of Economic Thought, Chapter, X

10. J. F. Bell : A History of Economic Thought, Chapter, 10.

II. Leo Rogin : The Meaning and Validity of Economic

Theory, Chapter, 3.

12. Eric Roll : A History of Economic Thought, Chap-

ter, IV.

13. P. C. Gewman : The Development of Economic Thought,
Chapter, V.

WITH

 'In addition to the conception of the economic world as a great natural community created by the division of labour we can distinguish in Smith's work two other fundamental ideas, around which his more characteristic theories group themselves. First, is the idea of the spontaneous origin of economic institutions, and secondly, their beneficial character' (Gide and Rist) Discuss fully the above statement.

(মান্য, १६४८, १६५२; মান্যনা, १६४८)
2. 'Notwithstanding the originality and vigour displayed by the Physiocrats, they can only be regarded as the heralds of the new science Adam Smith, it is now unanimously agreed, is its true founder.' (Gide and Rist) Discuss fully the above statement.

(म्रागरा, १९४६; १९४०, १९४४; राजस्थान, १९६०)

3. 'Smith thought of economic order as an organism, the

creation of a thousand human wills unconscious of the end whither they are tending, but all of them obedient to the impulse of one instinctive, powerful force. Elucidate.

(द्यागरा, १६४७)

 Discuss briefly the ideas embodied in Adam Smith's 'Naturalism' and 'Optimism'.

(ग्रागरा,, १६५६; १६६०; राजस्थान, १६५८)

5. Discuss the contribution of Adam Smith under the following heads:—

(म्रागरा, १६५७; १६६२)

- (a) Political philosophy.
- (b) Theory of value.
- (c) Theory of capital and distribution.
- Adam Smith considered 'spontaneous order' as the most beneficial. Explain fully the above statement.

(बागरा १६५८)

 Discuss the claim of Adam Smith to be regarded as the father of Political Economy and analyse the main features of his economic thought.

(राजस्थान, १६५०)

 Elucidate the statement that much of the Wealth of Nations, being relevant to conditions that have passed away, is now only of historical interest.

(राजस्थान, १६५२)

 In the Wealth of Nations Adam Smith lays emphasis on division of labour and accumulation of capital as the two main factors governing economic prosperity of a nation, Discuss.

(बनारस, १९५९)

 Scrutinize carefully Smith's analysis of capital formation or Smith's theory of wages

(बनारस, १६५८)

 Explain why Adam Smith is regarded as the father of Economic Sciences.

(कर्नाटक, १६५६)

- 12. To what extent is it true to say that the natural harmony of interests is the fundamental thesis of Smith's doctrines' (কন্তিক. १९५८)
- 13. "The Wealth of Nations is a strange mixture of a book economies, philosophy, history, political theory, practical programme". Diocuss.

(कर्नाटक, १६५७)

14. Evaluate Adam Smith's contribution to economic thought.

#### ग्रह्माय =

# थामस रावर्ट माल्थस

### (Thomas Robert Malthus)

मतार में कभी कभी कुछ ऐसे महापुरूष भी जन्म लेते हैं जो बिना इस बात की चिन्ता किये कि भविष्य-पीड़ी (future generation) उन के सम्बन्ध में नवा सीचेगी तथा उन के बिनारों को इतिहास में क्या स्वान प्राप्त होगा, अपना कार्य करते हैं। ऐसे ही महापुरुषों में पामस रावर्ट माल्यस<sup>1</sup> की गएगा की जा सकती है। आधिक विचारों के इतिहास में सायद ही किसी अन्य अर्थसास्त्री का नाम इतना विवाहात्यद है जितना कि माल्यस का।

थामस राबर्ट माल्थस (१७६६ ई०--१८३४ ई०) का जन्म इंग्लैंड मे राकरी नासक स्थान में सन १७६६ ई० में एक कुशल परिवार में हुआ। था। उन के पिटा, जिल का नाम डेन्यल माल्यम (Daniel Malthus) था. स्वयं वकील थे सथा David Hume व Rousseau के मित्र थे। १७६४ ई० मे मात्यस ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये Tesus College कैम्ब्रिज मे प्रवेश किया जहाँ से उन्होंने १७८८ ई० मे बी० ए० की उपाधि प्राप्त की। यहाँ पर माल्यस ने Greek तथा Latin भाषाम्रो व गरिगतदास्त्र से परस्कार प्राप्त किये। १७६१ ई० मे उन्होंने एम० ए० की उपाधि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने ग्रपने जन्म स्थान पर गिरजा मे काम करना आरम्भ कर दिया तथा ३१ वर्ष की आ ; मे चर्च-प्रदेश (parish) के कार्या-धिकृत वन गये थे। १७ ६ ई० में सर्वप्रथम माल्यस ने विलियम पिट के द्यामन की ग्रालोचना करते हुये एक पुस्तिका लिखी थी जिस का जीवंक "The Crisis, a View of the Recent Interesting State of Great Britain by a Friend to the Constitution" at 1 परन्त यह प्रकाशित न हो सकी। १७६८ ई० से मान्यम की प्रसिद्ध 'An Essay on the Principle of Population, as it affects the future improvement of Society; With remarks on the Speculations of Mr. Godwin, M. Condoicet, and other writers' नामक पुस्तिका प्रकाशित हुई । यद्यपि पुस्तिका के प्रथम सस्करण पर लेखक का नाम नहीं था, परन्तु यह भली प्रकार ज्ञात था कि पुस्तिका के लेखक माल्यस थे। बाद के सस्करणों में माल्यस का नाम

साधारणतथा यथिष प्रयंशास्त्र का साधारण विद्यार्थी माल्यस के नाम से उन के जनसच्या के प्रसिद्ध सिद्धान्त के कारण परिचित है परन्तु नास्त्रव में माल्यस का आर्थिक विचारों के इतिहास में अनसस्या के सिद्धान्त के श्रतिरिक्त ग्रन्य श्रीर योग-दान भी है जिस की श्रीर दुर्भीग्यवश पाठकों का च्यान पर्याद्ध नामों में भाकर्षित्व तही हुआ है। यह सस्य है कि यदि माल्यस ने शन्त्र कुछ भी न लिखा होता तो भी केवल 'Essay on Population के आचार पर हो उन को ग्राविक विचारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ होता। परन्त माल्यस के इतिहास के

पुस्तिका के लेखक के रूप में स्वष्ट रूप में व्यक्त किया गया था। इस पुस्तिका के कई सस्करण हुये थे। १७६६ ई० में माल्यस यूरोप के भ्रमण क लिये गये तथा १८०३ ई० में यूरोप में ब्रज्ञान्ति होने के कारण केवल फान्स, नार्वे स्वीडन तथा स्वीटजरलंड की गात्रा करके स्वदेश वापस लौट आपे। १८०५ ई० मे माल्यस की नियक्ति ईस्ट इ डिया कम्पनी द्वारा स्यापित नये East India College, Haileybury में इतिहास तथा Polytical Economy के श्रोफेसर के पद पर हुई तथा इस पद पर वे अपने जीवन के शेष काल तक नियुक्त रहे । यहाँ पर गाल्यस ने ग्रपने 'Essay' के सस्कर्णो का पुननि-रीक्षण किया तथा इस के श्रतिरिक्त १८२० ई० मे उन की पुस्तक Principles of Political Economy प्रकाशित हुई जिस का दूसरा संस्करण माल्यस की मृत्यु के परचात १८३६ई० मे प्रकाशित हुवा । प्रसिद्ध पुस्तिका 'Essay तथा Principles of Political Economy के ग्रसिरिक्त माल्यस ने अन्य पृत्तिकाएँ भी समय समय पर निखी थी। इन मे से कुछ प्रसिद्ध पस्तिकाधों के नाम निस्त प्रकार हैं। प्रकाशित होने का वर्ष पस्तिका का बीर्बस 8500 B0 ?. High Price of Provisions १८१३ ई० 2. Letter to Whitbread on the Poor I aws 3 Observation on the effects of the Corn Louis 9548 60 8=8X £0 V. Nature and Progress of Rent 4. Grounds of an Opinion of the policy of Restrict-१८१५ ई० ing the Importtaion of Foreign Corn §. Measure of Value १८२३ ई० माल्यस की रुचि व्यापक प्रकार की थी तथा दे अपने समय की आर्थिक व सामाजिक विवादारमक समस्याग्रो पर भी ग्रपने विचार खुले रूप से स्पष्ट करते थे। १८२१ ई० में उन्होंने Political Economy Club तथा १८३४ ई० में Royal Statistical Society की स्थापना में अपना भारी सहयोग देकर भी अपनी महानता का परिचय दिया । रिकार्टी व नाल्यस मे गहरी मित्रता थी तथा दोनों मे पत्रो द्वारा तथा व्यक्तिगत मुलाकात द्वारा आर्थिक समस्यामी पर विचार विनमय होता था। ये पत्र रिकाडों व माल्धस के आर्थिक विचारों पर कामी प्रकाश डालते हैं। १८३४ ई० मे ६८ वर्ष की श्राय मे जनका स्वर्गवास हो गया ।

व्यक्तित्व को सही प्रकार समफ्रने के लिए तथा आधिक विचारों के इतिहास के प्रति उस के सम्पूर्ण योगदान का सही रूप ते सूत्पाकन करने के लिये इस अंग्रेज पादरी के सभी आर्थिक विचारों का प्यानपूर्वक प्रध्ययन करना आवस्यक है। माल्यस के विभिन्न आर्थिक विचारों का निम्न दीर्थकों के झन्तर्गत क्रमता अध्ययन किया जा सकता है:

- (१) जनसल्याका सिद्धान्तः।
- (२) मूल्य सम्बन्धी विचार।
- (३) वितरण का सिद्धान्त ।
- (४) आधिक विकास का सिद्धान्त । (५) सामान्य श्रद्धस्पादन की समस्या ।

# (१) जनसंख्या का सिडान्त<sup>2</sup>

माल्यम के जनसंख्या सिद्धान्त ने अर्थशास्त्र में एक नये विषय के अध्ययन की जन्म दिया । माल्यस के पूर्व अधिक जनसख्या को सदा देश के लिये हितकारी समका जाता था। मान्यस ने उस समय प्रचलित इस विचार की निन्दा की तथा यह स्पट्ट रूप से व्यक्त किया कि यदि जनसंख्या की इस के प्राकृतिक रूप में बढ़ने दिया जाता है तो बीच ही ग्रत्यधिक जनसंख्या की भयानत स्थिति उत्पन्न होती है। इस का मुख्य कारए। यह है कि जनसख्या मे बृद्धि होते की गति लाद्य सामग्री की बृद्धि होने की गति की अपेक्षा अधिक तीव होती है। इस कारण जनसख्या व खाद्य सामग्री के सच्य सन्तुलन भग हो जाता है तथा देश मे बीमारी, बाढ़, लडाई, स्रकाल स्नादि प्राकृतिक कोप विद्यमान हो जाते है। बीमारी, ग्रकाल, बाढ, लढाई द्यादि प्राकृतिक कीप (Natural Calamities) देश में विद्यमान होकर जनसंख्या की जपलब्ध खाद्य सामग्री के समान करते हैं। ये प्राकृतिक प्रकोप उस समय तक कार्यशील रहते हैं जब तक देश मे जनाधिक्य की समस्याबनी रहती है। जनसख्या के सदा खाद्य सामग्री की सपेक्षा अधिक गति से बढ़ने के कारण ये प्राकृतिक प्रकोप देश में समय समय पर विद्यमान होते रहते हैं । इन प्राकृतिक प्रकोषो क<u>ो माल्थम ने नैसर्गिक ग्रवरोधों</u> (Positive Checks) का नाम दिया था। माल्यम का विचार था कि समाज मे इन नैमीनक अवरोधो का समय समय पर विद्यमान होना नैतिक तथा अन्य सभी इंटिट-को छो से हानिकारक था। इस कारए उस ने मान्य जाति से निवारक ग्रवरोधो (Preventive Checks) को प्रयोग करने का अनुरोध किया । निवारक अवरोधों में ब्रह्मचर्यं का पालन करना, अधिक ब्रायु में विवाह करना <u>इत्यादि उपाय सम्मिलित</u> थे। माल्यस के अनुसार निवारक अवरोध मैसगिक अवरोधो की अपेक्षा कही अधिक ग्रच्छे थे।

<sup>2.</sup> माल्यस के जनसस्या सिद्धान्त के विस्तारपूर्वक ग्रध्ययन के लिये ग्राने अध्याय ६ को पडिये।

माल्यस के समय से धव तक उन का अनसरथा का सिद्धान्त आलोचनों की आलोचनाओं तथा समयंकों के समयंन का विषय रहा है। वास्तव में इनी जन-सर्वा के सिद्धान्त के कारण माल्यस को निराधावादी कहा जाता है। कुछ आलो-चकों ने तो माल्यस को पाल तक कहा है। परन्तु प्रयंग्रास्त्र के जिल दिवार्थों को भी गाल्यस के अनसरया-सिद्धान्त ना पूर्ण लान है वह इस सर्वा से कभी इंग्डार नहीं कर तनता कि माल्यस न तो निराधावादी थे तथा न ही वे पायत ये बन्ति इस के विषयीत वह वास्तविकता में विषयीत वह वास्तविकता में विषयीत वाले एक सच्चे तथा सवमी महान प्रयं-धारणी थे।

### (२) मूल्य सम्बन्धी विचार

मारस्य ने मूल्य सम्बन्धी विधार १-२० ई० मे विश्वित अपनी पुस्तकः
Principles of Political Economy के दूबरे अध्याय मे व्यवत क्ये १ । इस
स्वत्य मे मारबस ने वस्तु के तीन अकार के मूल्यों के बीच मेट किया १--वयोदिल्ला मूल्य ( Value in use ); मोडिक विनिमय मूल्य ( Nominal Value in
Exchange ) तथा बास्वविक विनिमय मूल्य ( Real Value in exchange ) ।
किशी वस्तु का उपयोगिता मूल्य उस वस्तु को वास्तिक क्यांगिता का संदेत होता
१ । किशी वस्तु का मोडिक विनिमय मूल्य उस वस्तु का बहुमूल आसुमे के रूप से
स्वत्त किया गया मूल्य होता है । इस के विषयीत किगी वस्तु का बारतिक विनिमय
मूल्य उस वस्तु की प्रत्य जीवन सम्बन्धी धावस्थक बस्तुधों को विनिमय द्वारा आय
करने की शक्ति होती है । इस अकार माल्यम व स्थिय के विचारों मे काफी समानात है ।

wrangler बब्द केन्त्रिज विद्वविद्यालय मे उस विद्यार्थी के लिये प्रयोग किया जाता था जो गिएतवास्त्र में honours की परीक्षा में प्रथम श्रेणी मे उत्तीर्थ होता था।

वस्तुके मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में ग्रपने विचार व्यक्त करते हुये माल्थस ने लिखा है कि यह वस्तु की माग तथा पूर्ति की शक्तियो द्वारा निर्धारित होता है। 4 उत्पादन व्यय का पूर्ति की शक्ति के द्वारा वस्तु के मूल्य पर प्रभाव पडता है। वस्तु का मूल्य कम से कम इतना ग्रवश्य होना चाहिये कि वह वस्तु के उत्पादन व्यय के समान हो क्योंकि यदि वस्तु का विनिमय मृत्य बाजार में इतना कम है कि उस से बस्तु के उत्पादन की पूर्ति भी नहीं की जा सकती है तो उस बस्तु का उत्पादन होना बन्द हो जावेगा। परिस्तामस्वरूप वस्तु की पूर्ति कम हो जावेगी तथा मुल्य में वृद्धि होना आवश्यक हो जावेगा । इस प्रकार किसी वस्तु का आवश्यक मुत्य उस वस्तु के उत्पादन व्यय के समान होने के कारण उस वस्तु के उत्पादन करने मे ब्यय हुये कुल श्रम के बेतन, पूँजी के लाभ तथा भूमि के लगान के जोड़ के नमान होता है। वेतन, लाभ तथा लगान स्वय उन्ही कारणो द्वारा निर्धारित होते हैं, जिनके द्वारा वस्तू का मूल्य निर्धारित होता है। माल्यस ने इस प्रकार से निर्धारित मूल्य को आवश्यक मूल्य (necessary price) का नाम दिया है तथा यह मूल्य मार्शल के पूर्ति मूल्य (supply price) के समान है। स्मिथ तथा रिकाडों, जो केवल श्रम को ही मूल्य का माप विचारते थे, के विपरीत माल्यस का यह विश्वास था कि लगभग सभी वस्तुओं का उत्पादन व्यय वेतन, लाभ व लगान का समूह होता है। मारथस का मूल्य सम्बन्धी विचार उन के पूर्वाधिशारी एडम स्मिष तथा साथी डेविड रिकाडों के द्वारा प्रतिपादित किये गये मूल्य-सिद्धान्ती की तुलता मे ग्राधिक वास्तविक तथा श्रव्हा है क्योंकि मात्यस ने वस्तु के भूल्य निर्धारण की समस्या के सम्बन्ध में माग तथा पूर्ति की शक्तियों के पारस्परिक प्रभाव के महत्व को भली प्रकार समकाया है, परन्तु यह सब होते हुये भी माल्यस मूल्य का सिद्धान्त प्रतिपादित न कर सके बयोकि मान्यस के विवेचन ने मरयत स्मिथ नया रिकाडों के मूल्य-सिद्धान्तों की ग्रालोचनाग्रो का रूप घारण किया था।

## (३) वितरण का सिद्धान्त

मालम के विवरण के मिद्धान्त को ठीक प्रकार से ममभने के लिये हमारे विये माल्यम के सगान, वेतन तथा लाभ सम्बन्धी सिद्धान्ती का सक्षिप्त अध्ययन करना धावस्यक है। सद्धिप लगान के मिद्धान्त के सम्बन्ध में रिकार्डों का नाम विशेष- ह्य से उल्लेशनीय है परन्तु मारयस सम्भवतः इंगरांड मे समान के सिद्धान्त का प्रति-पादन करने वाले प्रयम कर्पकास्त्री थे । एडम स्मिष, जैसा कि हम को विदित्त है, वे विचार लगान के सम्बन्ध में अधरे तथा अत्यधिक दोषपूर्ण थे। एक स्थान पर स्मिथ ने लगान को मूल्य का ग्रग तथा दूसरे स्थान पर भूल्य का परिस्ताम कहा था। यद्यपि मान्ध्रस के लगान सिद्धान्त सम्बन्धी विचार किसी एक विशेष स्थान पर न होकर उन की पुस्तिकाक्रो तथा पुस्तक Principles of Folitical Economy में बिखरे हुये है परन्तू ये स्वप्ट तथा सक्षिप्त हैं। मात्यस के अनुसार नगान एक प्रकार की अधिदोप (surplus) आप है जो भस्वामी तथा सम्पत्तिस्वामी को प्राप्त होती है तथा हता श्राप का मूल (origin) तथा प्रकृति श्राप प्रायो (वेवन,ताश आदि) से भिन्न है। संगान बस्तु के उत्पादन स्थ्य के प्रचात ग्रेप श्र्चा प्रधिमेप है। मारक्स के विचारानुकार लगान के उत्पन्न हीने के तीन कारण है। लगान की समस्या के उत्पन्न होने वा प्रयम कारण भूमि की श्रीधक उर्वरता है जिसके कारण भूमिपर कुल खाद्य सामग्री का उत्पादन कृषक की लागत की अपेक्षा अधिक होता है। दूसरा कारण जन-संस्था का बढ़ाना है जिस के परिणामस्वरूप भूमि की माग में बढ़ि होती है। तीसरा कारण यह है कि माग की तुलना मे अधिक उर्वर भूमि की पूर्वि सीमित है, जिस के कारता कुछ समय परचात कृषक को कम उर्बर भूमि पर खेती करने के लिये विवश होता पडता है। परन्तु कम उपजाऊ शक्ति वाली भूमि पर खाद्य सामग्री का उत्पादन व्यय श्रीधर्भ उपजाड पाक्ति बाली भूमि के उत्पादन व्यय की अपेक्षा अधिक होता है। परिलामस्वरूप साद्य भी गीमत में दृद्धि होने के कारण (मूल्य कम उपनाऊ इक्ति वाली भूमि पर खाद्य उत्पन्न करने के उत्पादन व्यय के समान अवस्य होगा क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तथा मृत्य कम होगा तो इस भूमि पर होती गही की जावेगी) अधिक उपजाऊ शक्ति वाली भूमि के स्वामी को अति-रिवत लाभ होता है। यही आधिक लगान है। है लगान के विद्यमान होने के कारणो का बरीन करने के प्रतिरिक्त माल्यस ने यह भी बताया है कि लगान मल्य का परि-गाम है कारण नहीं।

श्रीमकों के बेतन के सम्बन्ध में यह कहना उचित है कि माल्यस के जनसंख्या विज्ञान में बेतन का जीवन निर्वाह सिद्धान्त निर्देश है। परत्तु १०२० ई॰ के सनगरन माल्यम का बेतन के जीवन निर्वाह मिद्धान के स्ति कोई विश्वास नहीं रहा था। अपनी पुनत्त 'Principles of Political Economy' में माल्यस ने बेतन की परिभाषा इस प्रकार की है: "बेतन श्रीमक के व्यक्तिगत स्वम का पारियोच्या है। वस्तु के मूल्य के समान बेतनों का विभावीकरण भी वास्तविक तवा मेरिक बेदनों में दिवा या वस्तु के मूल्य के समान बेतनों का विभावीकरण भी वास्तविक तवा मेरिक बेदनों में दिवा या वस्तु के मूल्य के सानन बेतनों का विभावीकरण भी वास्तविक तवा मेरिक श्री करने में दिवा या वस्तु के मूल्य के सानन बेतनों का विभावीकरण भी वास्तविक तवा मेरिक श्री करने का वास्तविक वेतन उसको प्राप्त हुई चीवन

<sup>6.</sup> Idid: pp. 139 140.

सम्बन्धी आवश्यक, आराम तथा विलासिता सम्बन्धी वस्तुओं की मात्रा होती है। श्रिमक का मीद्रिक वेतन इन वस्तुओं का द्रव्य मूल्य होता है। " माल्यस के मतानुमार अधिक का मीद्रिक वेतन इन वस्तुओं का द्रव्य मूल्य होता है। " माल्यस के मतानुमार अधिक का मीद्रिक वेतन अमकी मान तथा पूर्ति के द्वारा निर्वारित होता है। मुद्रा की क्रयस्तिक प्रधासिक रहते हुवे वेतनों से परवर्तन अभिकां को भूति व माल्यस वेतनों के माल व पूर्ति सिद्धास्त के समयंक थे। माल्यस के कुछ कपनों से यह भी स्पष्ट होता है कि माल्यस वेतनों के माल व पूर्ति सिद्धास्त के समयंक थे। माल्यस के कुछ कपनों से यह भी स्पष्ट होता है कि वे मजदूरी के वेतन-कोष सिद्धान्त (Wage fund Theory) के समयंक थे, यद्धारि स्पष्ट हपो भी उन्होंने इस सिद्धान्त की वर्षी मही हो है। उदाहरणार्थ 'Principles of Political Economy' में पृष्ट २६१ पर इसके कुछ चिन्ह मिलते है। परन्तु यह सब होते हुये भी माल्यस का यह इड विश्वास था कि वेतन थम की माल तथा पूर्ति की विकास अपने हार निर्वारित होते हैं।

लाभ के सम्बन्ध में लिखते हुये माल्यस में एटम सिमय के विचारों में सुधार करने का प्रयास क्या। सिमय के विचारागुसार लाभ सम्पत्ति (Stock) पर प्रान्त स्नाय थी। माल्यस ने Stock तथा पूँजों में मेद स्पष्ट किया तथा यह बतलाया कि साम का सम्बन्ध कुल सम्पत्ति (Stock) के केवल उस माग से होता है जिस का लाभ प्राप्त भी ब्राचा से विनियोग किया जाता है तथा जिसको पूँजी कहा जा सकता है। पूँजो तथा सम्पत्ति में भेद स्पष्ट करते हुये माल्यस ने जिखा है कि यद्यप्ति समस्त पूँजी सम्पत्त पूँजी स्वार्ति है कि यद्यप्ति समस्त पूँजी सम्पत्त पूँजी कहा जा सकता है। पाल्यस के समुसार लाम पूँजों के विनियोग द्वारा प्राप्त स्वाय है। जिस प्रकार किता धार साम पूँजी का पारितोधिक है।

बेतन श्रमिक का पारितोषिक है ठीक उसी प्रकार लाभ पूँजी का पारितोषिक है।
गाल्यक्ष स्मिय के इस कथन से कदािण सहमत नहीं ये कि लाभ श्रम की
उत्पत्ति में में एक प्रकार की कटोती है। माल्यक्ष के विचायनुसार लाभ का सम्बन्ध
पूँजी को उत्पादकता है वैद्योगिक श्रमिक जब पूँजी यन्त्र इत्यादि का प्रयोग करता
है तो उत्पादन उस परिस्थिति की अपेक्षा श्रथिक होता है जिसमे श्रमिक पूँजी
का प्रयोग नहीं करता है।

# (४) फ्रायिक विकास का सिद्धान्त

माल्यम के आधिक विकास सम्बन्धी विचार Principles of Political

Economy के तातवे तथा यन्तिम श्रद्धाय मे पाये जाते है। प्रयमे, राष्ट्र का आधिक विकास जनमस्या की वृद्धि से रिमर्गर होता है। परम्मु केवल जनसस्या की वृद्धि से ही देश का आधिक विकास सम्य नहीं हो सनता। इस कारण मास्यक के विवास मुद्राने पूर्वी की भी निरुप्तर वृद्धि होना धावदस्य के है। इस के प्रतिक्तिक कच्चे मान वी पूर्ति सम्भव वनामे के लिए जर्गर पूर्वि का सावदस्य के स्मृतार नये धाविष्कारों के कारण राष्ट्र होना भी आवदस्य है। इस सबके धातिरिक्त मास्यस के स्मृतार नये धाविष्कारों के कारण भी राष्ट्रीय जर्शनि से बुद्धि होने के कारण राष्ट्र वा आधिक विकास होता है। सावेष में मास्यस के विचारानुसार राष्ट्रीय आविक्त विकास जनसस्या की वृद्धि होने की मात्रा तथा आविष्कारी पर निर्मर होता है। सावेष में मात्रा, सच्छी व जर्बर पूर्ति की मात्रा तथा आविष्कारी पर निर्मर होता है। इस प्रकार :

राष्ट्रीय ब्राधिक विकास = जनसम्या का ब्राकार + पूँजी की मात्रा - भूमि - ब्राविकार

### (५) सामान्य ग्रत्युत्पादन की समस्या

मास्यम प्रथम प्रथमास्य सस्यागक थे जिन्होंने यह स्वप्ट किया कि ममाय में कुल समर्थ मार्ग (total effective demand) का कुल उत्पादम की वर्षका प्रभाव होने के कारण सामाध्य प्रखुलादन की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह विभाग के बीठ से (J. B. Say) के प्रसिद्ध बाजार नियम, जिसके कनुमार पृति सहा स्थम प्रयमी मार्ग उत्पन्न करती है की स्वप्ट ब्रामोचना था। से तथा सम्यापक सम्प्रयाम के प्रया अर्पवाहित्यों का विद्यान था सि सम्राच में स्वप्ति प्रत्यकाल में कुछ सस्याप के प्रया अर्पवाहित्यों का विद्यान था सि सम्याच में स्वपत्ति प्रत्यकाल में कुछ सस्या के कम उत्पादन तथा अत्य बन्तुमों के अर्गुत्यादन की सम्या उत्पन्न हो सकती है, परन्तु दीपंत्राल में यह ममस्या उत्पादन के साधनों की वृत्यें श्रीधीयिक गतिशीयला के परारण समाप्त हो जायेंगी। से का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति एक हो समय कता व विक्रत हो होता है। दस्तुबी ना वितिमय सदा वस्तुमों के हारा होता है तथा इन वारण प्रति नमक्ष मार्ग का एकमात्र बोत है।

मास्यस ने जे० बी० से के इन विचार को गलन बताया कि वस्तुयों का विनिम्न सस्तुयों के द्वारा होता है। मान्यन नो एक प्रकार से बत्देगात कम उपमीन सिद्धान्त (Under consumption theory) ना प्रवत्तां क वहा जा मनता है। मात्यस का कहना था कि जदस्ताहक न निमाता पूर्णी का प्रियोग करके सस्तुयों का उत्पादन करते हैं, परन्तु उत्पादन की हुई बत्तुयों की कृत माना का वे उपमोग नहीं करते हैं। परिशामस्वरूप अतिरिक्त उत्पादन की समस्त्रा उत्पन्त हो आती हैं। मात्यस के बिकार इस सम्मय में उनके समय से प्राप्त थे तथा उस समय प्रचलित इस से-रिकार्डों विचारपार में मात्यस के बिचार इसकर ने से सके। परन्तु मास्यस के विचार प्रकार से से सामय की सामय स्वर्ट हुई चन वर्त्वमान सत्तुवाहों के प्रतिक प्रविदाहनी स्वर्गीय साई जे० एमक कीन्स से समय मीण के

श्रभाव के सिद्धान्त के ब्राघार पर नये सिद्धान्तों का ब्रयनी प्रसिद्ध पुस्तक 'General Theory' ने प्रतिपादन करके कीत्स-श्रीरत क्रांग्ति (Keynesian Revolution) को जन्म दिया। कीन्स ने मात्त्र्यस को उसके विचारों के लिये श्रद्धाञ्जलि व्यपित की हैं।

## निष्कर्ष

माल्यस एडम हिसय व रिकाडों के समान सस्थापक नम्प्रदाय के एक मजबूठ स्तरमा थे। जनसङ्ग्रा के सिद्धान्त का प्रतिपादन करके माल्यस ने प्राधिक
विचारों के इतिहास में प्रयुने विये केवल स्थान ही सुरीक्षत नहीं किया, बल्कि उन्होंने
स्रयंनाश्य के विषय क्षेत्र को भी विन्तृत किया । माल्यस को Demography विज्ञान का सस्थापक कहा। जा सकता है। उनना अद्युलाश्य को सिद्धात
आज के समान उस समय भी सत्य तथा वास्तिकिक था। थर्छा माल्यस माग व
पूर्ति का विश्तेपण न कर सके प्रश्नु वे इस दोनो—भाग व पूर्ति—ही पारस्थिरकता
के सहश्य को को भाली प्रकार समन्तते थे। यद्याप वे धनावश्यक आजावादी नहीं
थे प्रस्तु को को भीली प्रकार समन्तते थे। यद्याप वे धनावश्यक आजावादी नहीं
थे प्रस्तु को को मिद्धान्य कहा। भी उचित नहीं है। वे पूर्णतया वास्तिकतावादी थे। माल्यम का नाम उनके प्रस्य विचारों के कारण नहीं ठी उनके जनसङ्ग्रा
के मिद्धान्त के कारण प्राधिक विचारों के इतिहास में सदा जीवित रहेगा।

## विशेष ग्रध्ययन सूची

- 1. Gide and Rist : A History of Economic Doctrines, Chapter, III. 2. L. H. Haney : History of Economic Thought,
- Chapter, XII.

  3 J. F. Bell A History of Economic Thought,
  Chapter, 11.
- 4. O. H. Taylor . A History of Economic Thought,
  Chapter, 6
- 5. Robert Lekachman . A History of Economic Ideas, Chapter. 6.
- 6 Leo Rogin The Meaning and Validity of Economic Theory, Chapter, 5.
- 7. S H Patterson : Readings in the History of Economic Thought, Part II, Chapter, 3.

#### ਧਾਨ

- 1. Examine critically Malthus's theory of General Glut.
  - (राजस्थान, १६५१; ब्रलीगढ, १६५६, १६५६)
- 2. Explain Malthus's share in the making of the classical theories of value and rent.
  - 3. Discuss the contribution of Malthus to economic thought. (কনতিক, १९४६)
- 4. Evaluate Malthus's contribution to the theory of crisss. (ক্লাইক, १६५७)

#### ग्रध्याय ६

## माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त तथा नवमाल्थसवाद

(Malthus's Theory of Population and Neo-Malthusianism)

यद्यपि जनसङ्या की समस्या बहुत प्राचीन है, परन्तु ग्राधुनिक समय में इसका हप कुछ भिन्न हो गया है। यदि ग्रधिक नहीं, तो कम से कम विशासवादी काल से माल्यस के समय तक तो बढ़नी हुई जनसंख्या परमेश्वर का वरदान मानी जाती थी। चिएकबादियों की यह घारए। थी कि देश की आर्थिक उन्न<u>ति के लिए घनी</u> जनसङ्या आवश्यक है। प्राचीन काल में घनी जनसंख्या बाले देश ही सबसे अधिक धनी तथा शक्तिशाली होते थे तथा इसलिए उस समय धनी जनसंख्या देश के लिए हितकर मानी जाती थी । जर्मन अर्थशास्त्री सिसमिल्क (Sissmilch) जिसकी विचारधारा का माल्यस ने सम्भवतः भलीभाति अध्ययन किया था. राष्ट्र की राज-नैतिक व प्रार्थिक शक्ति के लिए जनसंख्या की वृद्धि की ग्रावश्यक समभता था। प्राचीन समय में बहुत से जर्मन शहरों में तो केवल विवाहित व्यक्ति ही कुछ पदों पर नियुक्त हो सकते थे। इसी प्रकार की योजनाओं के प्रस्ताव इगलैंड में भी किये जा रहे थे। माल्यस के समय में सरकार तथा मालिक (employers) दोनों ही पती जनसङ्घा को मञ्चा सममत थे, कारील चती जनमञ्जा के कारण सरकार को लड़ने के लिए सिपाही तथा मालिकों को कारखानों के लिए सस्ते श्रमिक मिल जाते थे । स्टेन्जलेन्ड (Stangeland) ने धुपनी "Pre-Malthusian Doctrines" नामक पुस्तक में, माल्यस के पूर्व जनसङ्या सम्बन्धी सामान्य दृष्टिकीशा का इस प्रकार से वर्णन किया है; "लेकिन ग्रधिक जनसंख्या प्राय. हितकारी समभी जाती थी, लोग अधिक जनसंख्या से कभी भयभीत नहीं होते थे. नयोंकि उनका यह विश्वास था कि जनसङ्या सर्दय जीवन-निर्वाह के प्राप्त साधनों से सीमित रहती है।"

माल्यस के पृह्ते जनसंख्या के सिद्धान्त को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने का कोई ठोस प्रयत्न नही किया गया था। प्रसिद्ध प्रकृतिवादी श्रर्थशास्त्री मिराब्यू (Mirabeau) ने केवल यह तर्क किया था कि जनसंख्या की वृद्धि जीवन निर्वोह के साधनों की पूर्ति से सीमित होती हैं। 'प्राकृतिक-व्यवस्था' में विदवास रखने वाले बान्य मंत्री लोगों के नमान मिराज्यू का भी यही विश्वास या कि प्रकृति भरण-पीरण का स्वय प्रयत्न करती है। एडम स्मिय ने भी, यह विश्वास करते हुए कि जनमरण पूनि तथा भोग के समुसार अपने धात सामजस्य की स्थिति पर था जाती है वर्ग-सर्या के सिद्धान को पृथक रूप में प्रतिगादन करने भी कोई आवस्यकता नहीं समय के भी वास्तर में सिम्य जनम्या के स्वयः के लिखान कही (शारि-वि) प्रधाल एटाट) में विश्वाम करते थे जैमा कि उनके निम्माक्ति कथन से स्पष्ट है। "विश्वो भी कथा वस्तु के समान मनुष्यों की मांग भी आवश्यक रूप से ममुष्यों की अवशि को नियत्तिव करती है। यदि जन-उत्पत्ति मांग की प्रयेशा कम होने सरावी है तो आवश्यक तानुमार मांग जम्म-२र को वहा देशी है और यदि जन-उत्पत्ति मांग की अवशि अवश्यक मांग की सम्पर्यों के साम कर वें ही है और वाद जन-उत्पत्ति मांग की अवशा अधिक हो जाती है तो मांग आवश्यक सामुश्यों जम्म कर वें ही है।" वननस्या के विश्वय पर आवश्यक सामग्री एकत्र करने ग्रीर इस सामश्री की एक ठांस रप देशर नवीन प्रकार के जनस्या के विश्वास्य के स्व में प्रतिपारन करने वार ये माल्यस को प्राप्त हुया। इस नव विद्याना ने सब्दाहारी हुई प्राचीन वारण का वारण का सारणा को बडन किया।

ययि प्राचीन समय में भी जनसंख्या की समस्या के बारे में यत-तत्र दिवार प्रतट किये गये थे, परातु १७६६ हुं० में जब मुक्त पादरी धामस राबट मालस सी "Essay on the Principle of Population as it effects the Feture Improvement of the Society" पृस्तिक प्रकाशित हुई, सभी अनसंख्या के सम्या ने विस्तर्थापी ध्यान आक्रीयत किया और एक निहंचत सिद्धान्त का स्थारण किया। खाग सामग्री में बृद्धि होने के साथ जनसंख्या में गृद्धि होने के सिद्धान्त करने यानी उसकी पृह्यिका के प्रकाशित ने सारे सारों में मृत्यिक विवाद की जम्म टिवा।

## माल्यस पर पड़ने वाले प्रभाव

मान्यस ने जब घपना निवन्य लिखा था तो उससे पहले इंगलंड की जो बता सं, उन बता ने उसके विवारों को सबसे प्रविक प्रभावित किया था। यदारि १६ वी सताव्यों के पूर्वोद में इगसेंड का कृषि उद्योग उसति पर चा, परसु इसी सताव्यों के फ़न्त में बतना प्रविक सार्थिक सकट खा गया था कि देश की जनसच्या इतनी धर्षिक सान होने लगी कि उसका भरस्य पोष्ण इगलेंड की भूमि नहीं कर सकती थी। केंद्रे ना मुन्य प्रति वर्ष बदता ही जाता था। १७७० ई० तथा। १८२० ई० के बीच में नेहुं सार्दि के मूच्यों में हुपुती से भी प्रविक हुद्धि हो गई थी। औद्योगिक कार्ति के कारस्य समान में बेकारों, बर्द्धता, बीमारी तथा भगडों ने पर कर तिया था।

<sup>1</sup> Adam Smith The Wealth of Nations (Cannan ed) pp. 8182.

"It is in this manner that the demand for men like that for any other commodity, necessarily regulates the production of them; quickens it when it goes on too slowly, and stops it when it advances too fast."

माल्यस के द्वारा श्रीथक जनसल्या वाले देश के रूप में उत्लेख किये गये आयरलेंड को खराब स्थिति के बारे में ग्रीन ने लिखा है; "ग्राग्यरलेंड में कुश्चासन के बाप के साथ ही साथ दिरद्वता का नंगा नाल भी या और यह दिरद्वता देश की जनसल्या की तीव बृद्धि के साथ बढ़ती गई जिसके फतस्वरूप दुभिका ने देश को नरक बना दिया।" बारंगिल रॉजर्स (Thorold Rogers) द्वारा किया गया प्रशास्त्र की साधीन के शन्तिम तीस वर्षों का निम्नांकित वर्षोंन भी लगभग इसी प्रकार की दुर्गीत का शोतक है: "कीमर्स बढ़ती गई और जब यह देश प्रायः सारे सम्भ सगार से युक कर रहा था, राष्ट्र को दुभिक्ष की यातनाएँ सहनी पड़ी। जब तक युद्ध होता रहा देश प्रवर्णनीय परन्तु रहस्यमयी रीति से होने वाली बुरी फसलो के पढ़तो में फसा रहा।"

अपने समय की इस आधिक दुर्गति से माल्यस का प्रभावित होना स्वामाधिक वा धीर उसकी प्रतिक्रिया उसके निवस्थों के रूप में समाज के सामने रपट हुई। एडन स्थिव के समय ने बारों और बढ़ी राजनीतिक वादा श्रीधोगिक कान्तियों हो दिन में माल के सामने रपट हुई। एडन स्थिव के समय ने बारों और बढ़ी राजनीतिक वा शोदित कार्यात का प्रावधिक हो दिन प्रावधिक कार्यात प्रावधिक हो दिन प्रावधिक कार्यात प्रवधिक हो दिन सामावना हो दिन प्रवधिक कार्यात सम्बद्धान उसनि की सम्मावनाधों से गुक्त औद्योगिक कार्यित हो दिन प्रवधिक कार्यात में स्वाधिक कार्यात हो प्रवधिक सम्मावनाधों से गुक्त औद्योगिक कार्यित हो प्रवधिक सामने स्थापति स्थापति हो प्रवधिक माल्यस के समय में योगों के हुप्परिद्धान समाज के सामने सा मंग्री के श्रीर इस प्रकार माल्यस निराजावादी आर्थिक विदाराधार के सबैद वहे प्रवदेक वन गये।

इतना सब बुद्ध होते हुए भी, १० वी बातायों के एक प्रसिद्ध अंग्रेज विलियम गाँडिवन (William Godwin) के लेल, माल्यस के निवाय लिखने का मुख्य काराए में । गाँडिवन ने अपनी "Enquiry Concerning Political Justice and its Influence on Morals and Happiness", नामक एक उत्त जनात्मक पुस्तक एक्टर के लिखन की थी। इस पुस्तक में गाडिवन ने यह प्रतिवादित किया था कि मुद्धों के दुस तथा कटने के लिख सरकार ही दोगों होती है। माल्यस के निता, विनियत नाव्यस (Daniel Malthus) ने भी गाँडिवन के विवार शांचा का सर्मन किया था। युवक नाल्यस ने अपने पिता तथा गाँडिवन के विवारों का विरोध किया। अपने निवस्य की मुविधन में माल्यस के निम्माङ्कित सर्द्धों से यही स्पष्ट होता है कि विलियम गाँडिवन के ही एक अकार से माल्यस को निवस्य लिखने के लिए बायस क्या भा 'भिक गाँडिवन के तिवस्य के निवस्य में स्वप्त पर एक मिन के साव वातांत्र के फतस्वरूप यह निवस्य विवार के साव वातांत्र के फतस्वरूप यह निवस्य विवार के साव वातांत्र के फतस्वरूप यह निवस्य विवार की सावा वातांत्र के फतस्वरूप यह निवस्य निवस्य लिखा गया। विवाद, समाज की भावी उसित के साव वातांत्र के फतस्वरूप यह निवस्य निवस्य निवस्य निवार सामाज

प्रमा को लेकर प्रारम्भ हुसा। तेलक प्राप्ते मित्र के समक्ष ज्याने विचारों को प्र करने की इच्छा से पहले उन्हें लिखने बैठ गया न्योकि वातांवाण की घर्ममा, कि कर यह प्रमाने विचार प्राप्तिक स्पाट कर से त्रका या। गरनु वज व लिखना प्रारम्भ किया तो ऐसे विचार उसके मस्तियक में प्राप्ते जो पहले कभी ह आये थे और उसका यह विचार हुसा कि इस प्रकार के मनोरजक विचय पर यो ना प्रकास शाला भी लोगों को स्विकर प्रतीत होगा। प्रत. उसने प्रयोन विच को भग्नावित करने का निक्य किया। "4

#### माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त

माल्यस की पुस्तक मे प्रतिपादित सिद्धान्त जनसंबंधा के मुख्य तर्क संक्षेप माल्यस के शब्दों में ही निम्न प्रकार से दिये जा सकते हैं।

- (१) "जनसच्या के बढ़ने की शक्ति भूमि की जीवन-निर्वाह करने वा वस्तुग्रो को उत्पन्न करने की शक्ति से कही प्रधिक है।"
- (२) "ग्रानियन्त्रित जननस्या गुणोत्तर गति (Geometrical Progression से बढती है, जबिक साध-सामग्री प्रक्रमित्त क्रम (Aruhmetical Progressio से बढती है। जनग्रंस्या तथा साथ सामग्री वृद्धि सम्बन्धी ग्रांकियों के क्रा परिचय से ही प्रृप्ति की दाित की ग्रवस्ता स्प हो जाती है।"
- (३) "उस प्राकृतिक नियम के अनुसार, जिसके बाधार पर मानव जीवन तिए भीजन धादरयक है, इन दोनो ग्रममान सक्तियों के प्रभावों को समान ही रह जाना चाहिए।"
- (४) "इसका यह शास्त्रर्थ है कि जीवन निर्वाह की कठिनाइयो के कारर जनसंख्या पर सदेव श्रीक्तशाली निर्वत्रण कार्य करता रहा हैं।"
- $(\chi)$  ''पूर्मिक का उत्पादन तथा जनसंख्या कृदि की दो सक्तियों की प्राकृति ध्रमानता और प्रकृति के बहु महान नियम, को दोनों के प्रमान को तापादार मारा रखते हैं (नक सितकर) एक बड़ी कठिनाई उत्पन्न कर रेते हैं, जिनका ऐसा निरा करण मुक्ते नहीं दिखाई देता जिसमें ममान दूष्यंता को प्राप्त हो सके।''

माल्यम के जनसस्या के सिद्धान्त का सम्पूर्ण विवेचन निस्नार्जित सीन तस्य पर ऋषास्ति है।

<sup>4</sup> Thomas Robert Malthus Essay of Population, 1st Ed Preface

<sup>5</sup> Ibid Vol I Book 1, 7th, Ed London 1914

- (१) जनसंख्या वृद्धिन्दर माल्यस के अनुसार, यदि किसी प्रकार का प्रति-धन्य न हो तो जनसंख्या गुणोत्तर दर १:२:४:६:१६:३२ से बङ्गी है।
- (२) खाद्य-सामग्री वृद्धि-दर माल्यस के अनुसार, यदापि जनसस्या गुणोत्तर दर से बदसी है परन्तु खाद्य सामग्री केवल अंकगणित गति १:२ :३:४:४: ६:७: = से ही बदनी है। यदि २५ वर्षो तक इन दोनों की वृद्धि दर का प्रध्ययन किया जांय तो यह स्पट्ट हो जाता है कि जनसस्या २५ वर्षो में दुगुनी हो जाती है जबकि खाद्य सामग्री इतने समय भे सीत्र गित से पटती हुई दर से ही बदती है। माल्यम का कहना है कि "सारी पृट्टी को ध्यान मे रखते हुए. "ग्रीर वर्तमान जनसंत्या को एक हनार मिल्यन मानते हुए, जनसंख्या मे १,२,५,६,१६,३२,६४,१२६,२५,६,६६ की भौति व्रद्या खाद्य सामग्री मे १,२,३,५,४.६,७,६,६ की भौति व्रद्या खाद्य सामग्री मे १,२,३,५,४.६ ६,७,६,६ की भौति व्रद्या हो।। परिणामस्वरूप दो ग्रातीस्वयों में नसंख्या तया खाद्य सामग्री मे हो गर्मे के स्वरूप ११ हो का सम्वर्थ २५६ हि का हुन्पात में हो जायेगा, तीन शताब्दियों में बोनों ४०६६ ११ के प्रनुपात में हो जायेगा। गर्मे ग्रीर वोह हजार वर्षों में दोनों के अन्तर का हिसाद्य लगाना यसस्मय ही हो जाया।।"
  - (३) जनसंख्या के प्रतिरोध-जनसंख्या में गूगोत्तर दर से वृद्धि होने तथा खाद्य-सामग्री मे ग्रंकगिशत दर से वृद्धि होने से जनसंख्या तथा खाद्य सामग्री का संतुलन नष्ट हो जाता है। कालान्तर मे जनसख्या की वृद्धि, खाद्य सामग्री की वृद्धि से कही ग्रधिक ग्रामे बढ जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न, जनसंख्या व खाद्य मामग्री के मध्य ग्रमन्तलन को (ग्र) प्राकृतिक ग्रथवा नैसर्गिक ग्रवरोधों से ग्रनिवार्यत: तथा (व) निवारक च प्रतिबन्धक अवरोधों से वैकल्पिक रूप से, ठीक किया जा सकता है। नैर्मागक अवरोध, धापत्ति, बीमारियाँ, युद्ध, भूचाल, बाढें, मूखा, धकाल धादि के रूप में ग्रचानक बच्चपात के समान प्राकृतिक संकट होते है. जिनके कारण मनुष्यो को अनेक कष्ट भोगने पडते हैं। निवारक अथवा प्रतिबन्धक प्रकार के अवरोध मानवीय होते हैं जो सयम, बडी खाद में विवाह, नैतिक नियंत्रण, ब्रह्मचर्य ब्रादि के समान जनसंख्या को सीमित करने के लिए कृष्टिम उपायों के रूप में होते हैं। ग्रसभ्य नैसर्गिक ग्रवरोघो की अपेक्षा निवारक ग्रवरोध श्रेष्ठ होते हैं, वयोकि ये उच्च सम्यता के द्योनक होते है ग्रौर मानवों को कष्टों से बचाते हैं। इसीलिए माल्थस मनुष्यो को कृत्रिम उपायो को अपनाने के लिए आह्वान करता है जिससे वे प्राकृतिक अथवा दैवी प्रकोपो से बच सकें। माल्यस के सिद्धान्त को निम्नांकित रूपरेखा की सहायता से भली भाँति समभाया जा सकता है।



माल्यस का जनसंख्या सिद्धान्त

ग्रसन्तुलन-निवारण की समस्या उत्पन्न होती है

नैसर्गिक श्ववरोध (कच्ट, बीमारियाँ, युद्ध, भूचाल, दुभिक्ष, बाढ ग्रादि,) ्र निवारक ग्रवरोध (ब्रह्मचर्य्य, देर से विवाह, नैतिक श्रवरोध ग्रादि)

सारयस भलीमीति जानता था कि नंसींगक प्रवरीयो के कियासीस होने की सम्यूर्ण प्रशासी अध्यक्त भयानक है और इसके कारण मुख्यों को कठिन दुखों का सामना करना पडता है। छत: इस नैसींगक धवरोधों से बचने के लिए यथा-गम्भव सीम ही प्रयत्न करना गमुख्यों के तिए एक बक्ष बुद्धिनसामूर्ण तथा गुस्ति-सगत कार्य होगा। माल्यस यह भी जानता था कि इन मैसींगक प्रवरोधों के बुदे प्रभाकों से बचना स्वय मदुष्यों के अपने हाथों में है। धारसम्म, प्रथिक साधु ही जाने पर विवाह तथा बहायुं का पानन करने मनुष्य नैसींगक प्रवरीधों के इस्टिएसामी से बचकर अपनी उमति कर प्रमान के प्रवरोधों की संज्ञा दी धीर उसने इन्हीं को प्रपनाये जाने पर वहा वल दिया; क्यों कि ये प्रपेशाकृत कम दोपपूर्ण हैं और मनुष्य की बुडिमानता प्रदक्षित करते हैं। यहाँ यह बात ष्यान देने योग्य है कि माल्यस ने जनाधित्रय को रोकने के लिए नैतिक निवंत्रयों का पक्ष प्रहुण किया। नैतिक निवंत्रयों का पक्ष प्रहुण किया। नैतिक निवंत्रयों पूर्ण है, जिसे ईसाई धमें ही नही वरत् सतार के सभी पुरुष धमों ने स्वीकार किया है। उसके उपदेशों में सबसे बही जूटि यह हुई कि उसने ग्रेसिकरिक के क्रांत्रम उपायों का भी सम्रवंत

### माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त की ग्रालोचना

मात्यस ने एक ऐसा उप विवाद आरम्भ किया, जिसके सान्त होने की अब भी कोई सम्भावना नहीं हैं। गत दो शताब्दियों में मात्यस के सिद्धान्त की सम्भवतः सबसे अधिक भाजीचना की गई है और साथ ही साथ इसका लोगों ने सबसे अधिक समर्थन भी किया है। वास्तव में जब से विलियम गांविवन ने दस निद्धान्त को, "यह काला तथा मथानक राक्तस को सदैव मानव समाज की फ्रासायों पर कुटाराधात करने के लिए सैयार रहता है" के रूप में बर्धान किया है, तब से इसी सिद्धान्त के बारे में अधिकतम बुरा भना कहा गया है।

सर्वप्रथम, मार्च्यस की जनसङ्ग वृद्धि सम्बन्धी गुषोत्तर धनुषात की धारणा ही बृद्धिपूर्ण है। इस पर पूर्ण रूप से विश्वसा नहीं किया जा सकता है। जनसंख्या के जनसंख्या के जनसंख्या के जनसंख्या के जुनमें होने का तात्र्यों में जनसंख्या के दुगने होने का तात्र्यों में जनसंख्या के दुगने होने का तात्र्यों यह है कि प्रयोक परिवार में इस ध्रवधि में कम से रूप व्यक्ति विवाह की प्राप्त के हो जावेंगे और यह सभी सम्भव है जब परिवार में प्रयाद विश्व की मार्च हो, जिनमें से १ या दो बच्चे बालमृत्यु से मध्द हो जावेंगे। अध्योचकों के सनुसार यह जनसद बहुत ऊँची है और साधारणतया ऐसा नही होता है।

परन्तु उपरोक्त भ्रालीवना के होते हुने भी माल्यस के गुर्योक्तर प्रमुतात का पक्ष फिर भी लिया जा सकता है। माल्यस के अनुसार जिना रोक लगाये जनसङ्खा २५ वर्षो में दुगती हो जावगी। निविरोध जनसस्या का तात्वर्ष उस समाज से होता है जिसमें युद्ध न होता हो, सब साध्य बीमारियों की रोकधाम हो गई हो, जिसमें बाल-विवाह को सब धार्षिक बाधार्ष दूर हो गई हो और जिस समाज में अटुट्य को सीमित करने के लिए कृत्रिम उत्तरा की समाज में अटुट्य को सीमित करने के लिए कृत्रिम उत्तरा का प्रयोग न किया जाता हो। इस प्रकार के समाज में जनसंक्षा २५ वर्षों में दुगनी हो सकती है।

इसरे, हुछ विशेषज्ञों के विधारानुसार जनसंख्या २४ वर्षों में हुगनी नहीं होती है। इन विशेषज्ञों का कहना है कि १०० वर्षों को सविष को माल्यस के समान २४ वर्षोय चार पीटियों में विभाजित करने की स्रपेक्षा ३३ वर्षीय ठीन पीटियों में विभाजित करना अधिक युक्तिमंश्त है। परन्तु यह सालोचना सिद्धान्त के साधार- भूत निष्कर्ष-अनसस्या की मुखारमक बृद्धि दर-वा खण्डन नहीं करता है, बरत् उत्तना समर्थन करता है। इस विषय में पीडियो को अवधि में २५ से ३३ वर्षों की बृद्धि अथवा अनुपात में २ से १५ प्रथम १५ से १५ को कभी कोई विदेश सहस्त नहीं रातती। इस परिवर्तनों से बृद्धि-दर में बोडा सा अस्तर पड़ सकता है—बृद्धि दर बुद्ध कम हो सकती है, परत्तु बृद्धि को युखारमक प्रवृत्ति उत्ती प्रकार वनी रहेगी।

तीसरे, जीवन-निवांह की सामग्री में वृद्धि की गिएतीय अववा धनारमक दर की भी अपनीकरा की जाती है कि यह भी पुष्टिपूर्ण स्वेक्ट्रावरिक्षा कर खोनक है और पुनरोशावन नियम (Law of Reproduction) के विरुद्ध है। साल्या के पह मान्या विकड़ का असत्य है, वयीकि जीवन-निवांह की सामग्री के अस्त्रांत वनस्पत्ति तथा प्यु-शिवयों का एक विस्तुत लीक आ जाता है और इनकी वृद्धि मृत्यों में प्रसिक्त तीव गित से होती है। अस्ताज अपवा आप्तु के समान पोधों में, समुद्री महाली, भेड़े, मूर्गी-मृत्यें आदि है। प्रस्ताज अपवा आप्तु के समान पोधों में, समुद्री महाली, भेड़े, मूर्गी-मृत्यें आदि पयु-पिक्षों में पुनरोत्यावर गित मृत्यों के स्वीं धर्मिक होती है। मान्य्या इस आलोचना का उत्तर वही मुम्मता के साम यह कह कर दे सकता था कि जीवन-निवांह की सामग्री की यह पुनरोत्यावर गित विवास योग्य पृथ्यों के पीड़े भाग तक ही सीमित है, साम ही मान्य उचित भरण-गोग्य प्राप्त करने की निजार्द तथा निम्म श्रेष्टी के जीव-जन्या में प्रवित्त अरण-गोग्य प्राप्त करने की निजार्द तथा निम्म श्रेष्टी के जीव-जन्यों में प्रवारों को मान वेते हैं तो हमें दूसरे एक के अववादों को भी मान वेता वाहिंग और उनका यह कहता भी मृतिन्यत होगा कि हमारे सामने दो विकास प्रमाणित तथ्य है। वहते वस्त से यह स्पष्ट है कि पोयों तथा जीव जन्युमी में पुनरोत्यावन वस मन्युनों की अपेक्षा कम नही होती है। इसरा तथ्य इस सास्विवत्रता को स्पष्ट करता है कि जन-सत्या की अतन्य पुन्नों की अपन्यत बुद्धि से होते वाली बावारों मी पोषी तथा पपुनी की अनन्यत बृद्धि से होते वाली बावारों मी पोषी तथा पपुनी की अनन्यत बृद्धि से होते वाली बावारों मी पोषी तथा पपुनी की अनन्यत बृद्धि से होते वाली बावारों मी पोषी तथा पपुनी की अनन्यत बृद्धि की विवास वाथारों से कम नही है।

बीचे, ऐसा जात होता है कि माल्यस ने अपने गिल्लीस अनुपात का साधार उस नियम को माना है जिसे क्रमागत उत्पत्ति-हास नियम का नाम दिया गया है। प्रीम के मुख दम प्रकार के होते हैं कि किसी एक प्रवट पर लगाई जाने वाली अग तथा पूँजी की अविरिक्त इकाइयों से भूमि की उपन में प्रानुपातिक तृबि नहीं होती है। प्रत. माल्यत ने यह भारणा बना ली थी कि विसी मू-सण्ड पर लाध-सामधी को पूर्ति में प्रविक्त से प्रिष्मक पिल्ती है। प्रत. माल्यत ने यह भारणा बना ली थी कि विसी मू-सण्ड पर लाध-सामधी को पूर्ति में प्रविक्त से प्रथिक गिल्तिय प्रमुपात से ही पृद्धि को जा सबती है।

परन्तु उतर्युक्त धारणा के विषयीत बस्तु-स्थिति यह है कि राशायिक खाद के श्रीधकाधिक प्रयोग, यान्त्रिक प्रणाली के प्रारम्भ, तथा सिवाई के कृत्रिम साधनो की सहायदा से, बहुत से देशों में साध-सामग्री का उत्पादन प्रत्यधिक वडा है। (G. F. McCleary) ने ठीक ही लिखा है कि "उसके माल्यस द्वारा कहे हुए अनुपात, की तर्क, के लिए कोई वंजानिक उपयोगिता नहीं है। इसके विपरीत, माल्यस के जनसच्या के सिद्धान्त मे गणितीय अनुपात ही सबसे ग्रधिक लचीला तर्क है, इसकी प्रालोचना करना ग्रति सुगम और व्यास्था करना ग्रति कठिन है।"<sup>6</sup>

पाँचवे, माल्यस उन बहत से महान परिवर्तनों को, जो उसके समय मे ही प्रारम्भ हो गये थे, भली भीति समभ नहीं सका। पूर्वज्ञान स्रथवा दूरदिशता के स्रभाव में, भारत्यस ने बढती हुई जनसंख्या के लिथे जीवन-निर्वाह की सामग्री प्राप्त करने की मानवीय शक्ति के सम्बन्ध में निराशावादी दृष्टिकीए। श्रयनाया । उदाहरए। के लिए माल्यस १६ वी शताब्दी में होने वाली ग्राध्चर्यजनक जनसंख्या वृद्धि का अनुमान भी नहीं कर सका। इस ग्रविध में इङ्गलंग्ड की जनसंख्या १८०१ ई० मे १० मिलयन से बढकर १६०१ ई० मे ३७ मिलियन तक हो गई थी। मात्यस के इस निराह्माबादी हिप्टकोएा का कारए। उसकी क्रमागत उत्पत्ति ह्वास नियम की धारणा थी। वह इस प्रकार की जनसंख्या का, जिसकी वृद्धि श्रति तीव्रगति से हो थौर साथ ही साथ वह उच्च जीवनस्तर को बनाये रखे, अनुमान भी नहीं कर सकता था। इ गलैण्ड मे १६ वी शताब्दी मे हुई उन्नति सौद्योगिक क्रान्ति को सम्भव बनाने वाले यातायात सथा सवाद-वाहन के साधनों के असाधारण विकास के कारण हुई वो । यद्यपि १६ थी शताब्दी में कृषि एक महत्वपूर्ण उद्योग नहीं रहा था, परन्त भागात हमा खाद्यात्र प्रचर मात्रा मे पाया जाता था। यह तब उन्नति तथा उच्च जीवन स्तर ु प्रत्यक्षरूप से जनसङ्यावृद्धि के कारए। ही सम्भव हो सका था। यद्यपि माल्थस को इन सब परिएामो का पूर्ण ज्ञान नही था, फिर भी भौतिक उन्नति पर जनसख्या वृद्धि के प्रभावों का स्पट्टीकरण करने की ग्रसमर्थता के लिए माल्यस की ग्रालोचना करनान्यायसगत है। माल्यस यह ग्रच्छी प्रकार नहीं समक्ष सका था कि श्रम-विभाजन तथा उत्पादन की उन्नतिशील प्रखाली से श्रधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये जनसंख्या की श्रति वृद्धि ग्रावश्यक हो सकती है ।

छटे, मास्यस क्रमागत उत्पादन वृद्धि नियम के महत्व को भली भाँति नहीं समफ सका। इस नियम के अनुसार यम नवा पूँजी की वृद्धि से स्रिषक प्रच्छी व्यवस्था होने के कारण उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती हैं। इत तद्ध्य पर कह व्यवस्था होने के कारण उत्पादन की जावा-सम्बन्धी अधिकाधिक माँग को पूरा करने के लिये कृषि में आधुनिक मधीनों के प्रयोग के कारण उत्पादन की एक निहिक्त मात्रा बहुत योहे से श्रमिकों की सहायता से प्राप्त होने लगी है। माल्यत ने सीनियर के साथ विवाद में यह स्वीकार भी कर विद्या या कि कुछ परिस्थितियों में साध-सामग्री जनसंस्था की सपेका स्रीक ठीमगति से बढती है, परस्तु इन परिस्थितियों को वह स्ववादस्वरूप समक्षता था। माल्यम

<sup>6.</sup> G F. McCleary: The Malthusian Population Theory, pp. 111-112.

भविष्य में ग्रापुनिक वैज्ञानिक यन्त्रों तथा विज्ञान की सहायता से मनुष्यों की खाद्य सामग्री की उत्पादन शक्ति का ठोक-ठीक श्रनमान नहीं लगा सका था।

सातर्वे, माल्यस की सबसे बड़ी भूल यह हुई कि उसने जनसस्या के सिद्धान्त को मनुष्य-बाह्य समभा ।' थो देस प्राकृतिक साधनों में जितना अधिक धनी होगा, उतनी हो अधिक जनसंख्या उसने रह सकती है। मानव-प्रकृति की स्वाभाषिक प्रवृत्ति ऐसी होती है ओ जनसख्या को एक निश्चित सीमा से अधिक बढने से रोकती है और इस प्रवृत्ति के कारण् जनसख्या सदैव जीवन-निवहि के साधनों के अनुसार घटनी बढती रहती है।

बहुत से प्रमुख अर्थशाक्ष्मी माल्यस के जनसक्या के विद्धान्त की बाधार-गिलाग्री पर ही प्रहार करते हैं। उदाहरण के लिये कांश्रित क्लार्क (Colm Clark) ने िसमासित, बद्धों में माल्यम का खड़न किया है: "यह बात विन्हुन अमरित्व तथा स्पष्ट है कि इतिहास में जनसक्या की अर्थिक वृद्धि बहुत कम पाई जाती हैं। इस पृथ्यी पर मानव जाति की मुद्धि दर धिकतर विल्काश रूप से धोमी रही है। मिश्र, कका, भारत तथा अस्य देशों में बहुत समय तक स्थिर अथवा पटती हुई जनसक्या के ऐतिहासिक तथा प्रामाशिक उदाहरण पांथे जाते हैं।"

परम्परावादी लेखकों में श्रेष्ठ ताकिक ग्री॰ नासीसीनियर (Nassau Senior) ने माल्यस तथा उनके प्रवृत्यायियों के सिद्धान्त्रों में कुछ धायारभूत नृद्धियों का सकत तिया है। माल्यस को एक पत्र में सीनियर ते इस प्रकार लिखा है: "श्राप (साल्यत) के ग्रीक्तार पाठकों का यह दिवदास या कि जनसच्या की कुटि हर ऐसी बुराई है जो नष्ट तो यया, कम भी नहीं की जा सकती। वे वास्तविक मुद्धुप्त के वारे में विचार करते हैं जो नष्ट दशी है जो त्र दूरवर्षी है न महत्त्वकाक्षी; समाज में उन्नित करने के लिए न तो उन्नीत पृद्धि है चीर न प्रवृत्यकाक्षी; समाज में उन्नित करने के लिए न तो उन्नीत पृद्धि है चीर न प्रवृत्यकाक्षी; समाज में उन्नित करने के लिए न तो उन्नीत पृद्धि है चीर न प्रवृत्यकाक्षी; समाज में उन्नित करने के लिए न तो उन्नीति एक है विचार न प्रवृत्य के आति एक है विचार न प्रवृत्य के आति एक है से स्वृत्यों के प्रवृत्यों के प्रवृत्यों के स्वित एक हो से प्रवृत्यों के स्वित एक हो से सित्या प्रया है कि ऐता प्रतिवार्यन होगा। कृषिक जीवन-निवित्त समग्री की वृद्धि के साथ ही साथ जनसभा की वृद्धि उन्ते स्वत्य हो साथ है कि प्रवृत्य वर्षों हो हो से प्रवृत्य करते हैं हिए तोग यह समग्र बैठे हैं कि रास प्रवृत्य करती ही होगा। "

उपरोक्त दोगों के होते हुए भी, माल्यस के सिद्धान्त को बहुत सफलता मिली है। इस सफलता का क्या कारण हो सकता है? उसे यह सफलता उस विषय के कारण, जिसका उसने पक्ष लिया है तथा उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त

<sup>7.</sup> F S. Nitti Population and the Social System

<sup>8</sup> Malthus Senior Correspondence Reproduced in McCleary The Malthusian Population Theory, pp. 114-126

के प्राक्रपंशा तथा भौतिकता के कारण प्राप्त हुई है। उसका यह कथन कि मनुष्य अपनी वृद्धि के कारण ही बरिद्धता से दुधी रहते हैं, निर्धनों को उत्तर देने के लिए धनिकों के हाथ में एक घन्छा शस्त्र बन गया है। माल्यस के जनसस्या के खिद्धारत ने, समाज के एक पूरे वर्ग—प्रतिकों—के स्थायाँ, प्रवसातों तथा प्रवसुणों को गांडियन तथा प्रव्य तेखकों के डब्सकारी खिद्धारतों के कठोर प्रहारों से बचाने के लिए एक धावरण का काम किया। इस प्रकार, माल्यस की सफलता का कारण इसके विद्धारत ने सिद्धारत ने सिद्धारत ने ही सहात के सिद्धारत ने ही स्व

फिर भी प्रश्न यह है कि क्या ये सारे तर्क माल्यस के विक्यात सिद्धान्त का सहन करते हैं। सम्भवत ऐसा नहीं है। इसके विषयीत यह कहना विक्रुत सव्य होगा कि जनसक्या का सिद्धान्त सर्वेश इसके विषयीत यह कहना विक्रुत सव्य होगा कि जनसक्या का सिद्धान्त सर्वेश स्थीकार नहीं कर सकता कि मनुष्यों तथा अप स्थान के उत्तर है। इसे कोई स्थीकार नहीं कर सकता कि मनुष्यों तथा अप स्थान स्थान के प्राचित्र के सिक्त होती है। इसके विवयति सौद्योगिक उत्पादन स्थान, कच्चामाल, व्यस व पूँजी आदि अनेको कारणों से सीपित रहता है। बहुत में विद्धानों का ऐसा विचार है कि प्रष्यों पर मानसीय आवद्यकतायों की पूर्ति के लिए इदियोग सूर्य की कमी है; परन्तु बहुतों का अवव्यवस्थान होते हैं से सदार से साथनों की इत्तरी प्रसुत्त है तथा मनुष्यों की अनुस्थान शक्त इतनी असीपित है कि जनसक्या वृद्धि को पति कितनी ही तीव्र क्यों न हो, पृथ्यी बढती हुई जनसंस्था का सरण-सौपण करने में सदेव समर्थ रहेगी। परन्तु पदि इस तर्क की तहीं भी मान सिद्या जांवे किर भी संसार के कुछ देशों में कारी-कभी माल्यस के इप्टिकीण के अनुनार जनाधिक्य हो सकता है। एशिया के बहुत में देश इसके उद्याहरण हैं।

यविष माल्यस के सिद्धान्त की, इस के प्रथम प्रतिपादन काल सन् १७६८ ई॰ ने ही प्रालोचना की जा रही है; किर भी मार्गल, (Marshall), एनी (Ely), पेटन (Patten) प्रार्थि बहुत से परिवागी प्रयंशास्त्रियों ने हमका समर्थन किया है। इन प्रयंशास्त्रियों ने प्रपत्न किया है। इन प्रयंशास्त्रियों ने प्रपत्न के उत्पादन तथा विवरण के सिद्धान्तों में इस प्रतिद्ध निमम को उपित स्थान दिया है। उनयु के प्रयंशास्त्रियों को प्रभावित करने के प्रतिरात्त माल्यस ने उद्दिक्तास (Theory of Evolution) के सिद्धान्त के निर्माता चाल्य अर्थावित (Gharles Darvin) को भी प्रत्यधिक प्रभावित किया था। याकर (Walker) का विकास है कि माल्यस का सिद्धान्त केन, अथवा रग प्रांति प्रेरमावों का विवास किए सना प्रदेश समाज पर लागू होता है। उसने लिखा है कि 'उसके ना विवास किए सना प्रदेश समाज पर लागू होता है। उसने लिखा है कि 'उसके (माल्यस) विवाद के प्रथम सम्प्रण सिवादों के सम्प्र माल्यसवाद प्रवंश तथा प्रावित्रित्र कर से स्थित है।" इसी प्रवार प्रसिद्ध प्रमरीकी प्रयंशास्त्री बलाक (Clark) का

यह कहना है कि, "माध्यस के नियम की बारम्बार झालोचना स्वयं उसकी मार्मि-कता अथवा संस्थता को प्रमास्तित करती है।"

प्रालोचको के द्वारा प्रायः यह तक दिया जाता है कि यदि जनसस्या की वृद्धि का वी वृद्धि से प्रिक नहीं हुई है तो इसका कारण यही रहा है कि जनसस्य स्वेच्छा से सीमित रखी गई है। परन्तु सास्तिकता यह है कि प्रायः सर्यक्त देश मं, तिवीपकर पूर्व में वहाँ यतिव्यक्त खबरोपो का प्रयोग नहीं किया गया है, जनाधिक्य का अर्पेद प्रकर्ण अर्पेद अर्पेद हैं के सरकारों है किया गया है, जनाधिक्य का अर्पेद प्रकर्ण अर्पेद प्रकर्ण अर्पेद प्रकर्ण अर्पेद प्रकर्ण के उपायों को प्रयोगों में लाने का प्रवस प्रवार किया जा रहा है। भारत, बीन तथा पृथ्वों के अर्थे मागों में जहाँ जनसस्या तथा खात सामग्री के सतुतन की एक प्रमुख समस्या है, जनसंख्या की प्रवृत्ति समस्यों किए गायस के सिद्धान्त की सप्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनाधिक्य की समस्या वाले बहुत से देशों में एक निक्वत सीमा से कम प्रवस्या में विवाह करने पर वैधानिक रोक लगा दी गई है। इस प्रकार यदि आशोचकों के द्वारा उपयुक्त सब तथ्यों का सही हुपे से सम्यावित अध्ययन किया जाय तो माश्वस की स्वरः सम्मान का स्थान प्रारं हों जाता है। और वह आधुनिक काल का एक सच्या सर्थिय व्यवता विवाह की वार वा वाता है। जाता है और वह आधुनिक काल का एक सच्या सर्थिय व्यवता विवाह की काल है और वह आधुनिक काल का एक सच्या सर्थिय व्यवता विवाह की है। जाता है। जाता है।

दस समय भी, जनसङ्शा की समस्या का महत्व किसी प्रकार से कम नहीं
हुमा है, यदाि इनके स्वनाश में कुछ परिवर्तन अवदय हो गया है। धाल सतार के
अरहेक देश में प्रतिवरूपक अवदरोधों का बोलदाता है और जन्म दर में सपातार,
व्यावक कसी करने की समस्या ने सारे ससार में धर्वसाहिन्द्यों तथा राजनीतिकों
का श्यान आकादित कर लिया है। ससार के सब देशों में जन्मदर में लगातार कभी
करने के वर्तमान उत्ताप मास्यम के सिक्कान की सर्वध्याप्तवता तथा अजेनवा के
आदित्यक और बना सिद्ध करते हैं यदि मृत्या को जनाधिक्य तथा उत्तके प्रवादनीय परिखामों का भय नहीं हैं, तो किर में सर्वत्र सतित निग्रह तथा छात्रम
उत्तामी द्वारा वच्चों की सस्या सीमित करने के लिए स्था उत्तुक रहते हैं ?
मसार के विभिन्न भागों के आलोककों द्वारा, मास्यम के अनमस्या के सिद्धान की
सत्या साथों भी होने हुए भी, यह सिद्धान्त अभेय हैं, आज भी यह उत्ती प्रशास

### नव-माल्थसवाद

तब-माल्यमवाद वह भ्रादोशन है जिसको माल्यस के अनुवाधियों ने सनित-तिन्द्र वया अग्य उपायों के द्वारा जनसन्या कम करने के निये पलाया है। इन ग्राह्योजन के समर्थकों में द नजेंद्र की मीमती मेरी स्टोप्स (Mrs. Maris Stopes) तथा प्रमेरिका की आंगती मारयेंट सेन्चर (Mrs. Margaret Sanger) निहानें सुद्वार के प्रान्त की कम कियं विशेष विना जनस्वर से क्यी करने के लिये, याध्यक एवं रासायनिक गर्भनिरोध के रूप में संतति-निग्नह के उपायो की सिफारिश की है के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस ग्रान्दोलन ने राजमीतियों, टावटरों, समाजवाहियायों तथा ग्रार्थवाहित्रयों का ग्राधीबंदि प्राप्त किया है। कुछ देशों की सरकारों ने तो इसे सरकारी तीर पर श्रपनाना स्वीकार कर लिया है।

माल्थस के ब्राधुनिक ब्रनुयाथी नव-माल्थमवादियो का कहना है कि यदि मात्थस भी इस समय जीवित होता तो वह भी आधुनिक सतति-निग्रह के आन्दोलन का एक प्रतिदिक्त नेता बन जाता । परन्तु जोड व रिस्ट आदि बहत से लेखक नव-माल्यसवादियों के इस विचार से सहमत नहीं हैं। उनका हढ विश्वास है कि माल्यस गर्भ-निरोध के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले भाष्ट्रिक उपायों को योगि सम्बन्धी भ्रष्टाचार के नाम से कलकित कर देता और इन्हें ईसाई धर्म के पूर्णतया खिरुद्ध तथा राक्षसी कार्य बतलाता । इस सम्बन्ध मे विचार स्पष्ट करते हये जीड व रिस्ट ने ग्रपनी पूस्तक 'History of Economic Doctrines' मे लिखा है कि इस बात को सिद्ध करने के पक्ष में काफी प्रमाण मौजूद हैं कि यदि माल्यस जीवित हुया होता तो बह कभी भी नव-माल्यसवादी न हम्रा होता। माल्यस पूर्ण रूप से नैतिक प्रतिबन्ध का पक्षपाती था। वह योनि सम्बन्धी कुकर्मों के सर्दन विरुद्ध था। वह उन सब कुकमों को निरादर की हिंट्ट से देखता था जो विवाहित अथवा अविवाहित दशा में बच्यता ग्रथवा गर्भनिरोध के सहारे स्वछन्द गहवास के पक्ष मे थे। माल्यस के द्वारा इन सब उपायों को बुराइयों का नाम दिया गया है। उसने इनके दुष्त्रभावो की नैतिक प्रतिबन्धों के अच्छे प्रभावों से तुलना की है । इस सम्बन्ध मे मात्थस ने निम्न प्रकार लिखा है।

"वास्तव में जनसच्या को रोकने के लिये किसी भी कृतिम तथा ग्रस्वाभाविक उवाय को मैं सदेव बुरा ही समभूँगा और जिन नियत्रणों का मैने सुफाब दिया है वे विलकुत मित्र प्रकार के हैं। वे केवल उर्क संगत तथा थर्म सम्मत ही नहीं है वरत् वे पूर्ण रूपेण उद्योग को प्रोस्ताहित करने वाले हैं।"

इतने से ही सन्तुष्ट न होकर उसने आमे लिखा है, "सन्तान उत्पत्ति को नोकन वाले सहनास के उपामों का प्रभाव हृदय के श्रेष्ठतम श्रेम को कम करता है श्री सन्त में नारी के परित्र को बहुत सीमा तक गिरा देता है।" यह गर्मवात की भी हड़ता के ताथ निन्दा करता था, जिसका कि उस समय प्रयोग नहीं होता था— पद्मित प्रमाज में यह यापक हम से प्रमात है। गाल्या के घनुमार पित्रता किसी कृतिम मान मान में यह यापक हम से प्रमालत है। माल्या के घनुमार पित्रता किसी कृतिम ममान पर ताथी जाने वाली वस्तु नहीं है परन्तु वह स्रयस्त विश्व होन तथा युक्तिसगत है। "कुछ प्रवृत्तों को दूर करने के लिए पित्रता स्रयस्त आव-

स्वक है। ऐसा न होने से प्रकृति के साधारण नियमानुसार अवगुण अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं।" उसने स्पष्ट तथा प्रभावधाली भाषा में नैतिक नियनणो के अतिरिक्त दूवरे मानवीय निरोधकों के प्रमोग की निन्दा की है। उसने मिसा है कि 'निवारक अरोधों के बारे से, जो अवगुण के अन्तर्गत प्रांत हैं, यह कहा जा सकता है कि इनका कार्योन्विन करना नैशिक अवरोधों से कही बुरा है, यखा इनका प्रभाव बहुत अधिक दिखलाई पड़ता है।"

मालयस के निवन्य के प्रथम संस्करण के प्रध्यान के पश्चात हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जहां तक सम्भव है माल्यस यदि याज जीवित होटा तो बहु नवमालयसवादों विचारधार यो न परनाता । फिर भी कुछ लेखक यह नहते हैं कि
इस मैमस्या का एक दूसरा पहलू भी है जो इतना हो महत्वपूर्ण है । वे लेखक स्वीकार
करते हैं कि माल्यस ने भी जो ईसाई धर्म का परम मक्त या और जो योनि सम्बन्धी
प्रस्टाधार तथा अन्य बुराइयों के विरुद्ध या और जो धपने प्रारम्भिक जीवन में
नैतिक नियमणों का प्रयोग करने की आवत्यकता पर हडतापूर्वक वल देवा था, बाद
में अपने हिंटकोण को बहुत उदार वना निया था। इनका कहुना है कि अपनी प्रसिद्ध
प्रवास के प्रस्तक के प्रथम सस्करण वाला चित्रकता का प्रस्तानी माल्यस बाद के
सन्करणों में व्यवहारिक मुखार्थी माल्यस बन गया था। समभीते की भावता जो
पहुंत सरकरण समुपरियत यी दूसरे सस्करण में स्पष्ट रूप ने प्रकट हो गई थी।
माल्यस बहुत हड नहीं था। वह उदार तथा व्यावहारिक या वह सदैव सातारिक परि
स्वितियों से आपत सपुन्य के आयार पर अपने प्रारम्भिक हांटदकोणों में परिवर्तन
करने के निल्म सीयर रहता था।

 पूर्ण अवरोध के उपाय असामियक मृत्यु की अपेक्षा अं प्ठतर हैं। इस अकार उसके निवन्य के प्रथम संस्कररण में सयम तथा अधमें के बीच किसी अन्य विकल्प का स्थान नहीं था। परन्तु वाद में यह समझीतावादी हो। गया था जैसा कि उसके बुढिमसा-पूर्ण अवरोध के विकल्प से स्पष्ट होता है। स्वर्ण पुस्तक के प्रथम सस्कररण में वह एक बढ़ा भारी आचारवादी तथा अनुसमानिश्रय स्थिति या, परन्तु वही वाद में हम लोगों को इस प्रवार का सुकाब देने में संतोष करने लगा: "यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी विपय-वासना को सन्तुष्ट करने की आदत को इस प्रकार की बनायें जिससे कि कोई बुराई न हो सके।" यह कहा जाता है कि उसका उपर्यु के क्यन इसके अविरिक्त प्रवन्त के भी देश कि उसका उपर्यु के क्यन सके विविद्य को से नित कोई बुराई न हो सके।" यह कहा जाता है कि उसका उपर्यु के क्यन सित प्रविद्य कि स्थान के भी में दिश्य स्थान के स्वर्ण के स्थान के स्

नवमाल्यसवाद का तात्यर्थ संतित-विषह के उपायों के प्रयोग से हैं। एक देश में अनसंस्था की बढ़ती हुई दर को रोकने के लिये संतित-विष्णह के स्थान पर माता-पिता का संयम अधिक सम्मानपूर्ण शब्द हैं। संतिक-विष्णह के कृत्रिम उपाय सनेक काराएंगे से अच्छे समके जाते हैं। प्राय यह कहा जाता है कि किसी कुटुन्व में अपेक होने से प्राया हों। यादा यह कि किसी कुटुन्व में उपाय होंगे नाले बच्चों को सस्था की, प्राप्त आधिक साथनों के अनुसार सीमित रखने के लिखे, संतित-विष्णह आवश्यक है। तीन से अधिक बच्चों का उत्पन्न होना माता-पिता की श्रदूर्शिता है। अतः बच्चे य माता की शारीरिक बृद्धि एवं कत्याएं के लिये गर्म निरोधक उपाय आवश्यक है। यह भी कहा जाता है कि यह बैजानिक उपाय है थीर एमला मैतिक, शारीरिक अथवा मातिसक हिंद्य में कोई बुरा प्रभाव नहीं पडता।

यद्यपि यहाँ पर सतिति-निम्नह के विपक्ष में दिए जाते वाले तकों का पूर्ण विस्तेषण करना सम्भव नहीं है तथापि उनकी कुछ व्याख्या किये दिना भी काम नहीं चल सकता।

कृतिम गर्भनिरोध के विरुद्ध सबसे बड़ा तक यह है कि यह प्रस्वाभाविक तथा प्रनीतिक है। प्रस्वाभाविक इसलिए है कि यह प्रकृति के विरुद्ध है। गर्भनिरोध के पत्रवाती इस विषय पर बहुत तर्क करते है। उनका कहना है कि "हमारे प्रपिकारा दैनिक कार्य—बाल बनाना, फचारे के नीचे स्तान करना, नाखून काटना, बाल संभावता, पुन, नाव, हबाई जहाज, बाध, सदामें, रेडियो, देलीविजन सादि के प्रमोग प्रकृति के कार्यों मे हस्तरोप ही करते हैं। प्रकृति के साथ हस्तरों व करके ही मनुष्य पशुस्तर से निकक कर अप्रति कर पाया है।"<sup>11</sup> यदि समाज में उपर्युक्त तथा ग्रन्य बातें स्थाभाविक हो गई है तो, उनके मतानुसार, गर्भनिरोध भी पूर्ण स्थाभाविक तथा प्राकृतिक है।

यह समभ लेता चाहिये कि एक व्यक्ति कपहे, जुते, रेडियो आदि का अयोग करता है तो वह कोई अस्वामायिक कार्य नहीं करता । प्रकृति प्रश्त प्रश्त प्रवाद की वह कोई अस्वामायिक कार्य नहीं करता । प्रकृति प्रश्त प्रश्त प्रवाद की वह उस प्रकार प्रयोग करता है जिस प्रकृति प्रश्त करते में वह उस प्रकार प्रयोग करता है। किर भी यदि विना उपयुक्त आसार के वह कोई इसारत वनायुगा तो वह गिर पड़ेगी और उसे हानि होगी । अगर बुरा जुता बनायेगा तो वह पहने वाले के पैरो में पांच कर सबता है। यदि प्राकृतिक परिस्थितयो अयवा नियमो के विवस्त कोई योध वनाया जायागा, तो वह हुट सकता है और निकट के निवासियों को हानि पहुँचा सकता है। यहीं पर यह व्यान रहना वाहिए कि प्रमंतिरोध के यन्त्र तका भौपियाँ जयमुं क अनुमन्धानों अयवा सहायताओं के समान नहीं हैं। गर्मनिरोधक उपयोग कामण उनके प्रयोगों का उद्देश्य प्रमाहृतिक है, वधीकि यह सहवास के श्रानित वरस में वाया शानता है। और स्वित्य वरस में वाया शानता है।

गर्भनिरोध स्वय् रुप से अमैतिक है। यदाप नवमारपसवादियों तथा गर्भनिरोध के प्रवानियों के लिये यह तर्क करना सम्भव है कि नैतिकता सापेश है और यह रीति के अनुसार होती हैं। एक काल से दूसरे कार तथा एक सस्कृति से दूसरी सस्कृति में नैतिक स्वर मित्र होता है। नैतिकताथे मानवकृत हैं। वे स्वाधी, स्विय अववा निर्पेश नहीं हो सकती है। गर्भनिरोध के एक अमरीकी उत्साही परा-पाती ने तिका है कि गर्भनिरोध मनैतिक स्वामा चाहते हैं। रस्तु यह एक सामाजिक आवस्यकता है। दस्तिम हुम इसे नैतिक स्वामा चाहते हैं।

यहीं उस बात पर बल देता चाहिए और प्रयोक युवक तथा युवती को यह स्वष्ट क्य से समफ तेना चाहिए कि नैतिकता ध्वपरिवर्तनीय सिद्धान्तों पर काशारित होती है और ऐमे ही सिद्धान्तों पर को धावारित रहता व्याहिए। वरिवर्तनगील परिस्थितियों, अनुवधान तथा धन्वेयल, रॉकिट तथा धन्तरपहाडीभीय दूरमान्त्र मन धादि नैतिकता के प्राधार को नहीं बदल सकते । संतिन-नियह के प्रधापी पह वह सकते हैं कि नीतक नियम परिवर्तनधील है। वे यह वह समर्थ है कि जो धात अच्छा है यह नत युरा हो सकता है और जो धात बुरा है वह कल प्रधाननीय हो सकता है, परन्तु हराम, चोरी, व्यक्तियार तथा ऐसे ही ध्वास धनरायों को भविष्य म कभी भी निर्योग नहीं कहा जा सवता है। नीतकता में कोई प्रजातनायान विषम कभी भी निर्योग नहीं कहा जा सवता है। नीतकता में कोई प्रजातनायान विषम तथा धवता प्रवाद धानियार प्रवाद स्वाद के अध्यक्त स्वाद धवता धवता प्रवाद स्वाद स्वाद के अध्यक्त स्वाद स्वाद

वर्ष को समाप्त करने की इच्छा कर सकता है घयवा वे स्वच्छान्य प्रेम तथा संतित-निग्नह की मौग कर सकते है और ग्रह भी हो सकता है कि उनको मौग पूरी कर दी बाग, परन्तु इमका ताल्प्य यह नहीं है कि जो कुछ हमने किया है वह नैतिक है। यदि मनुष्य संतित-निग्नह के उपायों का प्रयोग करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं, परन्तु उन्हें अपना कार्य ठीक तवा नीतक नहीं समझना चाहित है। प्राप्त्य तो अपना को है चोह उसे समझना चाहित है। प्राप्त्य तो अपना को है। साह उसे हैं साह उसे समझना चाहित है। समझन चाहित हो समझन चाहित है। समझन चाहित को समझन चाहित हो समझन चाहत है। समझन चाहत हो समझन चाहत है। समझन चाहत हो समझन चाहत हो समझन चाहत है। समझन चाहत हो समझन चाहत हो समझन चाहत हो समझन चाहत हो समझन चाहत है। समझन चाहत हो समझन चाहत हो समझन चाहत हो समझन चाहत है। समझन चाहत हो समझन चाहत हो समझन चाहत हो समझन चाहत है। समझन चाहत हो समझन चाहत है। समझन चाहत हो समझन चाहत हो समझन चाहत है। समझन चाहत हो समझन चाहत है। समझन चाहत हो समझन चाहत हो समझन चाहत है। समझन चाहत हो समझन चाहत हो समझन चाहत है। समझन चाहत हो समझन चाहत है। समझन चाहत हो समझन चाहत है समझन चाहत है। समझन चाहत हो समझन चाहत है। समझन चाहत है समझन चाहत है। सम

कुछ व्यक्तियों का यह कहना कि "ततित-निग्नह प्रमैतिक है, लेकिन समाज की हिट्ट से उपयोगी हूं और इसिवये इसे नैतिक बनाने का हमारा कर्तव्य हैं" एक बहा प्राप्तिजनक दर्गन है। इस प्राप्तार निवास कर्तव्य हैं" एक बहा प्राप्तिजनक दर्गन है। इस प्राप्तार निवास कर करान है। हिटलर ने यहिवयों को देश से निकासना, मारना तथा कैंद करना मानिक हिट्ट से उपयोगी समाना या तथा इसिवये उसका यह कार्य नैतिक था? सीवय्य में कुछ द्वार्य समाना सासनी प्रसाद्य रोगियों तथा वृद्ध व्यक्तियों को, सामाजिक दरवादी को दूर करने के निए, मार डालना सामाजिक हिट्ट से उपयोगी समान मकने हैं, परन्तु क्या ऐसा करना नितक होगा? इसिवर जो व्यक्ति नैतिकता की हिट्ट से क्या जिवस है ग्रीर क्या करना चाहिए, से कन्तर नहीं समानते हैं, वे वास्सव में यह नहीं जानते कि वे किसके यारे में बात कर रहे हैं।

स्वास्थ्य के इंटिकोएा से कैवल हम मही कह सकते हैं कि जितने डाक्टर संतितिनिष्ट के पक्ष में हैं उतने ही इसके विषक्ष में भी हैं। वास्तव में सतिविनिष्प्रह एक बुराई ही हैं। पाहें मनुष्य ही उसका प्रमोग क्यों न करे यह अप्राहतिक तथा अनैतिक है, क्यों कि यह प्रकृतिनसमत मानव स्वमाव के विषद हैं और परमेश्वर द्वारा जिस उद्देश के लिए मनुष्य बनाया गया है उसके भी विषद है। व्यापक रूप से सतित निषद के उपायों का प्रयोग करने वाले इंगलंड, स्वीदन, फास्त तथा अन्य देशों की वनस्यम-प्रायोगों की रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि इन देशों के निवासी नैतिकता के स्वर में किस तीमा तक गिर गए है।

### नव-माल्यसवादी तथा विश्व की भरगा-पोषण क्षामता

सतित-निग्रह आन्दोलन के नैतिक तथा धन्य पहलुओं को छोडकर हो उन धाषारभूत धार्मिक कारणों की व्याख्या करनी चाहिए जिनसे प्रभावित होकर नव-धाल्यसवाधी मतित-निग्रह का समयेन करते हैं। उत्तथारयकाधी कहते हैं कि सधार की पोपए क्षमता प्राय चरम भीमा पर पहुँच चुकी है तथा यब मानव समाज के लिए केवत एक ही सभावना रह गई है, भीर वह है अर्वसीक अबरोधी का प्रभीम । इस सम्बन्ध में बैदानिकों के विशाद का प्रथमत बडा मनोरंजक है।

संतित-निग्रह करने वाले —कम से कम उनमें से बहुत से —इम बात मो अध्योवगर नहीं करते हैं कि संगार थे मृद्धि के लिए स्वान है, वरन्तु वह बहते है कि इससे लाग क्या होगा? बुछ समय वहतालु बर्तमान सम्पूर्ण स्थान भर जायगा। संसार के ब्राधिक साधन सीमित है ब्रीर कभी न कभी बिल्कुन समाप्त हो जायेंगे।" यखिर यह कथन कुछ सीमा तक ठीक है; लेकिन फिर भी यह तर्क नैराश्यपूर्ण है। जिस प्रकार संसार के माधन सीमित हैं उसी प्रकार जनसंत्या की बृद्धि भी सीमित है। यद्यपि इनमें से कोई भी अनस्त नहीं है परस्तु वे अनस्त रूप से विकसित होने योग्य है। उनकी सीमाय मनुष्य को ज्ञात नहीं हैं, क्योंकि संसार के साधनों के विकास की सभावनात्रो का अन्वेषण तो मानव ने स्रभी प्रारम्भ किया है। क्या पृथ्वी अपनी जनसङ्या का भरणायोपण कर सकती है ? इस प्रश्न का उत्तर संयुक्त राष्ट्र सय के जनसख्या विभाग ने निम्न प्रकार दिया है: "कभी-कभी यह कहा जाता है कि यदि जनसख्या वर्तमान दर से बटती जायगी सो पृथ्वी के साधन घीछ ही अपनी सीमा पर पहुँच जायेंगे। यदि मनुष्य ग्रपनी सतानोत्पत्ति पर नियंत्रसा नहीं करे।। तो भुक्षपरी, एव युद्ध इस तृद्धि को रोक देगे। यंज्ञानिक अध्ययन इस विचारधारा का अधिक समर्थन नहीं करता है। पृथ्वी की शाद्य तथा जीवनोपयोगी वस्तुओं की उत्पादनक्षमता मानव के अनुसन्धानों पर निर्भर होने के कारण अध्यधिक लोपदार है। यहाँ तक कि वर्तमान ज्ञान तथा समाज की वर्तमान दशा के अनुसार भी यह अनुमान लगाया जाता है कि उचित प्रगाली अपनाई जाय सो वर्तमान जनसख्या से अधिक जनसम्या का भरता-पोपता किया जा सकता है। यदि सम्पर्ण समावित उर्वर भूखन्ड जोता जाने लगे और यदि ब्राधूनिक कृषि विज्ञान का भलीभाँति सभी स्थानी पर प्रयोग होने लगे तो खाद्य पदार्थों का उत्पादन कई गुना बढ सकता है। कोयला, कच्चा लोहा, बक्ति के अन्य साधन तथा औद्योगिक कच्चे माल ब्रादि के सीतों के श्रष्ययन ने यह स्पष्ट होता है कि यदि उनका उचित प्रयोग किया जाय तो ये बडती हुई जनसङ्घा की झावस्यकता की पूर्ति बहुत समय तक करने के लिए पर्यान्त हैं। सूर्य क्या बगुशक्ति के प्रयोग की नम्भावनाओं का अनुसन्धान तो केवल अभी प्रारम्भ ही किया गया है।"11 यह एक अन्यन्त मानवीय तथा उत्तरदायी संस्था का कथन है और इसे हम एक ग्रज्ञानी व्यक्ति के कथन के समान ग्रद्धत्वजीत समस्र कर नहीं टॉल सकते हैं।

मनुष्य के द्वारा अपने अधिकार मे रहने वाले साधनो के प्रयोग करने की संभावनाये बहुत है। उदाहरण के लिए बनस्पितशारिक्षयों ने अभी तक कम से कम २५०,००० उपजातियों का वर्गोकरण किया है। इनके अतिरिक्त अनजानी कितनी है, सभी तक नोई नहीं जानता है। इन २५०,००० मे से केवल २,४०० उपजातियों अर्थान एक प्रतिशत का प्रयोग अभी तक मानव ने हित मे किया जा से है। इनमें से कहा नाथनों का प्रयोग प्रयोग दिन पात्र ने हित में किया जा है। इनमें से कहा नाथनों का प्रयोग प्रयोग दि किया नया है। उदाहरण के लिए

Cellulose को Rayon, Plastics तथा Paints मे और mould को anti-biotics आदि मे परिवर्तित किया गया है। हमें यह मालूम है कि किस प्रकार कुछ खादा पदार्थ अथवा ब्यापारिक उपयोगी वस्तुएँ हजारो वर्षों तक वेकार ही पड़ी रही है। प्रालू तथा रवर इसके उदाहरण है। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत दिनो तक टमाटर की खेतो सजाबटी फूलो के लिए की जाती थी। फिनलें के प्रतिख दिन प्रोफेनर Atturi Virtanen ने लिखा है कि "स्वतर की खादा पूर्ति में वृद्धि की समावनार्थे अद्यापक है। गई खोज के हुम दिना भी वर्तमान कान के प्रयोग से ही हम जार विविद्यन मनुष्यों के लिए खादा पदांच पैदा कर सकते है।

सतार के सापनो तथा जानतस्था की दुद्धि के सबन्ध का विस्तृत प्रथ्ययन करने के परवाद W. S. Woyotinsky तथा E. S. Woyotinsky ने विवाद है कि "पृथ्वी की पोपण धमता की मुख्य समस्या भरण-पोपण करने वाले मानवो की सच्या की सुव्या में उवने मुनि की कपी नहीं है, वरत समस्या यह है कि प्राप्त 'सापनो की पूर्णए में प्रयोग करने की मानवीय योग्यता प्राप्तांवर है। "198 अरते में सतार के सारे देया, जिनमें विकासित हुए पि प्रणाशियों वाले देश भी सम्भितित है, खाद की पत्ती के वर्तमान उत्पादन से अधिक उत्पादन कर सकते हैं ""मह कोई नहीं जानता कि पृथ्वी की पोपण धमता की प्रतिम सीमा पर हम लोग कव पहुँचेंगे। जो हुछ भी हम जानने हैं वह सह है कि पति वर्ता से नहीं तो शाबिदयों से ममुप्त ने खाद उत्पादन के विवेद जन वैज्ञानिक यंगे का प्रयोग नहीं किया था जिनका प्रयोग साम प्रवाद करने के लिये कर रहा है। इनके बारे में वह पहते कुछ सीच ही मही सकता था।""14

दम प्रकार के तथ्य, प्रांक है तथा इण्टिकोण निस्सदेह प्राज्ञावादी है धीर में सतार में माल्यम के प्रया के विवासन होंने के लिये कोई स्थान नहीं छोड़ें। भिष्यय में बहुत ममय तक प्राध्यक्षिक एवंदी हुई जनसरया को प्रमुनी प्रारिश्कि प्रावश्यक्ता के लिये के वैतान वान का प्रयोग करने से ही पोप्पतत्व प्राप्त होते रहेंगे, तब तक विज्ञान धीर भी तीज्ञ र्यात से प्रवाद करेंगा। हमें पूर्ण विवशास होना पाहिये कि प्रत्येत पीडी प्रप्ती मस्या को हल करने में समर्थ होगी। विज्ञान के द्वारा यह प्रप्तिवास समर्व है। यथा सतार आयो की पीडी का भरा-पर्यापण कर सकता है ? वैतानिक अपने बेंद में इस प्रयन का काफी सीधा य सरस उत्तर दे सकता है और उनके हॉटकोण से यह उत्तर पूर्ण कर में ही में है।

उपरोक्त वर्णन से यह भली भांति ज्ञात हो जाता है कि जनसंख्या की

14. Ibid : P. 594.

At the Conference of Pure and Applied Chemistry, September 1951, New York, quoted by Novett in "Too Many of Us" P. 162.
 W. S. and E. S. Woyctinsky World Population and Production P. 324

समस्या के बारे में निराद्यावादी तथा ध्राद्यावादी दोनो हृध्दिगेए है। माल्यस 
इग जियार एक सक्ट-काल में आरम्भे हुमा था, जिसके निराद्यावादी हिध्दिगेए का 
जन्म हुमा ध्रीर सक्ट तथा क्ष्ट जनस्या की श्रुद्धि से बढ़ता गया। इनिर्विध द्या 
तदी के माय-साथ इम काल की किठनाइयों के लिये जनसर्या की बृद्धि भी दोषी 
दृहराई गई। गखिर यह किठनाइयों निस्सदेह युद्ध के कारएए थी, परन्तु जनसम्या 
की बृद्धि उद्योग, याताबात, कृषि तथा ध्रीयिधियों की उन्नर्सि के जारए हुई थी। ऐसा 
कीई प्रमाए नहीं है जिससे कि यह सिद्ध हो नके कि इपि की उन्नर्सि जनमन्या की 
बृद्धि से कम हुई है। निराद्यावादी यह कहते है कि इपिहान के किसी काल भागवा 
व्यक्ति आवर्यकता से कम भीजन गाते है। उनका विचार है कि स्तार के 
रुक्त कमा व्यक्ति आवर्यकता से कम भीजन गाते है। उनका विचार है कि सतार के 
रुक्त कमा वस्तियों को सत्ती विचार करते हैं कि खात्र सामार्थ में की 
कि वर्तमान जनसंख्या की जैंची बृद्धि दर-६०,००० प्रति-दिन—समस्या को और भी 
जविष्ण बना देती है। यद्योप वे स्वक्षित करते हैं कि खात्र सामार्थी में बृद्धि करने की 
समावनाये वहते हैं, परन्तु उनका कहना है कि वे इतनी धीप्रता तथा तेजी के साय 
विवक्षित नहीं की जा नकती है जिननी सी प्रता से जनकाव्या में बृद्धि हीनी है।

प्राणावादी, फिर भी, वैज्ञानिक धनुनन्धानी घोर जबके प्रयोग में समय के धन्यर की घोर घोर को स्वार के समय के ही अधिक प्रमति कर सी है । परनुष्य का प्रकृति पर निवचरण परने के धनिक है। समुद्र तथा रेगिस्तान खांच परार्थ प्रयान कर सकते है, तथा उन का उत्पाद का साम की है तथा पर निवचरण पर के के धनिक है। समुद्र तथा रेगिस्तान खांच परार्थ प्रयान कर सकते है, तथा उन का उत्पाद का में वर्तमान इन्यान के सिक्स की प्रयान की किया जा सकता है। घाषावादियों ना यह कहना है कि धारे सतार में वर्तमान इन्यान प्रशासिक्यों जन प्रशासिक्यों से बहुत ही हीन है जो कृषि प्रयोगी तथा धनुसन्धानी हाग प्रभाति का जानी जा सनती थी। वेत प्रच्यों परह समभते है कि इन क्षेत्रों में प्रपति वर्त समनता है हैं। "155

G. F. McCleary ने मानी पुस्तक "Peopling the British Common Wealth" में सम्दर्ध किया है कि जनमहाग के शाधिकत का उर समस्य तथा है कि जनमहाग के शाधिकत का उर समस्य तथा भागवह है। उसने उस भविष्यवाशी की धोर सकेत किया है कि उदीभी शालादी के अस्त से पहुँगे दूर देशों में अंगेरेज लोग इननी सर्पा में हो जायेंगे जितने कि इ गर्मेड में है भीर १६४० ई० तक ही ब्रास्ट्रे तिया में ४० मितियन व्यक्ति हो आहेंगे लेकका ने यह स्पर्ट किया है कि यह स्वप्त जनम दर कम हो जाने के लारण किया हमार ससस्य सिद्ध हुमा है। जनम दर गिमने के कारण सी इंग्लंड में सोग सार्ट्स क्यांत्र कारण सी इंगलंड में सोग सार्ट्स क्यांत्र कारण सी इंगलंड में सोग सार्ट्स क्यांत्र कारण सी इंगलंड में सोग सी हमार्ट्स क्यांत्र कारण ही है। "ऐसा जात

<sup>15. &</sup>quot;Food and People" a UNESCO publication contains an optimist persimist controversy between Sir John Russell and Aldous Huxley

होता है कि हमारे राष्ट्रमङल पर सुन्धर हाथ ने श्रधिकार जमा निवा है—और यह सुद्धन परस्तु पूर्व तथा लोपकारी हाथ भंकत्मित बन्ध्यता का है। किसी विदेशी राष्ट्र ने हमारे उत्तर यह हाथ नहीं फैलाया, नरन् हमने अपने आप इसे अपने जनर डाल निवा है।

हम नवमाल्यसवाद सम्बन्धी इस विवेचन की, वरट्रेन्ड रसेल (Berrand-Russel) की "Principles of Social Reconstruction" नामक पुस्तक से जुछ प्रभा उद्धुत करते हुए समाप्त करते हैं। विदय प्रसिद्ध तदवज्ञानी ने इस सम्बन्ध में प्रपत्ने विचार व्यक्त करते हुँगे लिखा है कि "वर्तमान समय में जन्म दर में कमी स्वय कोई सेदलनक वात नहीं है, सेदलनक वात तो यह है कि कमी जनसस्या के अस्टितम वर्ग में हो सबसे अधिक है। यदि जनसस्या के अन्दित्स वर्ग में श्री सबसे अधिक है। यदि जनसस्या के अन्दित्स वर्ग में श्री सबसे अधिक है। यदि जनसस्या के अन्दित्स वर्ग में श्री सबसे अधिक है। यदि जनसस्या के अन्दित वर्ग की है कि कुटुम्बो की सीमित रक्षने के लिए ग्राधिक उद्देश्यों को समाप्त किया जाय।"

### विशेष अध्ययन सूची

- I. T. R. Malthus : An Essay on Population.
- 2 Gide & Rist : A History of Economic Doctrines, Chapter, HI
- 3. L H. Haney : History of Economic Thought, Ch. XII.
  - 4 Eric Roll A History of Economic Thought, Ch IV.

## प्रश्न

4.

 'There is reason to believe that were Malthus alive, he would not be a Neo-Malthusian'? Examine the above statement

(ग्रागरा, १६४६)

'Malthus gave the problem of population a definiteness and distinctness which made its significance tangible' (Haney). Comment

Trace the changes Malthusian theory has undergone during the last 50 years.

(মান্স, १६५६) Indicate the circumstances which influenced Malthus in

his formulation of the theory of population Has the Malthusian theory stood the test of time?

(কলহিক, १६५७) Examine critically Multhusian theory of population in the

light of Modern thought.
(राजस्थान, १९४६)

5 Explain the Malthusian theory of population and give the changes it has undergone during the last fifty years.

(राजस्थान, १६५७)

#### भ्रध्याय १०

### डेविड रिकार्डी

### (David Ricardo)

प्रपंतास्त्र के जनक एश्म स्मिय के पश्चान् ग्राधिक विचारों के इतिहास में जैवड रिकारों का दूसरा स्थान है। यदि हिमम सस्थापक सम्प्रदाय के सर्यापक थे सी रिकारों इस सम्प्रदाय के केन्द्रीय स्तम्भ थे। उन्होंने एट्स स्मिय के विचारों का पुरिकरूण किया तथा चित्ररण के श्री में मधने विचारों के सीमदान के द्वारा प्रय-सारक को पूर्ण बनावा क्योंकि उनके पूर्विधिकारी एट्स स्मिय ने उत्पादन को ही प्रयंत्र प्रथमन तथा लेत्तन का विषय बनाया था। परिलासरक्ष सिम्य के चिचार विचारण की मस्यामी पर म्रमूर तथा वोष्ट्रपूर्ण रहे। स्मिय के इस म्रमूर कार्य की

पिता से अलग होने के परचात् रिकार्डों ने दोयर बाजार से अपना निजी स्वतन्त रूप से कार्य बारस्म किया तथा अपनी पुत्रमाज योग्यता के कारएा अरुप समय में ही बहुत अधिक धनी बन गये। २६ वर्ष की कम आधु में जब बहुत के व्यक्ति विश्वविद्यालयों में शिक्षा पत्री रहते है, अथवा जीविका की समस्या का सामना करते है, रिकार्डों तन्दन स्टाक बाजार के एक पनी व प्रसिद्ध

<sup>1.</sup> डीविट रिकार्डी (१७०२ ई०—१८२३ ई०) का जन्म १७७२ ई० में लक्टन में यह गये थे त्या अपने परिवार में हुए या था। उनके पिता हालंग्ड से आकर लवन में यस गये थे त्या अपने परिवार में हुए हाई हाई हात कुछ नम्म परचाष्ट्र करने सेवर बाजार के एक स्विद्ध सदस्य बन गये थे। रिकार्ड की प्रारम्भिक विशा करना में हुई। १२ वर्ष की साम्र में उनके दो वर्ष के निवं बातिश्व विशा प्राप्त करने के उद्देश से हालंग्ड मेन विशा वर्षा करने कर देश से हालंग्ड मेन विशा कर का कार्य मार्थ करने कर सम्य साभी सम्भवत सेवक्टर के उद्देश से हालंग्ड मेन विशा कर दिया तथा। १४ वर्ष की छोटी आधु में जब उनके प्रत्य साभी सम्भवत स्थानक प्राप्त कर दिया तथा हो हो साम्भ से में हुई तथा दलालों सम्भवनी साम्भव कर दिया तथा चोडे हो साम्भ से में हुई तथा दलालों सम्भवनी साम्भव कर दिया तथा हो हो साम्भ से में हुई तथा दलालों सम्भवनी साम्भव सामें कर दिया तथा हो हो साम्भव से सुई तथा इस्त स्थान साम्भव साम्भ

डेविड रिकाडों १६४

### रिकाडों का लेखन कार्य

रिकार्डों के लेलन कार्य में उन के समय की प्रनेक ताकिक आधिक समस्य-श्रो से सम्बन्धित सनेक लेल व पुस्तिकाएँ तथा १०१७ ई० में प्रकासित उन की प्रसिद्ध पुस्तक 'Principles of Political and Economy Taxation' तिर्मित्ति है। उन की छोटी पुस्तिकार्धों में से कुछ में तो मुद्रा तथा विश्वित समस्यामी सम्बन्धी विचारों का वर्त्यन किया है तथा सन्य दूगरी पुस्तिकाशों की विषय सामग्री हुणि है। दून पुस्तिकाशों के प्रवयन द्वारा लेलक के उच्चतर विचारों, उदारता, प्राधिक

सदस्य थे। दस वर्ष के अन्य नामय में उन्होंने £ २,०००,००० घनराशि कमा ली थी। १८१४ ई० में उन्होंने फाटके (speculation) तथा होयर बाजार से अबकारा प्राप्त करके Gloucestershine में स्थित अपनी भूमागति Gatcomb Park में रहना आरम्भ कर दिया था तथा वहीं वे अपने जीवन के होए समय तक रहे। परन्तु साहित्यक विषयों में उनकी होच धवकाश के परचाद भी बनी रही।

िकार्डों ने एटम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक Wealth of Nations को सर्वप्रमा १७६६ ई० मे पढ़ा या तथा पुस्तक से वे इतने अधिक प्रभावित हुवे कि आधिक प्रस्तों को योर जनका व्यान आकरित होने लगा। १८२६ ई० मे उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया विया तथा ससर (House of Commons) के सदस्य बन गये। वे राजनीति तथा समदीय मामली में काफी रुचि रखते थे तथा ग्रवने समय की सभी विवादात्मक ग्रायिक व राजनैतिक समस्याओं में भाग लेकर अपने विचारों का योगदान देते थे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन स्टूबर्ट मिल के पिता जेम्स स्टूबर्ट मिल, जे॰ ग्रार॰ मेक्लन (J. R. McCulloch), प्रसिद्ध फानीनी बर्धशास्त्री जे० बी० से (J. B. Say) तथा यामस राबर्ट माल्यम, रिकार्डी के नहरे मित्र थे जिनमें वे बहुदा अर्थेक सैद्धान्तिक व ब्यावहारिक ग्रापिक समस्याओं पर विचार विनिमय किया करते थे । रिकार्डो व माल्यस के पत्र आपका जरुराना र राज्या (वाराज्या कार्या जरिया है) (Ricardo-Malthus Letters) इस सम्बन्ध में काली प्रसिद्ध है तथा इन पत्री मे दो सहान प्रत्योगित्यों के प्राधिक विचार प्रश्नित है। उन प्रयंगारियों के प्रतिरिक्त एक प्रयंग व्यक्ति होंतर (Trover). जो स्टार्क एसप्येज का सदस्य तथा रिकार्डों के समान बेक प्रांक स्नानेष्ट का प्रसाधारी भी था, से भी रिशार्डी की मितना थी नथा टावर से रिकाड़ों बैकिंग तथा वित्त सम्बन्धी मामली से विचार विनिमय करते थे । माल्यस के समान रिकाडों भी Political Economy Club के एक संस्थापक सहस्य थे। सस्य के तहस्य होने के नाते त्विनार्धे मनदीय मुपारी, व्यापक मतदान तथा गुस्त नेता पद्मियों के भारी तसर्यक थे। इपि, चन्दन, स्वतन्त्र ब्यापार, स्या बुखवारी की स्वतन्त्रता ब्रादि विषयों पर उनके उदार विचार थे। पनी होते हुये भी वे उदारता के देवता ये तथा वैराती सस्यामा तथा गरीयों को सहायता के लिये उदारता के तथा दिल सोल कर धन देते थे। १२२३ ई० में उनका स्वर्णवास हो गया। धवने पीछ उन्होंने परनी, तीन पुत्रो व चार पुत्रियों को छोडा ।

समस्तायों के विश्लेष एा की विधि तथा रांकी के सम्बन्ध में भारी ज्ञान प्राप्त होता है।
यद्यपि रिमार्टी एडम सिमय के विचारों के भारी समर्थक थे तथा उन की गएगा
मिमय के मृत्याथियों में होती है परन्तु रिकार्टी की खेरत विधि सिमय की मिस्र की
स्मित्र की तीली प्रभावशाली तथा मरत बी तथा अपने क्यन की सरस्यता को सिद्ध करने के लिये सिमय ने ऐतिहासिक उदाहरण तथा सामग्री भरतुत की है। इस के विष-रीन रिलार्डी की जैली हली, भाषा कठिन तथा विचारों को ब्यक्त करने वा डंग ऐसा
है कि कभी कभी तो उन के विचार सामदार तथा बुद्धिमान ब्यक्ति की भी सम्पक्त है। व सहर है। उन के अनुमान तथा माम्यतायों अगस्य तथा वासतिवक्ता से बहुत हुर हैं। व सार्था तथा प्रधायद्वारिक तमार में रहते में आनन्त नेते हैं। मनमानी माम्यतायों के आयार पर उन्होंने तर्क की निगमन रीति का प्रयोग करके ऐमे निष्कर्ष प्राप्त किये ई जिन का वास्तिक समार में कोई अध्ययन नहीं है। उनकी भाषा-सारिणी तथा मामग्री वी रचना दोषपूर्ण है तथा उन की रीति की कटु प्रशोचना की गई है। नामों भीतयर ने रिकारों के मच्यत्य प्रयत्नी राय व्यक्त करते हुए लिला है कि रिकारों एक बहुन स्नस्य लेवक ये जिन की महानता प्राप्त दुई है।

मौद्रिक तथा वित्तिस सम्बन्धी समस्याच्रो पर रिकार्डी द्वारा लिखित प्रथम पुष्टिनका 'The High Price of Bullion, a Proof of The Depreciation of Bank notes' १८०६ ई० में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तिका रिकार्डी द्वारा निखिन उन अनेक पत्रों का समृह है जो समय समय पर Morning Chronicle पत्रिका मे प्रकाशित हुथे थे । रिक्षाडों को विनिय तथा वैकिय सम्बन्धी धन्य सम-स्मात्रों का ब्यावहारिक ज्ञान था क्योंकि पाटके का कार्य उन्होंने छोटी आयु से ही ग्रारम्भ किया था। उन्होंने उम समय विद्यमान 'Bullion Controversy' में ग्रपने दिनारो मा भारी योगदान दिया । Bullion Committee के सदस्य होने के नाते उन्होंने इस समिति की रिपोर्ट से अपने अधिकाश विचार व्यक्त किये थे। उन्होंने इस सत्य को भनी प्रकार स्पष्ट किया कि मुद्रा के विषय मे विदेश महत्वपूर्ण वात मुद्रा का मूल्य है न कि यह कि मुद्रा धातुकी बनी है अथवा कागज की बनी है। मुद्रा से सम्ब-न्धी रिकाडों की दूमरी 'Proposals for an Economical and Secure Currency with Observations on the Profits of the Bank of England' नामक पुस्तिका १८१५ ई० में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तिका में ग्रन्य वातो थे अतिरिक्त रिकाडों ने इंगलंड की सरकार को स्वर्ण-घातु मान (Gold Bullion Standard ), जिस के अन्तर्गत पत्र मुद्रा स्वर्ण-मिक्को के स्थान पर स्वर्ण की बनी एक निश्चित भार की छड़ों के रूप में परिवर्तनशील थी, को ग्रपनाने का सुभाव दिया क्यों कि यह स्वर्ण-धातु मान स्वर्ण-चलन मान की अपेक्षा मितव्ययी या तथा इन को चलाने के लिये स्वर्ण-चलन मान की अपेक्षा नम स्वर्ण की आवश्यकता थी इस मान में स्वर्गों के सिवके चलन में न होने के कारण राज्य को सिवकों के मुद्रण के व्यय में बहुत मितव्यपिता सम्भव होगी तथा घिसावट के कारण स्वर्ण की हानि नहीं होगी तथा माथ ही साथ स्वर्ण-चलन मान का विशेष गुण----ग्रस्थिक चलन निकासी का कथन रहना---भी विद्यमान रहेगा। इसके ग्रतिरिवत कोष के रूप में भी स्वर्ण कम माश्रों में रखकर कार्य चलाया आ सकता था।

मौद्रिक तथा वित्तिय समस्थायो पर लिखने के ग्रतिरिक्त रिकार्डों ने अपने उस समय विद्यमान Corn Laws सम्बन्धी विवाद में भी भाग लिया । १६१४ ई० H STEET & The Influence of a Low Price of Corn on the Profits of Stock' नामक तथा १६२२ ई० में 'On Protection to Agriculture' नामक पस्तिकाएँ लिखी थी। ये दोनो पस्तिकार्ये स्वतन्त्र व्यापार व सरक्षरा के विवाद में नावरिवत थी तथा इसमें रिकार्डों ने स्वतस्वत्यापार का समयत तथा खाद्य के आयानों को आयात-करों से मुक्त करने का अनुरोध किया था। रिकार्डों ने अपने तकों के द्वारा इन प्रस्तिकाओं में यह सिद्ध करने का भरसक प्रयास किया कि खांच के ग्रायानी पर कर लगाने के कारण मजदरी में बद्धि तथा लाग में कमी होती है। लाभो में नमी होने से पूजी के संचय पर लराव प्रभाव पडता है जिसके कारण देश का ग्रीबोगिक विकास कठिन कार्य हो जाता है। खाद्य का ग्रामात स्वतन्त्र तथा सभी देशों में होना चाहिये। रिकार्डों की पुस्तिका 'On Protection to Agricul ture' की प्रमान करते हुंग McCulloch ने लिखा है कि यह पुस्तिका रिकार्डों की तवींतम रचना है तथा यदि रिकाडों ने धन्य कुछ धीर भी न लिखा होता तो भी केवल इसी पृक्तिका के आधार पर उन की गणाना सदैव प्रथम श्रेणी के दार्थशास्त्रियो में की जाती। इनके श्रविरिक्त रिकाड़ों की 'Plans for the Establishment of a National Bank' तथा 'Notes on Malthus' Principles of Political Economy' नामक पुस्तिकायें १८२३ ई० में उन की मृत्यू के परचात् प्रकाशित हुई थी। इनके ग्रतिरिक्त पुस्तिकाधो की मुची में 'Essay on the Funding system'नामक पुस्तिका भी मन्मिलित है।

यविष रिकाडों ने भनेक पुस्तिकाधों का लेखन किया था तथा इन पुस्तिकाधों का रिकाडों को अधिव बनाने में काली महस्त भी है, परन्तु यह होते हुने भी रिकाडों की आधिव विचारों के इतिहाम में महान प्रतिदि की एक्षान अधार हिंदी है। से उत्तर Principles of Political Economy and Taxation है। पुस्तक को लिखने के लिये रिकाडों को उनके मित्र जैसम मिल ने लाचार किया था। यभिक शिक्षित न होने के कारण यदि पुस्तक में प्रतास का अभाव है परन्तु प्रतास में संस्थापक सम्प्रदाव के प्रयास नेता एवस स्थिष के सिहानों का इस सम्बेद देन में विकास क्या मुखार किया गया है कि रिकाडों को संस्थापक सर्प सास्य का सच्चा विकासकर्ती (True Developer of Classical Economics) कहा

जा सकता है। इसके श्रितिरनत एक मुख्य विरोधता इम पुस्तक की यह है कि लेखक ने नितरण को निवेधक्य से प्रधना अध्ययन विषय बनाया है। एटम निमम मुख्य। धन तथा उत्पादन की ही अध्याहन का प्रमुख अध्ययन विषय सममते थे पर-तु ज्यानहारिक ससार से विवेध सम्बन्ध होने के कारण रिकारों के निवाधन समर्था होने के कारण रिकारों के निवाधन समर्था हमने अध्ययन किया उत्पादन का प्रमुख समस्या उन सिद्धानतों के मध्य प्रतिपादन करने है जिनके अध्ययन के रूप में निवरण होना चाहिये। वितरण के निवाधनों के मध्य वेतन, लाम तथा समान के रूप में निवरण होना चाहिये। वितरण के सिद्धानों को प्रतिपादन करने के महत्व की च्या सिवार के निवरण के सिद्धानों को प्रतिपादन करने के महत्व की च्या स्थान के रूप में निवरण के सिद्धानों को प्रतिपादन करने के महत्व की च्या स्थान के स्थान स्थान स्थान स्थान के स्थान स्था

रिकारों के समय मे वितरण की समस्या का केवल सास्त्रीय महस्व ही नहीं, विक समान व्यावहारिक महस्व भी था। बढ़े पैमाने की उरपादक प्रशाली के फलस्वरण प्रधिक वेतनी, बढ़ते हुये मून्यो तथा ध्यिकों के प्रौधीनिक केन्द्री पर केन्द्रित हो जाने के कारण इ गलें को ध्रमे के प्रोचीन केन्द्री पर केन्द्रित हो जाने के कारण इ गलें को ध्रमे का ध्रमें का भार का आर व्यावारियों पर बहुत ध्रीक था। एक ध्रीर प्रधीवित राजनेतिक व आर्थिक सत्ता आरत करने का भरतक प्रयत्न कर रहे थे तथा दूसरी ध्रीर श्रीकों ने अपने सथ बनाने ध्रारम कर दिये थे। कड़ाई के कारण सरक्ष्य होते ध्रीर श्रीकों ने करने वाच वाच होने के कारण उनकी लगान ध्राय म कभी हो जावेगी तथा इस भयवस वे खांच सामग्री के बायात वर प्रधिक कर लगाने के प्रश्न में श्रम वाच के स्वतन्त्र ध्रमान ध्रीय कर लगाने के प्रश्न से श्रम से प्रमुख्य मार्जनितर थन थे तथा वृद्ध मार्जनितर श्रम के स्वत्र वृद्ध मार्जनितर थन थे तथा वृद्ध मार्जनितर होने के कारण वृद्ध मार्जनितर होनों के प्रश्न में स्वत्र होने के स्वत्र वृद्ध मार्जनितर होनों के प्रश्न में स्वत्र से स्वत्र स्वत्र मार्जनितर वित्र वित्र से स्वत्र से सार्जनितर मार्जनितर वित्र से सिद्ध होने साहस करके ध्रमी पुत्र के में प्रसुत पुरिकार निकार वित्र हो।

| पुस्तिकाये व पुस्तक                                 | प्रकाशन-वर्ष     |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| R. The High Price of Bullion, a Proof of the        | ,                |
| Depreciation of Bank Notes.                         | 8=08 €0          |
| Reply to Mr. Bosanquet's Practical Observation      |                  |
| on the Report of the Bullion Committee.             | १८११ ई०          |
| 3. Proposals for an Economical and Secure Curre     |                  |
| ncy, with Observation on the Profits of the         |                  |
| Bank of England,                                    | १म <b>१</b> ६ ई० |
| t. The Influence of a Low Price of Corn on the      | _                |
| Profits of Stock.                                   | १⊏१४ ई०          |
| X. On Protection to Agriculture                     | १८२२ ई०          |
| 4. Plans for the Establishment of a National Bank   | १≒२३ ई०          |
| s. Notes on Malthus' Princip'es of Political Econo- | _                |
| my.                                                 | १८२३ ई०          |
| 5. Essay on the Funding System                      |                  |
| <b>पुस्त</b> क                                      |                  |
| ?. Principles of Political Economy and Taxation.    | १८१७ ईंट         |
| 1                                                   |                  |

एडम क्लिय की पुन्तक 'Wealth of Nations' तथा इंग्लंड से अपने समस की अधिक व सामाजिन परिस्थितियों से प्रभाव के अधिक्रिक हिनाडों की विचारपार पर मान्यक के प्रतिरक्त किलाडों की विचारपार पर मान्यक के प्रतिरक्त किलाडों मान्यक के अध्युत्वावन के निद्धाल ने सहस्त नहीं के तथा जे बीठ ने के इस क्यन के कि पूर्ति तथा अपनी मान उत्पन्न करती है तथा सामान्य अध्युत्वावन अधिक के इस क्यन के कि पूर्ति तथा अपनी मान उत्पन्न करती है तथा सामान्य अध्युत्वावन अधिक के तथा के विचार पर किलाडों मान्यक के विचारों के प्रमुख्य के लगान के विचार पर किलाडों मान्यक के विचार के जिलाडों है थे किलाडों के सिक्त कि "इस महान तथा किलाडों के आसमान्य के इस महान के विचार के सिक्त कि "इस महान तथा कि विचार के अधिक करते हैं थे किलाडों के सिक्त कि प्रमुख्य के सुद्ध के सिक्त कि प्रमुख्य के इस महान के विकार के सिक्त कि प्रमुख्य के इस महान के सिक्त कि साम के सिक्त के साम के सिक्त कि साम के सिक्त के सिक्त के सिक्त कि सिक्त के सिक्त कि सिक्त के सिक

भव हम रिकार्डों के मुख्य ब्राधिक विचारों का निम्नलिक्षित शीर्पकों के भन्तर्गत शब्ययन कर सकते हैं।

- (१) मूल्य सिद्धान्त ।
- (२) वितरस सिद्धान्त ।
- (३) विदेशी व्यापार का सिद्धान्त ।
- (४) करारोपण सम्बन्धी विचार।
- (१) अन्य धार्थिक विचार ।

# (१) मूल्य सिद्धान्त

रिकाडों ने अपनी पुस्तक के जिस ग्रब्याय में मृत्य का विवेचन किया है वह पुस्तक में अन्य सभी बध्यायों से बड़ा है। रिकार्डों ने यह स्पष्ट किया है कि यसपि मुल्य की प्राप्ति के लिये वस्तु में उपयोगिना की विदेशपता का होना ग्रावश्यक है परन्तु उपयोगिता मृत्य की माप जदापि नहीं हो सकती है। अपने इस वधन के पक्ष मे रिकाडों ने एक क्रोर ती वायु व पानी, जो श्रत्यधिक उपयोगी बल्कि जीवन के लिए आवदरक पदार्थ हैं, जिनका विनिमय मुख्य धन्य के समान होता है, का उदाहरण दिया है तथा दूसरी और स्वर्श जिसकी कम उपयोगिता होते हथे भी अधिक विनिमय मूल्य होता है, का उदाहरण दिया है। रिवार्डों का कहना है कि यदि वस्त की उपयोगिता उसके मूल्य का माप हुई होती तो स्वर्ण का बहुत कम तथा हवा व पानी के समान बहुत उपयोगी बस्तुप्रो का बहुत उंचा मूल्य हुआ होता । दिकारों के मतानु<u>धार कि</u>ती वस्तु का विकिथय मूल्य दो बालो का परिस्हाम होता है—प्रथम उस वस्तु की हुन-भना सब्बंग सीमित पूर्ति का तथा <u>इनरे उस वस्तु</u> को प्राप्त करने अथवा दनान में ब्यव हमे श्रम की मात्रा का। रिकार्डी वा कहना है कि अतुल्य मृतियाँ, पुस्तकी, पुराने मित्रको व पुरानी मदिरा इत्यादि उन ग्रमाधारण कुछ वर्स्तुश्रो को छोड कर जिनकी मात्रा अथवा पुर्ति को धम के द्वारा किसी प्रकार बढाया नहीं जा सकता है, अन्य नेप उन सभी बस्तथों का मह्य, जिनकी दैनिक जीवन में जन साधारण की श्राव-इयक्ता होता है, उन वस्तुओं को प्राप्त करने में ब्यय किये गये श्रम की मात्रा के हारा निर्धारित होती है । रिकाडों के विचारानुसार सभी पुन. उत्पन्नीय (Reproducible) बस्तुग्रो का विनिमय मूल्य उन बस्तुग्रो को उत्पन्न करने में व्यय किये गर्थे थम की मात्रा से निर्धारित होता है। बस्तुन्नों के बीच होने वाले विनिमय का ग्राधार श्रम की मात्रा हारा निर्धारित बनपात होना है। यदि किमी वस्त ख की एक इकाई को उत्पन्न करने के लिये एक धन्टे के श्रम की प्रावस्थकता होती है तथा ग्रन्य किसी वस्त ब की एक इकाई को उत्पन्न करने के लिये समान प्रकार के दो घण्टे के श्रम की बाव-इयक्ता होती है तो ऐसी स्थिति से अवस्तुकी दो इकाइयो तथा व वस्तुकी एक इकाई का विनिमय मृत्य समान होगा। सक्षेप में रिकाडों के मृत्य सिद्धान्त मे बस्तुयों के विनिमय मूह्य का एकमात्र द्याधार दस्तुक्षों को बनाने में व्यय किये गये श्रम की मात्रा है। रिकाडों के मुल्य के श्रम-सिद्धान्त का सक्षिप्त वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है प्रतियोगिता के अन्तर्गत बाजार में वस्तुधो का विनिमय मूल्य उन

वस्तुओं को बनाने की श्रम-लागत के द्वारा निर्धारित होता है। रिकार्डों इस बात को मानते वे कि यद्यपि समय विशेष पर किसी वस्तु का वास्तविक श्रमवा बाजार मूल्य उस वस्तु को बनाने में ज्याय किये गये श्रम की मान्ना से कम तथा श्रीवक हो सकता है परन्तु बस्तु का प्राइतिक श्रमवा वीर्वकालीन मूल्य सर्वव इस श्रम के प्रकार के सागा होगा। प्रपने इस क्षम का पुष्टिकरण स्था वीर्वकालीन मूल्य सर्वव से श्रम के सागा होगा। द्वापने इस क्षम के प्रकार पत्र में किए। है जिससे उन्होंने मालस्त के पत्र का उत्तर देते हुन लिखा है कि 'सले हो गरा यह निद्धान्त पूर्णत्या सत्य न हो, परन्तु वस्तुयों के सापेक मूल्यों को मापने का यह सबसे प्रिक संबंध वास्तविक हिण्डोण हैं। यद्यपि रिकार्डो एक ध्यवमाम में एक घरे के श्रम की झन्य सिक्त स्था कीरत नाई में मन्नी प्रकार परिचित थे, परन्तु यह सब कुछ होते हुये भी मूल्य के श्रम निद्धान्त र उत्तर हार विस्तान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान सिद्धान्त र उत्तर हुये स्थान स्थान कि स्थान सिद्धान स्थान स्

िम्मल ने यखि मूल्य के अम सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, परन्तु तत्परचान उन्होंने यह प्रमुभन किया कि अम सिद्धान्त केवल ऐमे प्राथमिक समाज (Primutive Society) में ही सत्य ही सकता था जहीं मूसि मकृति का निशुक्त उउद्दार है, जहाँ पूँजी का यभी व प्रत्य प्रकार से कोई प्रयोग नहीं होता है यथा जहां परिणाम रवश्य अस ही उत्पत्ति का एककार माधन है। प्रविश्वान समाज में जहां ग्रियाम विवास होने के कारण भूमि प्रकृति का नि शुक्त उपहार न होकर भून्यामी की निजी सम्पत्ति होनी है तथा उपयोग करने का मूल्य देना पड़ता है तथा जहां पूँजी का प्रयोग किया वाता है, वस्तु का मूल्य अम लागत से निर्धारित न होकर कुल वाति, जिम में निवास के प्रतिकृतिक उत्पत्ति के स्वय दो ताधनों भूमि थ पूजी के वारितीयिक लगान व लाभ भी सिम्मलित होते हैं, द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार एडम सिम्म मृत्य के अम सिद्धान्त को छोड़ कर मृत्य के उत्पादन-स्थय सिद्धान्त का प्रतिवादन क्या सिक्स का मूल्य के अस सिद्धान्त को छोड़ कर मृत्य के उत्पादन-स्थय सिद्धान्त करने में स्थार हुए कुल अस भी माजा से निर्धारित न होकर एस बस्तु के कुल उत्पादन स्थय से निर्धारित होता है।

रिकाडों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि विकसित समाज में भी मूल्य का धम-सिद्धाना ठीक उसी प्रकार लायू होता है जिस प्रकार से यह प्राथमिक समाज ने लायू होता है। रिकाडों के विचारानुमार लगान किसी भी समाज में मूल्य के निर्मारण में प्रवेश नहीं करता है क्योंकि यह स्वय पूर्व का परिखास है। यू जो को रिकाडों सिपत क्षम विचारते थे। इस प्रकार करने का सृक्य के सामा के प्रवास करने से ताना है। रिकाडों के मता-सुल्य के समान होगा जो उस वस्तु के उत्पादन करने में ताना है। रिकाडों के मता-सुत्य कर साम को प्रयास प्रवास पू जो की मात्राक्षों में परिवर्तन होने तथा इनकी दिये गये पारितोषिकों में कमी स्था पृत्व होने के फलस्वकर इनके द्वारा प्राप्त हुई चस्तुपों के सार्पन सुरक्ष करने से सार्पन सुरक्ष करने सुरक्ष में सार्पन सुरक्ष सुरक्ष से सार्पन सुरक्ष सुरक्ष से सार्पन सुरक्ष सुरक्ष से सार्पन सुरक्ष सुरक्ष से सार्पन सुरक्ष सुरक्ष सुरक्य सुरक्ष सुर

लाभ की प्रत्येक गिराबट के कारण उन सभी वस्तुओं के मृत्यों में भी कमी ही जावेगी जिन के उत्सदन में पूंजी का श्रधिक महत्व है तथा उन बस्तश्रो के मत्य ऊँव हो जावेगे जिन के उत्पादन में धम का ग्राधक महत्व है। इस का ठीक विपरीत परिखाम वेतनो मे गिरावट तथा लाभो मे विद्य के फलस्वरूप होगा।"2

रिकाडों का मन्य सिद्धान्त अनेक आलोचनाओं का विषय बना है। सबई टारेन्स (Robert Torrens) ने अब्दूबर १८१६ ई० में 'Edinburgh Magazine and Literary Miscellapy' नामक पतिका में लिखित एक लेख. जिस वा क्षीपंक "Strictures on Mr. Ricardo's Doctrine respecting Exchangeable Value" था, में क्टमालोचना की । रिकाडों के समकालीन माल्यम ने भी रिकाडों के मृत्य-सिद्धान्त की अपनी प्रमुक Principles of Political Economy के दमरे ग्रह्माय के चौथे खण्ड में कटी भ्रालोचना की । केदल James Ramsey JcCulloch रिकाडों के इस सिदान्त के प्रतिरक्षक थे। इन ग्रालोचनाओ के पनस्वरूप रिकार्डों का च्यान सिद्धान्त के शोपों की ग्रोर ग्राविक ब्रग्ना तथा मत्य के श्रम-सिद्धान्त में इट विद्वास रखते हुए भी रिकार्डों ने ग्रपने मित्र McCullech को लिखिन एक पत्र में इस सिद्धान्त की स्वयं ग्रंपनी व्यास्त्या के प्रति ग्रंसन्तीस प्रश्ट करते हथे निम्न शब्द लिखे थे।

"I am more convinced than ever that the great regulator of value is the quantity of labour required to produce the commodity valued. There are many modifications, which must be admitted into this doctrine, from the circumstarces of the unequal times that commolities require to be brought to the market, but this does not invalidate the doctrine itself I am not satisfied with the explanation which I have given of the principles which regulate value I wish a more able pen would undertake it. The fault is not in the adequacy of the dectrine to account for all difficulties, but in the adequacy of him who has attempted to explain it 's

मान्यस की ब्रासीचना के फलस्वमप रिवार्डी ने ब्रयने मृत्य के श्रम सिद्धान्त का पून निरोक्षण किया तथा इस सिद्धान्त में ग्रावब्यक संशोधन करके श्रम की मात्रा के श्रीतरिक्त वस्तुओं को प्राप्त करने घथवा बनाने में ब्यय हुये समय की मात्रा के प्रभाव को भी वस्तक्षों के विनिमय मृत्य के निर्धारण से महत्व दिया। यह रिकार्डी द्वारा McCulloch को मई, १८२० ई० में लिखित पत्र में निम्नलिखित राज्यों से भली प्रकार विदित हो जाता है।

Divid Recardo Principles of political Economy and Taxation, 3rd ed .

<sup>17</sup> St. 19 St. 1 Transfers of Pointain Leonomy and Tetanton, 3rd ed., p. 53 Letters of David Racardo to James Ramsey Meculloch, 1816 1823 (New York 1995) p. p. 47, 48.

After the best consideration that I can give to the subject, I think that there are two causes which occasion variations in the relative value of commodities, Ist, the relative quantity of labour required to produce them, 2nd, the relative times that must elaise before the result of such labour can be brought to the market "4"

इस प्रकार यस की मात्रा के प्रतिरिक्त रिकार्धों ने मूत्य के कारएों के विद्वेषण में समय के प्रभाव को भी महत्व दिया। McCulloch को तिब्बित एक प्रम्य पत्र में मूल्य के सिद्धान्त की व्याल्या से सबस्थित कठिनाइयों की चर्ची तथा McCulloch से इन कठिनाइयों का समाधान करने का अनुरोध करते हुये रिकार्डों ने लिखा है कि "यहि मुक्तकों मृत्य के विषय पर अब किर अध्याय जिल्ला पड़े तो स्थान को स्वीकार कहाँ मा कि मूल्य एक कारएं से निर्मालन होकर दो नारएों में निर्धारित होकर दो नारएों में निर्धारित होता है। मूल्य प्रयम, वस्तुओं का उत्पादन करने के लिथे यम की सोपेश मात्रा तथा दूसरे, वस्तुओं को बनाने के समय से लेकर उनका बाजार में विकाय करने के समय तक वितियोग यूँ जी की लाभ-दर से निर्धारित होता है।"

उपरोक्त सभी कथनों से केवल एक ही बात सिद्ध होती है और वह यह है कि रिकारों का मूर-निद्धान्त अनेक दोषों का भण्डार है तथा रिकारों के लिये इस मिद्धान्त की आलोचकों के आक्रमणों ने प्रतिरक्षा करना एक कठिन कार्य था।

### (२) वितरस सिक्षान्त

रिनाडों की याधिक विचारों ने इतिहास में प्रसिद्धि का मुख्य कारता उसका विवरण सिद्धाल है। इस कोन में रिकारों का विवेश योगशान है। प्रपत्नी पुस्तक Principles of Political Economy and Taxation की भूमिका से प्रयं-शासन में विवरण के सिद्धालों के महत्व को स्पट करते हुने रिकारों ने तिल्ला है कि "भूमि की उत्तिन—वह समस्त मात्रा जो भूमि पर से श्रम, यन्त्रों व पूँजी का प्रयोग करके प्राप्त की जाती है—समाज के तीन वर्गों प्रवर्ष पुरस्तापी, पूँजीपति व श्रमिकों के सध्य निमालिक करवी जाती है। उत्पत्ति का प्रमुत्ता का प्रमुत्ता का प्रदान हिस्से शीनो वर्गों को प्राप्त होते हैं कमरा. लगान, नाम तथा वेतन कहनाते हैं। उन निममों का प्रति-

<sup>4</sup> lbid : p 65.

<sup>5 &</sup>quot;I sometimes think that if I were to write the chapter on value again which is my book, I should acknowledge that the relative value of commodities was regulated by two causes instead of one, namely by the relative quantity of labour necessary to produce the commodities in question, and by the rate of profit for the time that the capital remained dornant and until the commodities were brought to the market." (Bott 19, 71, 72)

पादन करना, जो इस विसरण का नियमन करते हैं, प्रर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है 6 इस प्रकार यह भली प्रकार विदित है कि रिकाडों की पुस्तक में मुख्य तथा उत्पादन की अपेक्षा वितरण का अधिक महत्व है तथा इसी क्षेत्र में रिकाडों का विशेष योगदान है। वितरण के सिद्धान्त में लगान के सिद्धान्त को वेन्द्रीय स्थान प्राप्त है। वास्तव में रिकाडों का लगान का सिद्धान्त समाजवादियों की ग्राधिक संघार योजनायों की ग्राधार शिलाहै। रिकार्डों के ग्रनुसार "लगन्न भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मूल तथा ग्रनाशवान (Original and Indestructible) शक्तियों के उपयोग करने के कारण दिया जाता है"। रिकार्डों के अनुसार लगान एक प्रकार का शन्तरीय शाधिवय (Differential Surplus) है जो शब्खी भूमि के भूस्वामी को सीमान्त भूमि के उत्पादन की तुलना मे प्राप्त होता है। सीमान्त भूमि लगान रहित (no-rent) भूमि होती है क्यों कि इसकी कूल उपण केवल उत्पादन व्यय के समान होने के कारए। इस पर किसी प्रकार का आधिक्य गेप नहीं बचता है। सीमान्त भूमि घन्य कास्त वाली भूमियों में भवसे कम उपजाळ भूमि होती है। रिवारों के लगान के मिद्धान्त में इस सीमान्त भूमि का विशेष स्थान है वयोगि लगान का कम ग्रयवा ग्रधिक होना सीमान्त भिम की स्थिति पर ही निर्भर रहता है। यदि जनसरया मे वृद्धि होने तथा क्रमगत उत्पत्ति हास नियम (law of diminishmg returns) के लागू होने के कारता सीमान्त भिम की स्थित नीची हो जाती है तो लगान में दृद्धि हो जाती है तथा यदि यह स्थिति जनसंख्या के सीमित होने संयवा वेती काश्त सम्बन्धी कुछ वैज्ञानिक सुधार होने के कारण ऊपर हो जाती है ती लगान कम हो जाता है। लगान के ब्राधिक्य होने के कारण जो ब्राय भस्यामी को दिना कोई परिश्रम किये केवल बाह्य परिस्थितियो - जनसरया मे विद्व होने तथा उत्पत्ति-न्हास नियम के लाग होने—के कारण प्राप्त होती है समाजवादियों ने इस श्राय को अनुचित घोषित किया है तथा भूस्वामी वर्ग को समाज विरोधी वर्ग कहा a 1

एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि रिकारों का बेतन-विद्वान वेतन का जीवन-निवीह का पिद्वान है क्योंकि रिकारों के क्यमानुसार वेतन की प्राकृतिक दर अभिकों की उन स्मृत्यस सावस्थकताओं में निर्धारित होती है जो उनके जीवन-

<sup>6 &</sup>quot;The produce of the earth—all that is derived from its surface by the muted application of labour, machinery and capital, is divided among three classes of the community, namely, the propretor of the land, the owner of the stock or capital necessary for its cultivation, and the which regulate this distribution is the principal problems produced economy " (Principle Political Foonomy and Taxation, 3rd cd. Proface).

<sup>7</sup> Ibid p. 180

<sup>8.</sup> रिकार्डों के लगान के सिद्धान्त के मित्रस्तार ग्रध्ययन के लिये ग्रध्याय ११ को वित्ये।

निर्वाह के लिये ब्रावहयक हैं। रिकारों का कहना था कि बन्य उन सभी वस्तुष्ठों के समान जिनका क्रय व विक्रम किया जाता है तथा जिनकी मन्त्रा में कभी व वृद्धि भी जा सकती है, अम का भी अपना प्राइतिक व बाजार पूर्व होता है। अम का प्राइतिक व बाजार पूर्व होता है। अम का प्राइतिक प्रव बाजार पूर्व होता है। अम का प्राइतिक मूल्य (वतन) वह पूर्व है जो अभिन्दों की प्रिक को स्थिर रखने के लिये अभिक्तों को अवस्य अग्वत होना चाहियों । यह बास्तविक वेतन इस प्राइतिक अपवा वीभंकातीन वेतन से कम होगा तो अभिक्तों की नव्या उनके मींग की अपेक्षा बीभारी व मृत्यु ब्रावि कारणों से कम हो जोवंगी तथा वेतन सब कर एक बार फिर अम के प्राइतिक मूल्य (वेतन) के समान हो जावंगे। इसके विपरीत वास्तविक वेतन वेतन यदि प्राइतिक वेतन से स्रमिक होने तो अभिकों की पूर्ति कम ब्रायु में विवाह करने ब्राविक कारणों से बढ जावंगी तथा परिणासस्वरूप वास्तविक वेतन कम होकर प्राइतिक वेतन के समान हो जावंगे। इस प्रकार वीधिक वेतन कम होकर प्राइतिक वेतन वर से समीप रहने की प्रवृत्ति होती है जो स्वयं अभिकों के जीवन-निर्वाह स्तर से निर्वारित होती है।

या। यह त्याह करते हुवे रिकाडों ने तिखा है कि हमको "यह नहीं तमफता । यह त्याह करते हुवे रिकाडों ने तिखा है कि हमको "यह नहीं तमफता । यादियं कि प्राकृतिक मूल्य जो अभिको ही लाख तथा अच्य आवश्यकताओं द्वारा निर्वारित होता है, पूर्णत्या स्थिर रहता है, यह एक ही देश में भिन्न समय पर भिन्न होता है तथा भिन्न देशों के बीच इसमें काफी अन्तर होता है। यह मुन्यतः लीगों की आदतो तथा रीसि-रिवाडों में निर्यारित होता है। 'ए रिकाडों का कहना था कि प्राहृतिक वेतन दर से हुढि करने तथा अभिकों की स्थित से मुखार करने के निर्यं रीति, रिवाडों के युवार होना आवश्यक है।

यश्चित्र रिकारों ने बेतनों के शीवन-निर्माह सिद्धान्त का समर्थन किया है, परन्तु स्मित्र के समान उनका भी यह विश्वास या कि समाज का आर्थिक विकास होने पर पूँजी का अधिक उपयोग होने से श्रम की अधिक मौग होने के फलस्वरूप श्रमिकों की बास्त्रविक दरों का श्रनिश्चित समय तक प्राकृतिक बेतन दर से श्रीधक रहना सम्भव है।

विश्लेषणात्मक इंग्टि से यह कहना अनुचित नहीं है कि रिकार्डों का बेतन सिद्धान्त सरत सिद्धान्त था रिकार्डों के अनुसार अम एक अकार की बस्त है लगा अग्य सभी बस्तुओं के समान इस की मूल्य-बेतन-भी इसकी मांग व द्वीत की शक्ति यो द्वारा निर्धारित होता है। यम की गूण युंजी की मात्रा से निर्धारित होती है। रिकार्डों का कहता है कि अग्य सभी मूल्यों के निर्धारण के समान बेतन भी पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत बाजार में स्वतन्त्र इस्त की निर्धारण होने चाहिशे तथा इस

<sup>9.</sup> David Ricardo : op. cit. Vol I, p. 97.

रिकाडों के विचारानुसार समाज की ग्राधिक प्रगति के साथ-साथ लाभ की सात्रा से भी कसी की प्रवत्ति होगी। समाजव धन की प्रगति के साथ लगान की मात्रा में बढ़ि होती है. सम्भवत: बेतन भी, महयों में बढ़ि होने के कारण, बढ़ते हैं। परन्तु लाभ की मात्रा कम हो जाती है। रिकार्टी का कहना था कि भस्वामी कल उपज में से अपना लगान, जो जनसंस्था में वृद्धि होने तथा क्रमागत उत्पत्ति ह्वास नियम के लाग होने के कारण निरन्तर बढ़ता रहता है. निकाल कर क्षेप श्रमिकों व पँजीपति-साहसी को आपस में बॉटने के लिये दे देता है। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में यदि देतन में विद्वि होती है तो परिगामस्वरूप लाभ में कमी हो जावेगी। इसके विपरीत लाभ में वृद्धि देवनों में बमी करके ही सम्भव हो सकती है। इस प्रकार रिकाडों ने यह स्पष्ट किया है कि श्रमिक व पूँजीपति के मध्य सदा सवर्ष रहता है। भूम्यामी का हिस्सा, जो जनसंख्या में बृद्धि होने के साथ-साथ बदता रहता है, उसको नदा बिना कठिनाई के प्राप्त हो जाता है। रिवार्डों ने श्रमिक व पुँजीपति के मध्य इस समर्प को इस प्रकार व्यक्त किया है, "श्रमिक के बेतन से, लाभ में कमी हुए दिना, कभी वृद्धि सम्भव नहीं है। यदि ग्रनाज का कृषक तथा श्रीमक के मध्य विभाजन होना है तो यदि श्रमिक को इस ग्रनाज का ग्रधिक ग्रनुपान प्राप्त होता है तब स्पष्ट है कि कृपक के पास कम अनाज रहेगा। इसी प्रकार यदि कपड़ा व रई वा विभाजन श्रमिक व उसके स्वामी के मध्य होता है तो यदि प्रथम को ग्रधिक प्राप्त होता है तो दूसरे को उसी अनुपात में कम प्राप्त होगा।"11 इस निराशास्मक वातावरण से यह स्पष्ट है कि कृषि व उद्योग में कच्चे माल के मृत्यों में वृद्धि होने के फलस्वरूप यदि वेतनों में वृद्धि होती है, तो लाभो में कभी हो जाता है। श्राधिक प्रगति के साथ साथ लगान में दृद्धि होने, बास्तविक वेतन दरों के स्थिर रहने तथा लाभो की दर में कमी होने की प्रवृक्ति पृष्ठ १७७ पर दिये गये रेखा चित्र सारा असी प्रकार स्वब्ट हो जासी है।

<sup>10 &</sup>quot;There is no means of improving the lot of the worker except by limiting the number of his childern. His destiny is in his own hands" (Recards: Principles)
11, lbd. Vol I, P.35

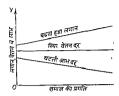

रिकार्डों ने यह ध्यक्त किया है कि समाज की प्रमति के साथ लाभ में कमी होने की प्रवृत्ति ध्रमिको के दीर्घकालीन हिनों के पश में नहीं है क्यों कि लाभ की दर में कमी हो ने दे जो-सक्य करंग के उत्साह में भी कभी हो जावेगी। पूँजी के सबय का प्रभाव होने के कारणा देतन कोए (wages fund) भी कम हो जावेगा तथा ध्रमिको की स्थिति खराव हो जावेगी क्यों के बेसन कोए के कम हो जाने पर वेदन भी कम हो जावेग हो स्थाव के सम हो जावेग स्थाव स्थ

रिकाडों के वितरण के सिद्धान्त की व्याख्या में भूमि का राष्ट्रीयकरण करने के पत्त में बहुत तर्क प्राप्त हो जाते हैं तथा मानर्सवादी ममाजवादियों ने प्रपन्ने विवारों तथा भूमि के राष्ट्रीयकरण करने व लगान का कर के द्वारा सामाजीकरण करने की योजनात्रों की वाच्छनीयता सिद्ध करने के सिये रिकाडों के लगान-सिद्धान्त की शरणा ली है।

परन्तु इसका यह सर्थं कदापि नहीं है कि रिकाशों का विवरण सिझाल दोप-रिह्त है। रिलय के समान रिकाशों ने भी लाभ व ब्याज में कोई अस्तर नहीं किया है। इसके अधिरिक्त रिकाशों का यह कहना भी विल्कुल सरय नहीं है कि अस का मूल्य अस्थ थस्तुओं के समान इसकी मांग व पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। वास्तिविकता यह है कि यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाने कि अप एक बस्तु के समान है तो भी अम में अनेको विश्वित्ताएँ—अम नाशवान है तथा इसको अभिक से सलग नहीं किया दसको अभिक से सलग नहीं किया जा सकता है इत्यादि—है जो अस्थ वस्तुओं में नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार मांग व पूर्ति का नाशारण नियम वेतनों के निर्धारण में ठीक उसी प्रकार लागू नहीं होता है, जिस प्रकार कि यह वस्तुओं के मुह्य-निर्धारण में लागू होता है, जिस प्रकार कि यह वस्तुओं के मुह्य-निर्धारण में लागू होता है, जिस प्रकार कि यह वस्तुओं के मुह्य-निर्धारण में लागू होता है,

### (३) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त

घपने सस्यापक पूर्वाधिकारी एडम स्मित्र के समान रिकार्डों भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के भारी पक्षपाती थे । वे स्वतन्त्र व्यापार के लाभो से भती प्रकार परिचित ये तथा सरक्षण के विरोधी थे । स्वतन्त्र अन्तर्राधीय व्यापार के पक्ष में ससंद से १ दर् ई० में भागए। देते हुए रिकार्डों ने नहा चा कि "यह देश (द गलेंड) ससार में सब मधिक मुली देश हो सनता है यदि यह Corn Laws नी बुराइयों से मुक्त हो जावे।" अन्तर्राहीय व्यापार के लाभों नी स्पष्ट करने के हेतु रिकार्डों ने दो देशों इ गलेंड व पुर्तेगाल तथा दो वस्तुओं मदिरा (Wane) तथा कपडे ना उदाहरण दिया है। रिकार्डों का महता है कि अपर्राहीय व्यापार दोनों पक्ष देशों के आर्थिक हितों के लिये लाभवायक होता है भने ही दोनों में से एक देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में दूसरे देश को प्रयोक्ष क्यापार में सुसरे देश को प्रयोक्ष क्यापार में ने हो होनों में से एक देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में दूसरे देश को प्रयोक्ष क्यापार में मुली हो होने में हो एक देश दोनों वस्तुओं के

इन्तरिष्ट्रीय व्यापार के तुलनान्मक व्यय के <u>निदान्त का</u> प्रतिपादन सुक्रसे पहले रिजार्की में ही किया या . इस सिद्धान्त की रिकार्की ने स्वय अपने आप से एक प्रश्त में प्रारम्भ क्या। दो देशों में उत्पादन का विनिमय क्यों होता है <sup>?</sup> प्रयान् यदि दोनों देश ग्रनाज तथा वस्त्र का समान रूप में उत्पादन कर मक्ते हैं तो अन्त-र्राप्ट्रीय व्यापार की क्या आवश्यकता है ? इसका साधारण उत्तर यही हो सकता है कि दोनो देशों को ऐसा करने से लाभ होता है। रिकार्डों के समय में मुक्त ज्याबार तथा सर्राक्षत व्यापार के समर्थकों में एक बड़ा विवाद चल रहा था। सरक्षण के पक्षपातियो द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विपक्ष में विशेषकर यह तर्क दिया जाता था कि इम्लैंड के लिये रूम अथवा पोलैंड से गेहुँ तथा अन्य कृषि पदार्थों का आयात करना ब्यर्थ है क्योकि वह स्वयं इन दोनो बस्तुयो को रूस तथा पोर्लेड के समान क्षमता से उत्पादन कर सकता है। रिकार्टी ने सरक्षमा के पक्षपातियों के इस तर्क का जवाब निम्न प्रकार से दिया है। यह उत्तर इस प्रकार के सभी उदाहरएों। पर लागू होता है । उसका कहना है कि ऐसा इसलिये होता है क्योंकि इ ग्लैंड को अन्य वस्तुओं के उत्पादन की अप्रेक्षा सूती बस्त्रों के उत्पादन तथा निर्यात करने से अधिक लाभ हीता है। बास्तव में दूसरे देशों को सूती दश्कों का निर्यात करते से इंग्लंड को स्वयं देश में ज्वारादन करने की प्रपेक्षा दूसरे देशों में प्रधिक मात्रा में प्रताण मिल सकता है और इमिलियं ऐसा करने से यहाँ के निवासी ग्रधिक ग्रनाज का उपभोग कर सकते है। इसलिये इंग्लैंड लाद्य का उत्पादन न करके उतने धम को कपाम के उत्पादन मे लगा देता है और उसका निर्यात करके इसके बदले में ग्राधिक अनाज प्राप्त कर लेता है। रिकार्डों ने ध्रयने इस विचार को निम्नाकित उदाहरण द्वारा समभायाँ है जो उस समय की परम्परावादी विचारधारा के अनुमोदको के लिये महत्त्वपूर्ण बन गया है।

'व्यदि दो व्यक्ति जुते तथा टोग (hats) बना चक्ते हैं और यदि एक व्यक्ति दोनों के बनाने में हमरें हे अधिक नियुष्ण है परन्तु हैट निर्माण में बहु स्वने प्रतियोगी से केवल ट्रै प्रयवा २०% प्रधिक श्रेट्ट है जबकि वह बुतों के निर्माण में ेु प्रयदि इन्दे%, प्रधिक थेंट्ट हैं तो ऐसी दवा में क्या यह दोनों के हिंदा में होगा कि येंट प्रादमी केवल जूतों का निर्माण करें थीर कम योग्य व्यक्ति केवल टोपी का निर्माण करे ?"11 प्रन्तर्राट्टीय व्यापार का तुलनात्मक व्यय मिद्धान्त (Comparative Cost Theory) उपरोक्त टिप्पणी में व्यक्त उदाहरण का ही एक व्यापक रूप है। सिद्धारत की मान्यतायें

रिकाडों ने ग्रपने अन्तर्राप्टीय सिद्धान्त को कुछ मान्यताओं पर आधारित किया था। कुछ मान्यताग्रो का भ्रवनी ध्यवस्था मे उन्होने स्वष्ट वर्र्णन कर दिया था ग्रीर कुछ उसमें स्वय सिद्ध है। ये मान्यताये निम्नाकित थी।

१ — केवल श्रम ही उत्पादन का साधन था और उत्पादन व्यय केवल श्रम के रूप में ही समभा जाता था जो दिनों व इकाइयों के रूप में स्पष्ट किया जाता था।

२ - सभी श्रम पुरी तरह से ममान समभा जाता था। ३ — उत्पादन, अनुपातिक प्रतिफल के नियम के आधार पर होता था अर्थात

को बस्तको का व्यय अनुपात स्थिर समक्ता जाता था।

४—किसी एक समयमे दोवस्तुधो तयादो देशो का विचार किया जाता था।

५- उत्पादन के साधनों को देश के भीतर पूर्णतया गतिशील परन्त दो देशों के मध्य पूर्णतया गतिहीन विचारा जाना था।

. ६ — यातायात के व्यय पर व्यान नहीं दिया जाता था ।

४ - ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को सभी प्रकार की बाघाओं तथा नियन्त्रसों से मुक्त समभा जाता था ।

-- स्वर्ग मान दोनो देशो मे लागू होता था और द्रव्य का परिमाण सिखान्त सत्य समभा जोता था ।

६ - दोनो देश स्थायी सन्तुलन की स्रोर सर्देश प्रयत्नशील होते हुये माने जाने थे, जिनमे व्यापार-चक्र के समान किसी बात से बाधा नहीं पडती थी।

१० -- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समान आर्थिक शक्ति वाले देशो के मध्य तथा समान अर्थिक महत्व वाली वो वस्तुओं में होता था। सिद्धान्त की ग्रालीचनाएँ

कुछ दिनो पहले तक रिकार्डों के द्वारा प्रतिपादित ग्रन्तर्राष्टीय व्यापार का परम्परावादी सिद्धान्त प्राय मान्य था। विशेषकर ग्रुँग्रेजी भाषी देशों मे यह ग्रधिक भान्य या जैसा कि एत्सवर्थ (Ellsworth) ने लिखा है कि यह सिद्धान्त क्रमागत उत्पत्ति हाम निवम अववा श्रम जिमाजन के लाओं के समान विसक्त महब तथा निविवाद समका जाता था। परन्तु इस मिद्धान्त की सैद्धान्तिक रूपरेखा पहले में ही स्यिर नहीं है, क्योंकि इसकी नीव ही कमजोर है। वर्तमान समय में बंटिल ग्रोहलिन (Bertil Ohlin) तथा फेक ब्राहम (Frank Graham) आदि रोखको के द्वारा इसकी बहत बद ग्रालोचना की गई है।

<sup>11.</sup> Ibid : footnote, p. 83.

रिकाडों के सिद्धान्त की सबसे महत्वपूर्ण बालोचना वस्तुमों के ब्रान्तिक विनियस को समझाने के लिये ध्यान्यस की सायमा के दिवद है। यहाँ तक कि उपित्रसों सताब्दी में सापेक कीमतों के समझाने में कोमत का अम सिद्धान्त प्रस्वीचन कर निया गया था बंधों के अम के समूहों में प्रतिस्पर्ध नहीं होती इसके अतिरिक्त उपायत के अन्य सायमो — पूर्ण होते होते से असे अतिरिक्त उपायत के अन्य सायमो — पूर्ण होते हो साथ ही साथ परिमाणात्मक (Quantitative) अन्तर है— को जोडने के साथ ही साथ परिमाणात्मक है। यदि अस-क्या अपवा वास्तिक क्या का आवारिक कीचा भी आवस्यक है। यदि अस-क्या अपवा वास्तिक क्या का आवारिक कीचा की सामझाने स्वाम कर दिया जाता है तो अस्तिकृत सिद्धान्त पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार का सिद्धान्त अपने अपन्त्र कर्ता हो जाता है। माथ ही साथ ध्या-अयव की मान्यता उरायत ते साथनों के परिवर्गनीक सोग में में न नही साती है। यह भी कहा पया है के जुनना करने के सिद्धान्त को अस-क्यय के खारा समकान स्वाप देना चाहिक क्या हो साथ हो स्वते उत्तम है। इसित्र आलोचक यही चढ़ते हित्व हत मिद्धान्त को अस-क्यय के खारा समकान साथ देना चाहिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समस्य की व्यावसा कोमतों के रूप में करती चाहिक क्योप होगा और कौन देव ज्ये उत्तर करती है कि कित व स्तुष्ठी का अस्तरों।

दम सिद्धान्त को दूसरी किटनाई उत्तत्ति के प्रमान्वय की मान्यता के कारण जनत होती है। रिकाडों के ब्रनुसार उत्तरावन के प्रत्येक विभाग में समता ब्याय नियम लागू होता है, जिसके ब्रनुसार किसी बस्तु की प्रतिरक्त मान्या को पहने के समान प्रतिरक्त होता है। इसके दिन के समान प्रतिरक्त के समान प्रतिरक्त के समान प्रतिरक्त के समान की किसी होता के स्वत्य है। वस्तु जैसानिक हम सब जानते हैं समता ब्याय नियम कुछ समय तक ही लागू होता है। इसके परचाव क्रमामक उत्तरीति हास नियम लागू होने तकता है जिसके कारण बम्बर्साट्टीय विकिथी करण जनता व्याप सम्वर्गाट्टीय विकिथी करण जनता व्याप सम्वर्गाट्टीय विकिथी के तुननारसक व्याप सिद्धानी के विविद्ध होता है।

क स्त सिद्धान्त का एक अन्य दोप इस मान्यता पर आधारित है कि वयापि देश क मन्दर उत्पत्ति के साधन पूर्णुद्ध्या गतिवांशि होत है परस्तु अन्तर्राष्ट्रीय हरिट से ये पूर्णुद्धया गतिहीन होते हैं। यह मान्यता ध्वसारतिक है तथा तथा के अनुसार नहीं है। विभिन्न प्रावनों की विभिन्न उद्योगो तथा विभिन्न से को के मध्य पूर्ण गतिन प्रोत्तना देश के प्रपत्तर भी नहीं पार्द जानों है। यह तथ्य देश में विभिन्न स्वयन्त्रों तथा विभिन्न क्षेत्रों में मजदूरी तथा ब्याज दरों में विद्याना व्यापक मन्तर से स्पट होता है। उनके स्वितिस्क स्था तथा पूर्जी की पिद्धे हुने उद्योगों से हटा कर दूसरे उद्योगों में सन्तता व सीम्रता के साथ गहीं तथाया जा सकता है। साथनों की याजदिक गितहीनता कीमतों को अधिक प्रमाधित करती है। परन्त सासविक बात तो यह है कि साधनों की ब्रान्तरिक गनियोलता का ग्रमाव वास्तव में उस ब्रग्तर्राष्ट्रीय विश्वार्टी-करण का फन है जिसके कारण एक देन किसी एक प्रकार के ब्रोबोपिक सगठन से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होने के कारण उत्पादन के वैकस्पिक ढगो को मही ब्रपना सकता है।

रिकारों के तुलतासक व्यय सिद्धान्त में एक और परम्परावायी मान्यता यह है कि इस मिद्धान्त में यातायात व्यत का विवार नहीं किया जाता है। परन्तु सह मान्यता प्रवास्तिक है। बहुत ने ऐसे उत्पादन क्षेत्र है जिनमें यातायात व्यय क्षन्तु के उत्पादन व्यय से भी प्रशिक महत्वपूर्ण होता है। एक वस्तु का प्रायात प्रयवा निर्माल तव तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि दोनों दों के मध्य उत्पादन व्यय का प्रवत्त तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि दोनों दों के मध्य उत्पादन व्यय का प्रयक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि दोनों के यातायात व्यय से व्यविक नहीं होता है। वातायात व्यय की उपस्थित के तीक्षरी प्रकार की वस्तुयों के सम्पादना हो जाती है और यह वस्तुयों निर्योत नया प्रायात वस्तुयों के प्रतिरक्त देश के प्रस्वर उत्पादन की गई वे वस्तुयें होती है जिनका न तो ग्रायात हो होता है तथा निर्माल हो होता है। जुड़ प्रयंत्वासिकाने ने इस कठिनाई को दूर करने का प्रयत्त इस प्राप्तर पर किया है कि वह देश जो किसी वस्तु का निर्मात करता है उसे यातायात व्यय सहन करता परवत है और इस दशा में यातायात व्यय को भी उत्पादन व्यय में सिम्मिलत कर लेना चाहिये।

यातायात ज्यम की उपस्थित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के परम्परावादी नुतना-त्मक ज्यम निद्धान में एक दूसरे दोप की और सनेत करती है। बहुत से उदाहरण यह स्पष्ट करने के निये दिये जा सकते है कि किम प्रकार किसी दंग का एक आग एक वस्तु का आधान कर सकता है और उसी देश का दूसरा भाग इस वस्तु को न्याय उस्पत्र कर उसकी निर्मात कर सकता है। उदाहरणार्थ जर्मनी के बन्दरगाह इंगनेड से कीयले का आधान करने के आदी ही गये थे न्यापि जर्मनी स्वय कीयले का एक अधिक उतायहक तथा निर्मात करने बाना है यह प्रा

फ्रिक ग्राहम के ममान कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह पूर्ण कप में मिछ कर दिवा है कि रिकार्डों की माग्यताओं को स्वीकार करते पर भी पूर्ण अम विभाजन असम्भव होगा। फ्रेंक गाहम ने अपूर्ण विशिष्टीकरण को ममक्कान के लिये वहुत से उदारुरण दिये हैं।

यदि हम दो ऐसे देवों को लं जिनमें एक देश छोटा घीर दूसरा देश बढ़ा है तो यह सम्भव है कि पहुंचा देश किसी एक वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विधिवय्दता प्राप्त कर से अब कि दूसरा देश दोगों बस्तुओं का अध्यादन करे। यह इसिनों भी हो सकता है नयों कि छोटा देश वत बस्तु का उत्पादन जिसमें इसने विधिन्दीकरण, इसने प्राप्त में मही कर सकता है कि दोगों देशों की पूर्ण मान को पूरी कर समें। उदाहरण के जिये बहा, भारतवर्ष की तुलना में कपास की प्रयोक्षा जावल बहुँन सस्ता पैदा कर सकता है। रिकार्डों के नुननात्मक ध्यप के सिद्धान्त के प्रनुसार ब्रह्मा चावल के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करेगा धौर भारत कराम के उत्पादन में। यहाँ पब ब्रह्मा चहुता छोटा देश होने के कारण भावल के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर सम्ता है धौर इसके कुछ भाग की भारत से कपास के प्राप्ता कर प्राप्ता कर के निये निर्यांत कर सकता है पर सकता है पर सकता है। कर कर सकता है। के कारण मिन्नावित दों कराएं से के वा उत्पादन कर है। कर सकता है।

- (१) छोटादेश होने के कारए। ब्रह्मा भारत की चावस की सम्पूर्णे मींग पुरा नहीं कर सकता है।
- (२) यदि भारत में कपास के उत्पादन में पूर्ण विधिष्टीकरए हो जायगा ती बह्या छोटा देश होने के कारण भारत की सारी क्यास को नहीं सरीद मक्ता है।

इससे स्पट है कि बड़ा देग पूर्ण कप से विशिष्टीकररण नहीं कर सकता है। इसी प्रकार अपूर्ण विशिष्टीकररण उस समय होता है जब दो वस्तुयें ऐसी हो जो सुलगारमक कीमत की न हो—एक बहुत प्रधिक कीमती तथा दूतरी बहुत कम कीमती हों। ऐसी स्थिति में स्विध प्रधिक कीमती तथा दूतरी बहुत कम कीमती हों। ऐसी स्थिति में स्विध प्रधिक कीमती हों। ऐसी स्थिति कर उपायन करने होंग देग के स्विध विशिष्टीकरण सम्भव नहीं होंगा। इसमें यह निकर्ण करने वाने देश के स्विध विशिष्टीकरण सम्भव नहीं होंगा। इसमें यह निकर्ण निकत्तान है कि जब तक हम दो समान सांकार डांग देशों तथा समान कीमत सिक्ता के सहस्र में के स्वाहम ने ठीक हों नहां है कि पूर्ण विशिष्टीकरण की परप्परावादी सम्भवना हो दोगों के स्था तभी सम्भव हो किती है जब हम ऐसी दो बस्तुओं को बी देगों के स्था तभी सम्भव हो सकती है जब हम ऐसी दो बस्तुओं को बी देगों के स्था तभी सम्भव हो सकती है जब हम ऐसी दो बस्तुओं को विशाम एक हों आर्थिक स्थान योखता सांबाहि होंगे हो ऐसे दो। को से जो सन्भम एक हों आर्थिक स्थिति में है। वास्त्रिक सनार में यह दोनों परिस्थितियों बहुत कम ताई लागी है। इसीमंग्रे रिकार्डों का तुलनारसन अग्र मिद्यान अवास्त्रिक नामून पड़ता है। इसीमंग्रे रिकार्डों का तुलनारसन अग्र मिद्यान अवास्त्रिक नामून पड़ता है।

नुजनास्मक स्थाय निखान्त की एक अस्य सीमा इस बात में जात होती है कि देविने असुनीय एनं देवा को एक ऐसी बस्तु के उत्पादन करने का प्रयत्न करना करना करना करना करना करना करना कि वादत है मेरि की कि वादत है, निबक्त उत्पादन में इस देश को प्रावृत्तिक लाभ नहीं होता है और किसे अहु देश दूसरे देश से सस्त्री कीमत पर आधात कर सन्ता है। आध्यक्त प्राय समी देश मिनक तथा नैतिक कारणों से विदेशों पर निभरता दूर करने के उद्देश से निवादित गिरियों का पातन करते हैं। इसका अच्छा उद्याहरण उद्योग तथा दक्षिणों अगरत के प्रदेशों ने करने कुट की प्रक्षिक उत्पादन प्रमाप एवं एक्स करना है अबिन हुसारे पड़ोसी पाकिस्तान का करने युट के उत्पादन पर एक्सिकार है। जुद्ध लेखको ने मह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि यह सिद्धान्त उस देश में लागू नहीं होता है जो किसी वस्तु की एक किस्स को दूसरे देशों से आयात करता है जब कि उसी वस्तु की दूसरी किस्म को स्वय उत्पादन करके निर्यात करता है। वास्तव में यह कोई सीमा नहीं है। व्यारता में वस्तु की प्रत्येक किरम एक पृथक उत्तम वस्तु समसी जाती है। हो सकता है कि भारत को मोटे तथा साधारण वस्त्रों के उत्पादन में कम ब्यय का लाभ प्राप्त हो परन्तु महीन तथा रूच्छे वस्त्र के उत्पादन में कोई भी नाम न हो। ऐसी दक्षा में भारत के लिये मोटे कपड़े का निर्यात तथा महीन वस्त्र का आपात करता आवस्यक है।

यन से यरिटल बोहलिन ने रिकार्डों के सिद्धाना को खतरनाक, ध्रवासिक तथा ध्रनास्तिक रूप मान्यस्था रूप में ब्रिटल कहकर प्रालोवना की है। परम्परावादी मिद्धान्त जिल्त तथा ध्रवास्तिक र मान्यस्था व्यत्ता गाया है कि यह विभन्न देशों में स्वयंत्र पृष्टे मान्यस्था प्रेत है। प्रदार के बारे में विचार नहीं करता है। यह इस बात का विचार नहीं करता है। यह इस बात का विचार नहीं करता है कि किसी देश में उत्पादन ध्या की कामी वम मजदूरी, वम व्याज तथा ध्यायागान ध्यादि के चम त्वाजें है का प्रत्यक्त का ही ध्यान रक्तर वृत्त विकार करता है। बोहिन परप्रपावादी सिद्धान्त के बार हो प्रवास करता है विचान रक्तर पूजना करता है को हो होने परप्रपावादी सिद्धान्त के बार मान्यस्था है व्यान रक्तर पूजना यह सिद्धान्त केवल को देशों ध्रीर वो वस्तुष्टों के बारे में विचार करता है पर्यु इसके निकार्यों को विचार करता है पर्यु इसके निकार्यों को विचार किसी हिचित्यह के उन जांद्र समस्याकों में भी लागू कर देता है जहां बहुत से देश तथा बहुत सी वस्तुष्ट अन्तराहिष्ट ब्याच हुई है और इनिकार विद्यान रिचर तथा हुई है और इनिकार विद्यान विद्यान रिचर तथा हुई है और इनिकार विद्यान विद्यान राज्य हुं है भी दक्ति के विद्यानी विद्यान स्वाप रहा है है भी दक्ति के विद्यान विद्यान सामन्तर के विधे प्रपर्धा है।

ग्रानराष्ट्रीय व्यापार का परम्परावादी सिद्धान्त अवास्तविक मान्यताधी पर प्रतिपादित किया गया है और इमिन्नये बहुत से आधुनिक लेखको द्वारा इसकी कहु आलोचना की गई है। बर्तमान सम्य मे अन्तराष्ट्रीय व्यापार के ऐमे सिद्धान्त की आवस्यकता है जो मूच्य के आधुनिक निद्धान्त पर आधारित ही (मूच्य के अम्बीकृत किये गये श्रम निद्धान्त के कार्यनहीं) और सरक तथा सिद्धान्त हो। अमंत्रक के स्वाद्धानक वर्षद्धान के अम्बन्धक वर्षद्धान को होनेन का अन्तराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त ही अम्बन्द र्यापार का साधुनिक सिद्धान्त माना जाता है।

#### (४) करारोपरा

रिकाडों की प्रसिद्ध पुस्तक 'Principles of Political Economy and Taxation' का एक तिहाई (के) भाग करारोपएंग को ब्यास्था से सम्बन्धित है। यद्यपि इस विषय पर रिकाडों ने कितने ही प्रकार के करों की चर्चा की है परस्तु सैंडान्तिक रिष्टिकोएंग से रिकाडों की यह ब्यास्था बहुत ही असन्तोषजनक है। रिकाडों ने करारोपण के सामान्य सिद्धान्तों तथा करारोपण के सामान्य वर्गोकरण के सान्याच में कुछ नही तिला है। रिकारों के विचारानुसार करारोपण एक प्रकार का भार है। करारोपण इत प्रकार का होना विचारानुसार करारोपण एक प्रकार का भार है। करारोपण इत प्रकार का होने कि चार पूर्ण से स्वय पर इत का न्युनतम दुरा प्रभाव परे। नात्रार को चारिक कि कर इन प्रकार से साग़े के इन का भार प्राय पर पड़े पूर्ण पर नहीं क्यों कि कर इन प्रकार मार प्राय पर पड़े पूर्ण पर नहीं क्यों कि कर का मार पूर्ण पर पड़े पूर्ण पर नहीं क्यों कि खड़ा के साथ पर पड़े पूर्ण पर नहीं क्यों कि साथ पर पड़े पूर्ण पर नहीं क्यों कि साथ पर पड़े पान के पर में नहीं है जायती। रिकारों के प्रकृतार कर लगान, सुर्प्यों तथा साभी पर लगाये जा सकते है। रिकारों के नाने पर कर लगान के पर में नहीं ये क्योंकि प्रकृतिक देतन दर के सदा श्रीमकों के जीवन निर्वाह स्तर से निर्धारित होने के कारण श्रीमकों की करदान क्षमता सुर्प्य थी। रिकारों के प्रकृतार लगान पर कर लगाना जित वा क्योंकि एक और दी लगान बिना कमाई (uncarricd) आप यी तथा दूस के पार पर कर एक पर वनाया जा वकता था तथा इस का करावा ती (incidence) उपभोक्ताओं पर पढ़ेगा। रिकारों की नाम सम्बन्धी करों की व्यावया वाल यूर्ण है। इस के प्रतिरिक्त रिकारों कि नाम सम्बन्धी करों की व्यावया वाल पुर्ण है। इस के प्रतिरिक्त रिकारों कि नाम सम्बन्धी करों की व्यावया वाल पुर्ण है। इस के प्रतिरिक्त रिकारों कि नाम सम्बन्धी करों की व्यावया वाल पुर्ण है। इस के प्रतिरिक्त रिकारों कि नाम सम्बन्धी करों की व्यावया वाल पुर्ण है। इस के प्रतिरिक्त रिकारों कि नाम सम्बन्धी करों की व्यावया वाल पुर्ण है। इस के प्रतिरिक्त रिकारों कि नाम सम्बन्धि करों की स्त्री की वाल पुर्ण होता वाल स्त्री की स्त्री की स्त्री की कर की।

#### (५) ग्रन्य ग्राथिक विचार

इस बीपंक के प्रत्यंगत हुम रिकाडों के मतीन व सार्वजितक कहण मम्बन्धी विचारों का प्रध्यवन कर गकते हैं। प्रेरकाडों यथो (Machinery) के गक्ष में थे तथा के मानीनों को एक प्रकार में बरदान सम्मत्ते थे। मतीनों के प्रयोग के द्वारा उत्थावन में बृद्धि होने के फलस्वरूप मनाज के मभी वर्गों की स्थित में बृद्धार होने की बाद्या की जा सकती है। परन्तु धपनी पुस्तक के तीगरे मस्करण में रिकाडों ने यह मत स्थाद किया कि पदि मर्दीकों के पायोग के फलस्वरूप के कल पुद्ध काय—तामो- में ही बृद्धि होती है तथा कुल राष्ट्रीय साथा कि फलस्वरूप के प्रवाद होते हैं समया कम हो जाती है तो मशीनों का प्रयोग साथ के विद्य वरदान न वन कर अभिशाप सिद्ध हो सकती है जब इनके प्रयोग के फलस्वरूप में मुखार हो। अभिको का प्रयोग के फलस्वरूप अभिको का स्थानों के फलस्वरूप अभिको का स्थानों के प्रति वरिश्व से सरस का द्योगक है कि मरीन अभिको के हिता के लिये वरिश्व से स्थान के हिता के लिय

रिकार्डी सीर्वजनिक ऋणु के यक्ष में न ये। उन का कहनाया कि इस बीमारी का ग्रस्त करने के जिसे कोई भी स्थान श्रीक नहीं है। यद्यपि ये पूजी कर (capital levy) के विरोधी थे परन्तु सार्वजनिक ऋणु के प्रमुतान करने के लिये कृष्णी कर का भी समर्वन करने के जिये दीयार ये। उन के विवारमुग्नार राष्ट्रीय ऋणु मूर्यों के सन्तुलन को नष्ट कर देशा है, देशवासियों को कर के भार से वचने के लिये देख छोड़ कर बाहर जाने के लिये बाध्य कग्ता है तथा यह कदा देश के जयोग व साहस के गले में भारी पत्थर के समान लटका रहता है।

## रिकार्डों के योगदान की समीक्षा तथा सारांश

हैविड रिकार्डो

रिकाओं का नाम आधिक विचारों के सारे इतिहास मे सब ने अधिक विवाद-पूर्ण नाम है। इससे यह सिद्ध होता है कि रिकार्डो एक महान अर्थदाास्त्री थे क्योंकि साधारए। व्यक्ति कभी ब्रालोचनाब्रो का विषय नहीं बन सकता है। श्रंब्रेजी की कहावत कि कोई भी व्यक्ति मरे कृत्ते को लात नहीं मारता है, सत्य है। रिकार्डी के योगदान के विभिन्न मल्याकन किये गये है। यदि कछ ग्रालीचको ने उन पर कट्ट-ब्रालीचनान्नो के पत्थरों में ब्राक्रमण किया है तो उन के अन्य प्रशसकों ने उन के विचारों का समर्थन करके उन को आर्थिक विचारों के इतिहास में ऊँचे स्थान पर बिटलाने का भरसक प्रयत्न किया है। प्राधिक विचारों के इतिहास के निष्पक्ष विद्यार्थी के लिये एक निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये ग्रालोचको व प्रशसको के मत बहुत महत्वपर्श है। रिकार्डों के प्रालोचक ग्रधिक थे, प्रशसक कम थे। उन के प्रशसकों में द्रम केवल जम्म मिल (प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन स्टबार्ट मिल के पिता) तथा जेम्स रैमसे मैंकलशस (James Rams v McCulloch) को ही सोच सकते है। ब्रालीचको की विस्तृत भूची मे अन्य के प्रतिरिक्त माल्यस, लार्ड लाडरडेल (Lord Lauderdale), राबर्ट टारेस (Robert Torrens), सर एडवर्ड बेस्ट (Sir Edward West), विलियम धाम्पसन (William Thompson), मार्थर यग (Arthur Young), यामस इक (Thomas Tooke) तथा विस्मादी (Jean Charles L. Sismonde de Sismondi) के नाम विशेषकप से उल्लेखनीय है।

े रिवारों का यह सीभाग्य भा कि उन को जेम्स मिल (James Mill) तथा मैकुलवल (McCullo3h) के समान प्रसक्त प्राप्त हो मके। मिल ने रिकारों के विवारों के विवारों के प्रवासिक प्राप्त होंगे के सिवार प्रकल्प होंगे हैं है पर है उंगे अवाधित पुस्तक Principles of Political Economy को यदि रिकारों के अर्थवाहन की कु जी वहां जाये तो गत्वत न होगा। मिल के अर्थिरफ McCulloch, जो रिकारों व उन के प्राचीचक माल्यस का गहरा मिन्न था, ने रिकारों के सिद्धानों का सदा पानन किया तथा उन के सिद्धानों की सदा पानन किया तथा उन के सिद्धानों की सवा प्रतिरक्ता की। रिकारों के बाधार पर योजना बनाने बाले रिकारों वा समाजवादियों में John Gray, John Francis Bray, Thomas Hodgskun तथा Charles Hall के नाम विवर्ष जा सकते हैं। इनके सिदिरफ रिकारों को मान्सवादी समाजवादियों का सवा नित्य में कहा वा दकता है, न्योंकि मानस्त्रीय रिकारों के ब्रायिक सिद्धान्तों पर सामाजवादियों का सवा मित्र में कहा वा दकता है, न्योंकि मानस्त्रीय रिकारों के ब्रायिक सिद्धान्तों पर सामाजवादियों का सवा

रिकार्डों के प्राधिक सिद्धान्तों को गलत सिद्ध करने के लिये धानोचकों की कभी कभी नहीं थी। राबर्ट टारेंस ने रिकार्डों की धालोचना करते हुये १८२१ ईन् में कहा था कि "ब्राज सामान्यन सभी यह स्वीकार करते है कि रिकार्डों के लगान, भत्य तथा लाभ के सभी सिद्धान्त गलत थे।" शॉमस दक के विचारानसार भी रिकार्टी का मृत्य का सिद्धान्त गलत था। उन की पुस्तक Principles of Political Economy and Taxation के प्रकाशन के लगभग दो दशाददी पश्धात रिकार्डी के अधिकाश सिद्धान्त गलत सिद्ध हो गये थे स्था इनका व्यावहारिक महत्व समाप्त हो गया था। परन्त यह सब कुछ होते हुये भी रिकार्डों के ग्रथंशास्त्र में जीविस रहते की बादनवंजनक शक्ति थी। वर्तमान शताब्दी के सप्रसिद्ध खंबेजी अर्थशास्त्री स्वर्गीय लाई जॉन मेनाई कीन्स ने माल्यम की धमफलता व रिकार्डों की सफलता के सम्बन्ध में लिया है कि रिकार्डों ने इ गलैंड पर इसी प्रकार पूर्ण विजय प्राप्त करली थी जिस प्रकार कि स्पेन में पवित्र धर्म (Holy Inquisition) ने पूर्ण विजय प्राप्त करली और (Ricardo conquered England as completely as the Holy Inquisition conquered Spain) 12 रिकाडों वास्तव मे १६ वी शताब्दी के महान ग्रथंशास्त्री थे तथा उन का ज्ञान व्यापक छा । वे प्रसिद्ध Political Economy Club के महत्व-पूर्ण प्रवन्त क सदस्य (Founder Member) थे । समद में भी उन के योगदान की कदापि नहीं भूलाया जा सकता है। यदि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र विज्ञान के जनक हैं तो रिवाडों को भी अर्थशास्त्र में नियमन प्रगाली का गरु कहा जा सकता है। रिकाडों के विचारों का इंगलैंड की द्वाधिक नीतियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ाथा। यदि रिकार्डी ने लगान के मिद्धान्त के खतिरिक्त खन्य ग्राधिक मिद्धान्ती का प्रतिपादन व विकास भी न किया होता तो भी मात्यम के जनसरया के सिद्धान्त के समान केवल इसी सिद्धान्त के ब्राधार पर उन की ब्राधिक विचारों के इनिहास में प्रथम श्रीणी का स्थान प्राप्त हो सकता था । सौभाग्यवज्ञ जन का योगदान सर्य की व्यापक किरएते के समान सभी भाषिक दिशाओं में विद्यमान है।

#### विशेष स्रध्ययन सची

1 David Ricardo

. Principles of Political Economy and Taxation (3rd, ed.)

2. Alfred Marshall

'Ricardo's Theory of Value', Appendix 1 in Principles of Economics.

A History of Economic Thought.

3 J. F. Bell

Chapter, 12.
Robert Lekachman: A History of Economic Ideas, Ch 7

5. R. L. Meek

. 'The Decline of Ricardian Economics'
Economica February, 1950

<sup>12</sup> J. M Keynes: General Theory, p. 32.

हेविड रिकार्डी

- : The Works and Correspondence of 6. Piero Sraffa David Ricardo, 9 Vols.
- · History of Economic Thought. 7. L. H. Hanev Chapter, XIII.
- : A History of Economic Doctrines, S. Gide and Rist Chapter III.
- . A History of Economic Thought, 9 Eric Roll Chapter, IV.
- : The Meaning and Validity of Eco-10. Leo Rogin nomic Theory, Chapter, 4.
- : A History of Economic Thought, II. O. H Taylor Chapters 7 and 8. 12 J. M. Ferguson : Landmarks of Economic Thought,
- Chapter, VII. 13. S H Patterson : Readings in the History of Economic Thought, Part III, Chapter 2.

#### ਬਾਜ

1. 'The Ricardian theory of rent affords a target for every Marxian in his general attack on private property The Ricardian theory of value is the starting point of modern socialism '

> Examine critically the truth of the above statement (राजस्थान, १६४८ : आगरा १६४८ : १६५१)

Examine the manner in which Ricardo reconciles his labour theory of value with the differences in the quality of labour.

(राजस्थान, १६५३)

Estimate the importance of David Ricardo's contribution to the development of economic theory. (राजस्थान, १६५४ ; १६५६)

4. Next to Smith, Ricardo is the greatest name in economics. and flercer controversy has centered round his name than ever raged around the master's,' (Gide and Rist) Elucidate the above statement.

(राजस्थान, १९५८ , १९६१ ; ग्रागरा, १९५५)

5. The main achievement of Ricardo is to be found in the theory of value and distribution ' (Eric Roll). Discuss the statement fully.

(ब्रागरा, १६५४ : १६६१)

71

- 6. 'His (Ricardo's) mistake lies in the extreme and impractical abstractness of an assumption of equality of labour, a mi-take which was later to be made the basis for a theory of value by the socialists ' (Haney) Justify. (धागरा, १६४६)
- Examine critically Ricardo's theory of distribution. 7 (बनारम, १६५६ : बनांदर, १६४६)
- Analyse Ricardo's theory of value.
  - (बनारस, १६५६) Briefly discuss Ricardo's model of distribution of national product between landlords. labourers and capitalists with the progress of economy.
- (ग्रमीगट, १६५०) Evaluate Ricardo s contributions to the theory of foreign 10
- exchange and currency. (बनांटर, १६४६) "Political Economy you think is an enquiry into the
- nature and cancer of wealth .- I think it should be called an enquiry into the laws which determine the division of the produce of industry amonest the classes who concur in its formation ' (Ricardo in a letter to Malthus) Explain this view of Ricardo on the scope of Political
  - Economy and compare it with that of his predecessors. (बर्नाटक, १६५६) 12 Examine Ricardo's views regarding the effect of economic

    - progress on the relative shares in distribution.
      - (बर्नाटक, १८५७)
  - 13. Discuss Ricardo's contribution to monetary theory (बनांटक, १६५७)

यद्यपि रिकार्डो इस मत से सहसद थे कि लगन एक प्रकार का देशी भग-सान था, परस्त इस प्रश्न पर कि यह कैसे प्राप्त होता है. उनका प्रकृतिवादियो से मनभेव था। प्रकृतिवादियों के मतानुसार यह अतिरिक्त आय कृषि मे प्रकृति के मनष्य के साथ सहयोग में कार्य करने के कारण प्रकृति की उदारता के फलस्वरूप प्राप्त होती है, जिसके लिये प्रकृति की कुछ पारिसीपण नही दिया जाता है। इसके विपरीत रिकार्डों के अनुसार लगान मनुष्य के प्रति प्रकृति की कृपा धथवा उदारक्षा का परिणाम न होकर उसकी अनुदारना अथवा कृपस्ता का परिमास है। उनके बनुसार प्रकृति मनुष्य के साथ सौतेती माता के समान व्यवहार करती है। रिकाओं के समय में प्रधिकलगान के कारण समाज में अधिक चिन्ता फैल गई थी। स्वय व्यापारिक दृष्टिकोसा का व्यक्ति थे। इसलिये उनकी समक्त मे यह स्वष्ट रूप से ग्रामया था कि ग्रंथिक लगान भीन तथा उसकी उपज के कम होने के कारण देना पढता है, उनकी बाह्ल्यता के कार्या नहीं । जहाँ प्रकृतिवादी इस् श्रतिरिक्त सारा की बद्धि को (Produit net) राष्ट्रीय ग्राधिक उन्नति में वृद्धि का निर्वेशक समभते थे बहुाँ रिकार्डों को इस लगान की वृद्धि में भानव समाज के लिये निराशाजनक भविष्य दिखलाई पडता था,। यद्यपि लगान का प्रकृतिवादी हॉप्टकोश ( Produit net ) जमीदारों के विरुद्ध किसी प्रकार के दर्ग-संघर्ष तथा छूसा के विचारों की उरपन्न नहीं करता है, परन्तु रिकाडों के लगान का हृष्टिकोगा इस तथ्य की ग्रोर सकेत करता है कि अमीदार समाज विरोधी तत्व है, जो अनाजित आय पर अपना

<sup>3,</sup> Kenneth E Boulding Economic analysis (1955 Ed), pp. 211-12
4. Joan Robinson Economics of Imperfect Competition, p 102

जीवन निर्वाह करते है। उनका स्वार्थ समाज के ग्रन्थ वर्गों के स्वार्थ के विरुद्ध है। इस प्रकार लगान ग्रथमा बेशो मात्रा की प्रशृंति तथा उसकी प्रास्ति के कारस्यो के बारे में प्रकृतिवादियो एन रिकार्डों के प्रस्टिकोएा में आधारभूत ग्रतर है।

## रिकाडों का लगान सिद्धान्त

यद्यित श्रमंतास्त्र में रिकार्श का योगदान बहुत व्यापक है (ग्रन्तराष्ट्रीय व्या-पार, भेक पत्र, मुद्रा निर्ममन, अर्थतास्त्र की प्रशासियों की व्याख्या, मुल्य-सिद्धान्त मादि विषयों पर भी उन्होंने अपने विकार प्रकट किये है) परन्तु उन्होंने समाज भे धन वितरण करने वालि विद्यालों के कथ्यमन पर विशेष कर दिया है। व्यवित रिकारों में सपनी प्रभादकाली लेखनी के द्वारा वितरण को नियमित करने वाले निद्धालों का प्रतिपादन किया है—लगान का सिद्धान्त, मजदूरी तथा लाम का सिद्धान्त—परन्तु इनमें से लगान का सिद्धान्त सबसे प्रथिक महत्वपूर्ण है। वास्त्र में रिकारों का लगान सिद्धान्य दतना प्रथिक महत्वपूर्ण है कि अकेला यही उनके नाम को प्रमार काने उथा स्थाविक विकारणार के दतिहास में प्रथम क्येंगे के पीड़े से अर्थवारिक्यों में सहत्वपूर्ण स्थान प्रशान करने के तिय में प्रथम क्येंगि हो से अर्थवारिक्यों, जो कालान्वर में प्रायः अमान्य हो गये हैं, की अर्थवा यह सिद्धान्त इतना अविक लोकप्रिय हो गया है और इनने दतनी अधिक महता प्रपत्न करती है कि अपने प्रवर्शक की लेखनी से लिखे आने के एक दातान्त्री के पत्रवाद मान सम्मा स्थाय अर्थनात्म में कोई भी परोद्या पत्र तब तक पूर्ण नहीं समभा जा सकना, जब तक कि उसमं रिकारों के लगान सिद्धान्य के बारे में कुछ न कुछ न पूछा जाय।

रिकार्डों ने लगान को परिभाषा इस प्रकार से की है "भूमि की कुन उपज का जमीदार को दिया गया वह भाग जो भूमि की प्रारंभिक तथा अनायवान सक्तियों के प्रभोग के लिये दिवा जाता है, लगान कहनाता है।" यह "भुनतान प्राय: अस की अतिराक्त मात्रा ने लगाने से अपेशाहत कम अतिकल अपदा होने के कारण क्या जाता है।" जनान विभिन्न भू सण्डों को उबंदा शक्ति में अन्तर होने के कारण 'क्या कि एमें माप्त होता है। लगाता प्रवती हुई जनसंख्या की अधिकाधिक साध्य आवश्यकतामां की शूर्ति के लिये अधिक आखादाने को उसाने की हिन्द से भूमि के अधिक क्षेत्रकल पर कृषि की जाते जनती है। साधाम की बढ़ती हुई मोग को पूरा करते के सिन्दे सिस्तुत व महरी अथवा दोनो जनार को खेती साध-माथ करती पड़ती है। दोनों अधस्माओं में बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप जीते औन अधिक होप होती जाती है वैश्व में इस 'जों। की माश्य बिन्दे होती जाती है। लगान का जन्म दो मर्क-वाती तिमाने के कारण होता है—एक बीर तो प्रकृति की अपुदास्ता अथवा कामाल

David Ricardo: Prínciples of Political Economy and Taxation, Ch. 11, 2nd, Ed, pp 47 55,

ज्<u>त्वत्ति हु</u>ास नियम का लागू होने तथा दूसरी घोर जनसख्या की <u>गुरागरमक वृद्धि</u> की प्रवृत्ति के कारण ।

परन्त प्रदन यह है कि जमीदारों को लगान कैसे प्राप्त होता है ? इस प्रश्न का उत्तर किमी देश में भूमि को उत्तरोत्तर जोते जाने की प्रणाली द्वारा जानाजा सकता है। जब तक देश में सबसे अच्छी भूमि की अधिकता रहती है और प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कठिनाई के जोतने के लिये इस भूमि को मुफ्त प्राप्त कर सकता है तब तक लगान नाम की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। परन्त जैसे-जैसे जन-सख्या बढती जाती है चैसे वैसे सबसे ग्रन्छी भूमि पर खेती का क्षेत्रफल बढता जाता है। जब सम्परम ग्रन्छी भूमि समाप्त हो जाती है तो अपेक्षाकृत हीन भूमि, जो द्वितीय श्री की है, खेती के प्रयोग में नाई जाती है। परन्तु डितीय श्रीणी की भूमि पर उसी समय सेती की जा सकती है जबकि उससे प्राप्त उपज कम से कम उस पर की गई सेती के कूल व्यय (श्रम की मजदूरी, पूँजी का व्याज तथा कुछ लाभ ) के बरादर हो। परन्तु यह तभी सम्भव हो सजता है जब कृषि उपज की कीमतें बढ जार्यं क्यों कि जितने व्यय से एक निव्चित क्षेत्रफल पर प्रथम श्रोगी की भूमि पर जिननी उपज प्राप्त होती थी. उनने ही व्यथ से उतने ही क्षेत्रफल पर दितीय श्रेणी की भूमि पर-हीन उर्वरता होने के कारण-अपेक्षाहत कम उपज प्रान्त होती है तथा मन्य में बद्धि होना बावस्थक है बन्यथा दितीय थेरेगी की कम उपजाऊ शक्ति वाली भूमि पर खेती नहीं की जावेगी। वास्तव में मुल्य में बृद्धि होने के कारण ही द्वितीय थे एी की भूमि पर लेती का क्रम बारम्भ किया जाता है। चूँ कि दोनों प्रकार की भूमियो की उपज एक ही बाजार में विकती है प्रत. दोनों की कीमते समान होती है इसलिये प्रथम श्रेणी वी उपज को वेचने से द्वितीय श्रेणी की उपज की अपेक्षा अधिक मृत्य प्राप्त हो जाता है। इन दोनो उपजो के मृत्य का अन्तर पहली श्रेणी की श्रधिक उपजाऊ शक्ति वाली भूमि का लगान बन जाता है।

यदि जनसरमा की बृद्धि का क्रम बना रहे तो कालास्तर मे सुतीय श्रेयी की भूमि पर कृपि करना सावस्थक हो जाता है। ऐसी दता दे दूपरी श्रेयों की भूमि से भी स्वतान प्राप्त होने वस्ता है और प्रथम श्रेयों की भूमि से भी स्वतान होने वस्ता है और प्रथम श्रेयों की भूमि का समान बढ जाता है क्यों कि अब इसका समान इसकी उपम के भूस्य तथा तुरीय श्रेयों की भूमि को उपन दे मूल्य के समार के स्वायत होने होने स्वता है धीर बीधी श्रेयों की भूमि पर भी लगान प्राप्त होने लखता है धीर बीधी श्रेयों की भूमि पर भी लगान प्राप्त होने लगता है धीर बीधी श्रेयों की भूमि पर भी लगान प्रथम लगान रहित भूमि वन बाती है। इस प्रकार समान के प्रारम्भ तथा उपकी बृद्धि का साधारभूत कारण लगातार बढती हुई जनसक्ता के प्रारम्भ तथा उपकी बृद्धि का साधारभूत कारण लगातार बढती हुई जनसक्ता के प्रारम्भ तथा उपकी बृद्धि का साधारभूत कारण लगातार बढती हुई जनसक्ता के प्रारम्भ तथा की साधाम की उपने की बढती हुई किटनाई है। दिकाशी की उपने की बढ़ती हुई किटनाई है। दिकाशी की उपने की साधाम के प्रारम्भ तथा स्वता है विकास स्वाप्त की साधाम के प्रारम्भ तथा स्वता है कि स्वता है इस कि साधाम के प्रारम्भ तथा स्वता है विकास साधाम की उपने की समझने का प्रयत्न किया है, उदिकी स्व

स्पष्टतया यह निष्कर्ष निक्तता है कि जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि के साथ उसके भरसा-पाए के लिये खाद्याल की पूर्ति के बढ़ाने के लिये, प्रत्येक देश को पहले से हीन भूमि पर खेती करनी पड़ती है और परिसामस्वरूप प्रपेक्षालत प्रधिक उर्वर-भूखाडों में भूस्वामियों को लगान प्राप्त होने लगता है। यह लगान पूँजी तथा श्रम की एक निश्चित मात्रा के द्वारा प्राप्त अस्य भूखण्डों की उपज तथा व्यूनतम उर्वर भूखण्ड की उपज तथा व्यूनतम उर्वर भूखण्ड की उपज के अन्तर के वरावर होता है।

बडती हुई जनसम्या के कारण नये मूलण्डों पर सेती होने के साथ ही साथ जिन मूलण्डों पर पहले से हो लेती होती चली था रही है, उन पर भी पहले की अपेक्षा थम तथा पूँजी की अतिरिक्त इकाइयाँ लगा कर अधिक उत्पादन प्राप्त करमे के प्रयस्त किये जाते हैं। कुपक को इस दया में भी लगान देना पडता है। इस दाम प्रमान पूँजी की अनिम इकाई को कोई लगान नहीं देना पडता है नयों कि इसमें प्रमान पूँजी की अनिम इकाई को कोई लगान नहीं देना पडता है नयों कि इसमें आप अधिक उत्पाद होती है। थम पूँजी की अन्तर सीमांग्त (mira-marginal) इकाई तथा भीमान्त इकाई की उपज का यह अप्तर सामान कर कर व जाता है। इस प्रकार सामिक लगान विकृत (extensive) तथा महरी (intensive) दोनों प्रमान इसाई की उपज का यह अप्तर स्वाम कर होती है। सम प्रमान कर हमें की उपज का यह अप्तर सामान कर कर हमें आप है। इस प्रकार सामिक लगान विकृत (extensive) तथा महरी (intensive) दोनों प्रकार की नेती में देना पडता है।

विस्तृत तथा गहुंगे खेती में दिये जाने वाने आधिक लगान का प्रारम्भ चित्रों के डारा स्मट किया जा सकता है। विस्तृत खेती में यदि प्रथम श्रेणी की भूमि वर लगांव गये अम तथा पूँजी की एक निश्चित मात्रा ते १०० मन गेहूँ पैदा किया जा सकता है, दूसरी श्रेणी की भूमि से ६० मन मीत सोधी श्रेणी की भूमि से ६० मन मीत सोधी श्रेणी की भूमि से ६० मन मेहूँ प्राप्त हो सकता है तो चीथी श्रेणी को छोड़कर प्रम्म श्रेणियों की भूमि से क्रमय ७०, १०, तथा २० मन मेहूँ लगान के रूप में प्राप्त होगा। गहरी खेती में भी दमी प्रमार से लगान प्राप्त होगा। केवल विभिन्न भूमि की विभिन्न श्रेणियों के रवान पर श्रम व पूँजी की विभिन्न स्वाद्य समस्त्री वाहिये। श्राप्त होता हो हुये श्रम व पूँजी की विभिन्न स्वाद्य समस्त्री वाहिये। श्राप्त गृहरी वेती में भूमि की विश्वित स्थिर मात्रा होते हुये श्रम व पूँजी की त्रमात्र श्राप्त होती है। एक एक, दूसरी से १० मन तथा तीसरी ते २० मन गेहूँ लगान के रूप में प्राप्त होगा। एक १६४ पर दिये गये चित्रों में, जनमें रेलालित भाग लगान प्रदानत करता है, यह बात भन्नी प्रकार स्पट होती है।

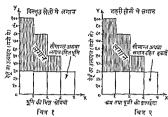

जपरीक्त चित्रों से चित्र १ जिस्तुन खंती के धन्मंत लगान के उत्तरह होने के क्रम को व्यक्त करता है। जेंग्रा की चित्र से चिदित है चौभी धरेणों की भूमि जिस पर कुल उचन की साना ३० मन में हैं लगान-राहत धपना सीमान्त सुमि है बमोिक प्रचित्त मुख्य पर कुल उत्तरीन-३० मन में हुं- जो वेचकर वेचन उत्तराज्ञ तामत हो प्राप्त होती है। इसरे राज्यों में इस भूमि से फिली प्रकार कोई प्रधियोग प्राप्त नहीं होता है। प्रथम, दिनीय तथा तीसरी अरेगों नी भूमिणों के प्रधिक उपजाक होने के काराय कर में कमान प्रमाद होता है को चित्र में रेसानिक योग में प्रस्तित दिया गया है। दूसरे बन्दों में प्रथम, दितीय तथा नृतीय श्रेणों की भूमि लगान-भूमि (Rentland) है। चित्र २ में लगान के उत्तरह होने के कहा की गहरी लेतों के बन्धन स्वाप्त किया गया है। इस विन से स्वाप के बुजी की चौथी इकाई सीमान्त सक्या स्वाप्त-रहित इनाई है तथा इस से पड़नों अस्त इकाइयो पर स्वाग्त प्राप्त होना है।

#### सिद्धान्त की मान्यतायें

रिकार्टी का सनान का सिद्धान्त कुछ माग्यतायो पर घाषारित है, जिनके कारण इस मिद्धान्त की बाज़ी आसोचना हुँ है। सब प्रथम यह सिद्धान्त वीधेकाल की माग्यता पर प्राथारित है और यह प्राथमा परस्परावारी वर्षणाहित्यों के सम्पूर्ण तकों मे पाई जाती है। इसरे, मीमान्त प्रथमा लगान रहित प्रीम के बारण लगान का बन्त हुआ है। गिद्धान्त की तीसरी माग्यता प्र्मि को भीन घयबा उसकी सीमित पूर्ति के बारे मे है। वीथे, यह माना गया है कि भूमि की भून तथा प्रनाशवान व्यक्ति है। विकास का स्वाप्त का प्रमुख्य है। जिनके विष् लगान का मुम्यत्त पूर्वित के अनुसार समान का सम्प्रम पूर्वित में के भून्या प्रवाप्त का का सम्प्रम पूर्वित में कि भूनिय प्रकार कहन देश है। प्रक्रिक क्ष्म का प्रथम प्रमान का सम्प्रम पूर्वित हो हो प्रक्रिक प्रमान कहन के प्रमुख्य स्वाप्त का सम्प्रम प्रवास के प्रमुख्य स्वाप्त का सम्प्रम स्वाप्त के प्रमुख्य स्वाप्त का सम्प्रम प्रवास के प्रसुख्य स्वाप्त का स्वप्त प्रवास के प्रसुख्य स्वाप्त का स्वप्त प्रवास के प्रसुख्य स्वाप्त स्वप्त प्रवास करने प्रवास का प्रवास के प्रवास का प्रवास के प्रवास का प्रवास के प्रवास का प्यास का प्रवास क

उत्तके बाद तथा उसते भी कम उपजाऊ भूमि उसके बाद क्रमसः जीती जाती है। सातके, भूमि के दिभिन्न भूखडों में उर्बराशक्ति का ग्रन्तर है, क्योंकि यदि उर्बराशक्ति में मन्तर न हुआ होता तो समाम उर्बराशक्ति के कारण किसी प्रकार के लगाना का जन्म तब तक न हुआ होता जब तक कि कोई भूखण्ड स्थिति सम्बन्धी विशेष लाभ न आप्त कर तह है। होता। श्रन्त में, यह सिद्धान्त कृपि में क्रमागत उपनित हाम नियम के लाष्ट्र होते वा प्रवास में निरम्तर कृषि में क्रमागत उपनित हाम नियम के लाणू होते तथा जनमंख्या में निरम्तर कृष्टि में क्रमागत उपनित हाम नियम के लाणू होते तथा जनमंख्या में निरम्तर कृष्टि में की ये प्रवृत्तियों पर आधारित है।

## रिकार्डों के लगान के सिद्धान्त की छालीचनायें

रिकारों के लगान के सिद्धान्त की अनेक आलोचनाये की गई हैं। सर्व प्रथम, इसो बात की कड़ी आलोचना की गई हैं कि लगान पृथ्वी की मूल तथा अनाधनवान सिकारों के प्रयोग के बदले में भूरवाभी को किया नवा भुरतान है। आलोचकों की प्रोप्त में यह कहा गया है, और संभवत: ठीक ही कहा गया है। आलोचकों की प्रोप्त में यह कहा गया है, और संभवत: ठीक ही कहा गया है। आलोचकों मुल तथा अनाशवान शक्तियों जैंडी कोई शक्ति नहीं होती है। कम ते कम, उर्वरा शक्ति के कुछ तथ्य हो ऐसे हैं जो नाव हो जाते है और जिनके कारण भूमि की उपजाक शक्ति कम हो जाती है। इस अखुदुन में किसी वस्तु को अनाशवान समस्त्रता एक भयंकर भूल होगी। बारत्व में भूमि की मूल तथा अनाशवान किस्त्री मूर्य क्ष्मेण इस्टिन्योच र नहीं होती है। यदि इस मूल्य-परिवर्तनों के समस्त्र भूमि की पुर्ता बोकोच सार पूर्ति का अर्थ पारणा से समभा जाय तो समबतः भूमि की पुर्ति सनत होगा। शोफेसर हैने (Hancy) से भूमि की भूल तथा अनाशवान शक्तियों पर रिकारों का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। उसका कहना है कि जनवायु के समान भूमि के साद कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो वर्तमान भान के साधार पर न तो भाव किये जा सनते है तथान वनाये जा सकते है। इमके साथ हा साथ हिम स्मान की सहात्रत है तथान वनाये जा सकते है। इमके साथ हा सि जिया विनाय के सिद्धान्त में निर्मित भूमि तर्व को निर्मित जाया विनाय इतनी निम्न मिल मुलियाओं से होता है कि तथान के सिद्धान्त में निर्मित अपेशाहत स्थायों अपनानताथे नहीं वन सकती है। गैंव

दूसरे, आनोचकों का यह भी कहना है कि लगान केवल भूमि का ही कोई मनोबा तथाएं नहीं है। भूमि के लगान के समान, गुएं व भेद से उत्यस बेगी माय उत्तरि के श्रम नया पूँजी साधनों को प्राप्त पुगतान में भी पाई जाती है। इस हिन्दिकीएं का बहुत से मायुनिक अवस्वारिक्यों ने समर्थन किया है। इस विचारधारा के अनुसार समान की उत्पादन के किया कि पान के बेहि के सिक्यों किया है। इस विचारधारा के अनुसार समान की उत्पादन के किया कि पान विशेष की पूर्वि का इसकी मांग की तुलना मे प्रपेशाकृत बेशोचदार होता सावस्यक है। यह मानना कि केवल भूमि की ही पूर्वि सीमित है, तकस्यान नहीं मायुन होता है। प्रवस्वकात तथा प्रद्व-शीर्थकाल में भूमि के अतिरिक्त, उत्पादन के प्रयम् मापनों में भी उनकी मांग के परिवर्तनों के प्रमुपात में उनकी पूर्वि में

स्तुताती परिचर्तन सम्भव नहीं हो पाते हैं। इसलिये पूँजी, धम तथा साहस आदि उरवादन के साधनी को कभी-कभी ऐसे अवसर प्राप्त हो जाते है, जिससे उन्हें भी भूमि के लगान के सामना श्रांतिरिक्त श्राय प्राप्त होगी है। धीमती जॉन रिशियन ने भूमि की धारणा से पिनल्डर से सम्बन्धित लगान की धालोचना करते हुये जिला है कि "धम, साहस तथा पूँजी के तीन विस्तृत थर्गों में सिम्मिलत उरादन के साथों को कुछ दिगेण इकाइसी भी लगान प्राप्त कर सकती है।" मार्थल ने भी रिकारों के सिद्धान्त में यह कमजोरी पाई है। उसके अनुवाद कमी-कभी धम लाम पूर्णी के वर्गों से सिम्मिलत साधन को भी इस अकार का बेसी लाभ प्राप्त होती है। परस्वराज्यादी वातावरसा में पह कमजोरी सह अकार का बेसी लाभ प्राप्त होती है। परस्वराज्यादी वातावरसा में पत्ते होने के कारण मार्यल ने इस प्रकार की सिद्धान्त होते हुए अन्तर्भा की स्वाप्त को सामानात होते हुए में उनमें कुछ सामाना है। यह सामता हम तह से विश्व के सामानात होते हुए में उनमें कुछ सामाना है। यह सामता हम तह से दिव्य के से उन्हें मोत्रा साम स्वाप्त से उरवान नहीं किये जा सकते है। सल्वकाल के लिये उनकी मात्रा प्राप्त सिद्ध रहनी है और इस काल में उनमें प्राप्त क्या जनके द्वारा उत्पादित बरनुओं की की से साम से साम से सही सम्बन्ध होता है, जो वास्तिवर्क लगान का भूमि की उपज से होता है, जो वास्तिवर्क लगान का भूमि की उपज से होता है। ही सम्वन व होता है, जो वास्तिवर्क लगान का भूमि की उपज से होता है। वह समान साम साम स्वाप्त स्वाप्त करा उत्पादित वस्तुओं की की स्वाप्त से स्वाप्त से स्वाप्त स्वाप्त साम साम साम साम स्वाप्त से से स्वाप्त से से स्वाप्त से से स्वाप्त से स्वाप्त से स्वाप्त से स्वाप्त से स्

सीचरे, झालोचको ने रिकाडों के हिटकोए। की झालोचना इसनियं की है कि वे बपान को मुख्य के फलरबस्य मानते हैं। रिकाडों के अनुनार मुख्य लगान ~ मुक्त शीमान्त प्रीम दर उत्पादित अनाज के उत्पादन थ्या में निर्धारित होता है। रिकाडों के लगान के विद्धान्त का सालधानों से झध्यपन करने पर यह बात बिसकुल निर्मुल हो बानी हैं कि भूमि का लगान पूर्य से निर्धारित होता है। मिल तथा अन्य झाशीचकों ने इस हरिव्हीयों की आलोचना की है। उतका कहना है कि एक उद्योग के इंटिक्शिय से लगान मुख्य में समिनित होता है।

भोने, रिकारों की इस कमिक योजना, जिसके झनुसार भिन्न-भिन्न उर्वरा हार्त बांसे भूसण्य जोते जाते हैं, भी भी कडू आलोचना की गई है। रिकारों के झनुसार, सबने अभिक उपजाक सित्त तथा मबसे अध्ये रिपति वांसा भूसण्य सबसे मृद्धी जोता शाता है परन्तु यह तथ्य तदेश सरण नहीं है। इतिहास साक्षी है कि मुद्ध जीता शाता है परन्तु यह तथ्य तदेश सरण नहीं है। इतिहास साक्षी है कि मुद्ध जिला जाता है परन्तु यह तथ्य तदेश सरण नहीं है। इतिहास साक्षी है। कैट (Carey) तथा रोचर (Roscher) ने सकते किया है कि इतिहास इस बात की मुसाधित नहीं करता है कि एक नये देश में सबसे पहले अच्छी भूमि हो जोती जाती है। अरेटतम भूमि का मर्थ प्रयूप उपयोग दिया जाना तभी प्रमाधित हो सकता है

Joan Robinson Economics of Imperfect Competition p 102.
 Marshall: Principles of Economics, Reprint, of 8th Ed. p. 358 (see also, P, 342).

जब मनुष्य देश की सम्पूर्ण भूमि का सबसे पहले निरीक्षण करले और बडी सावधानी से जीव पड़ताल करने । परन्तु म्राज तक कही ऐसा नहीं किया गया । भारतवर्ष में हिमालय की तराई में बहुत सा उपजाऊ भूखण्ड ग्रमी तक ब्रावाद नहीं हो पाया है, जबकि दिल्ली, क्लकता तथा कानगुर आर्थि अहरों के पाछ उससे कही होन भूमि पर मनुष्य रहों है। इससे यह सिद्ध होता है कि रिकाडों के द्वारा दिया गया कृषि भूमि के उपयोग का इतिहास सत्य नहीं है।

पाँचवे, रिकाडों के तिद्धारत के प्रनुपार हीन तथा श्रेष्ठ भूखण्डों के प्राक्ततिक लाभों के प्रन्तर से लगान की उत्पत्ति होती है। धरा निव सब भूखण्ड उपरेत्ता
प्रादि के हिस्कोग्रा ने समान हुने होते तो रिवाडों के मिद्धानन के प्रमुख्य उपरेत्ता
प्रादि के हिस्कोग्रा ने समान हुने होते तो रिवाडों के मिद्धानन के प्रमुख्य ने मन्मान
भी होते तब भी, क्रमान उत्पत्ति हाल निवम के प्रनुपार, लगान की उत्पत्ति प्रवश्य
होती। प्राचीन प्राधिक तिद्धान्तों के प्रवल समर्थक मार्थन ने भी स्वीकार किया है
के प्रसमान उद्देश्ता के न होने पर भी केवल भूमि का सीमित होना ही लगान को
उद्यत्ति के लिये पर्याप्त है। इस प्रमुख्य रिकाडों के लगान के सिद्धान्त ने इन तथ्य
होती वे उत्पत्त भी त्राचिक होता है। इस प्रमुख्य स्विक त्राधिक के स्वीक्ष हो भी स्वीकार
होने से उत्पत्त होता है। इस प्रमुख्य प्राधिक परिस्थितियों में पाया जाता है।

छटे प्रत्य प्राचीन सिद्धान्तों के समान रिकारों का लगान सिद्धान्त भी, दीर्षकाल तथा पूर्ण स्पर्व की प्राय. गलन मान्यताओं नी पृष्ठभूमि से प्रतिपादित क्या गया है। इन दो मान्यताओं ने रिकारों के लगान सिद्धान्त की व्यावहारित वर्षयोगिता को प्राय नमारण कर दिया है क्योंकि जो निद्धान्त इन दो मान्यताओं पर आधारित है वह वास्तविक नसार में, जहाँ अपूर्ण प्रतिस्पर्धा तथा शत्यकांश्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता है।

#### रिकार्डों के सिद्धान्त की समीक्षा

बहुत से दोपो तथा घनेको कहु धालोचनाधों के होते हुये भी रिकाडों का लगान का सिद्धानत आर्थिक सिद्धान्तों के माहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने निरायावारी हप को स्वरूट करके रहितवादी अर्थभात्रियों के स्वाभाविक ध्रम की महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने निरायावारी हप को स्वरूट करके पहितादी अर्थभात्रियों के स्वाभाविक ध्रम की महत्त्व की साथत कर दिवा है। रिकाडों के सिद्धान्त के द्वारा स्पट स्थित एव प्रकृषि करमें के लिये वाध्य कर देती है, आज भी उतना ही सत्य है, जितना कि रिवाडों के समय में सत्य था। कृषि में उन्नित तथा व्यापक देशानिक अनुसंधानों, जिन पर आधुनिक समाज को गर्व है, के होते हुये भी रिकाडों के लगान के सिद्धान्त का मानव जीवन में लानू होना प्रथिक से प्रधिक स्थापन है हिमारत वहीं किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा मक्ता । प्रभे० चार्स जीड (Charles Gide) ने तथा ही सिवा है कि "जब मनुष्प प्रष्टे की जरदी को विज्ञान की सहस्रता से उत्पन्न करने लगेगा तभी रिवाडों

ना सिद्धान्त निरर्थक सिस हो सनता है। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक रिकार्डों का सिद्धान्त सत्य रहेगा।"

रिकाडों के सिद्धान्त का सैद्धान्तिक व व्यावहारिक इध्टिकोसो से वहत श्रविक प्रभाव रहा है। इसमें लगान लेने वाले जमीदार वर्ग तथा समाज के ग्रन्य वर्गों के स्वार्थों के समर्प की सत्यता प्रमाणित की गई है। रिकार्डों के लगान सिद्धान्त के ग्राधार पर ही मिल ने करों के द्वारा लगान को प्राप्त करने भ्रथवा इसका सामाजी-करए। करने के लिये वही हहता के साथ समर्थन किया था। हैनरी जार्ज ने लगान को सामाज्ञिक बुराइयो का मूल माना है। उसके ग्रनुसार यदि लगान समाप्त कर दिया जाय तो समाज मे दरिवता तथा श्रमिको की निर्धनता समाप्त हो जायगी। आज वर्तमान समय में सभी देशों में विचारों तथा व्यवहार दोतों में लगान को अव-धानिक समका जाता है और बहत से देशों में जमीदारी पथा के उन्मूलन की माग क्रियाग्वित हो गई है। हमारे देश मे भी जमीदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है और समाज का प्रगतिशील वर्गजमीदारों को घला की इध्टिसे देखता है। यद्यपि हम इस बात को ब्राज भूल जाने है परन्तु मुलत उनकी वैधानिक मृत्यु का प्रारम्भ तो उसी समय हो गया था जब रिकार्डी ने अपने सिद्धान्त का ग्राज से लगभग १५० वर्ष पूर्व प्रतिपादन किया था। समाजवादी रिकार्डो के सिद्धान्त को बढ़े सम्मान की हिट से देखते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सिडनी देव (Sidrey Webb) तो रिकाडों के लगान के मिद्धान्त को 'समृद्धादी अर्थशास्त्र की आधार शिला' मानुता है।

#### लगान का ग्राधनिक सिद्धान्त

षाधुमिक धर्षगािन्त्रयों के अनुसार रिवाडों ने लगान की भूमि तथा प्रकृति के नि शुक्त उपहारों से बहुन निकट रूप में सम्बन्धित कर दिवा है। इसने यह बात होना है कि लगान केवल भूस्वामी को भूमि के एक विशिष्ट गुग्ग के कारण प्रभाव होना है और यह उत्पादन के अग्य साधनो—ध्या, पूँजी तथा साहस, बादि—की प्रस्त नहीं हो नदता है। रिवाडों की लगान की विवेचना लगान को विलंडुक एक पूपक धर्मों में रस्त देती है। ट्रमना प्रस्य धार्षिक सिद्यान्तों से बहुत अन्तर हो जाता है। रिवाडों के मतानुसार क्यान का सिद्धान्त गभी साधना पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह केवल भूमि पर हो लायू होता है।

पृष्ठ समय मे रिकाडों का लगान सिद्धान्त अधिक परिवर्तित तथा व्यापक बन समा है। ब्राधुनिक अर्थसास्त्रियों ने लगान के सिद्धान्त के प्रयोग और उसके इंग्टिकोए। को अधिक बिन्नुत तथा व्यापक बना दिया है। वे लगान को और तक मीमिन रक्षने पर दिश्वास नहीं करते हैं स्पोकि भूमि के अतिरिक्त स्थापन के सम्ब सामनों की उत्थादन समता में भी विभिन्न भूराण्डों की मिन्न उन्देश्ता के समान स्रत्य पामा जाता है। उदाहरूए के लिए एक फर्म की मसीन इसरी से अन्छो हो सकती है, इसका प्रबन्ध हुसरी एमं की अपेशा अधिक योग्य हो सकता है तथा इस में ध्या विभाजन प्रधिक विकासन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप पहली एमं में दूसरी की अरोशा अधिक उत्यादन होता है और इससे पहली फर्म को हुछ वेशी लाभ मिल लाता है। इसी प्रकार एक श्रीयक की कार्यक्षाता बहुधा दूसरे से जिल होती है। एक व्यक्ति विना अधिक परिक्षम किये ही दूसरे से अधिक कार्य कर सकता है और इस प्रकार व्यावहारिक जीवन में एक व्यक्ति के द्वारा विलक्त अन्तरीय अधिकों के सामान गुएत वाली वेशी आय प्रारत करने की सम्भावना होती है। योग्यता का अन्तर प्रमिक्तों में हो नहीं वरन प्रवच्यति के समानवान होती है। योग्यता का अन्तर प्रमिक्तों में हो नहीं वरन प्रवच्यते अपवा व्यवस्थायकों पाया जाता है। योग्यता का अन्तर प्रमिक्तों में हो नहीं वरन प्रवच्यते अपवा व्यवस्थायकों पाया जाता है। योग्यता का अन्तर प्रमिक्तों के लागा विभिन्न व्यवस्थायों में विभिन्न प्रकार की सफलता राव्या उनसे प्राप्त कमान लाग अथवा आय के निर्धारण करने में बहुत महत्वपूर्ण है। "आधुनिक विवारपार के यनुनार विक्ती भी उत्यादक अथवा व्यावणा स्वावहार्थिक प्रवच्य विकास वापान के समान हो होता है। हो अपना वापान के समान हो होता है। हो हो हो हो है। हो हो हो हो हो हो हो हो हो है।

प्रभारीको प्रयोगास्त्री एक० ए० वाकर (F. A. Walker) के अनुसार विभिन्न साहिषयों की योणसाधों में इसी प्रकार से प्रकार से वाकर ने कान कर मुखरों की उर्वेश चिक्त में प्रमार पाया जाता है। इस प्रकार से वाकर ने कान के लवाल सिद्धान्त को पूर्णहेंच के प्रतिवादित किया है। अपने इस सिद्धान्त के द्वारा उपने यह सममया है कि अधिक योण्या वाने साहिमयों को ठांक इसी प्रकार लगान मिलता है जिस प्रकार कच्छी अंगी की भूमि को मिलता है। इस हिटकोएंग का स्थारीक राग कपते हुने उतने लिखा है "स्वतन्त तथा पूर्ण प्रतिस्वाद के प्रतानंत अधिकों को कार्य में क्याने माने सकत्र विशोकताओं को प्राप्त प्रविच्यत गाण जा सकता है। इस प्रकार के प्रस्थक व्यवसायों का प्रतिकत, उपने द्वारा उत्पादित का तबा इसनी ही पूँची एवं अस की माना वाने व्यवसाय की निम्नतम इकाई सथवा प्रजामकांगे अंगी के इकाई के स्वामी के द्वारा उत्पादित कन के प्रसार के बरावर होगा। यह भाष एक ही बाजार में विकन्न वानी प्रमुत्तम उर्वेशसिक्त सांत्री प्राप्त तथा इसने सकत्री प्रमुत्त कि उपने के सुन्यों के सन्तर के समाल है ""

इस प्रकार प्रौद्योगिक तथा व्यावसायिक इकाइयो में सहसोग देने वाली विभिन्न उत्पादक सेवाम्रो को प्राप्त होने वाली साथ की विभिन्न वन रावियाँ, विभिन्न भूखपड़ों में प्राप्त सपान के समान होती हैं। इन दोनों में कोई म्रान्तर नहीं हैं। मार्चाल ने भी डपी डिप्कोग्र का देखता से समर्थन करते हुये सिला है कि 'प्रकृति के ति:सुक्क उपहार में तैकर, स्थायी उत्तरिवालि येत, बारवानों, भाग के इत्वान तथा कम दिकाज व धीरे-थीरे निमित्त भीजारो तक में लगान का कुछ न कुछ दूप पामा जा सकता है।"<sup>11</sup> मार्शल ने यहाँ तक कहा है कि "भूमि का लगान स्वय कोई प्रयः वस्तु नहीं है वरन् यह एक सामान्य वर्गका एक विशेष प्रकार मात्र है।"<sup>112</sup>

इस प्रकार पार्शिस की 'Principles' नानक पुस्तक मे इस बास पर बार बार बन दिया गया है कि बगान को बिनकुल पुष्क और केवल भूगि से सम्बन्धि नरें समभ्रता चाहिये बरण् 'हेसे सूच्य के नियमों की सामान्य कियांग्री का स्वामाविष परिलाग नामकृता चाहिये।

श्रीमती जॉन रॉविन्सन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Economics of Imper fect Competition' में लगान के आधुनिक सिद्धान्त का पूर्णरूप से स्पष्टीकरर किया है। उसके अनुसार लगान की उत्त्रति का मूर्य कारण उत्पादन के हर साथ-की पूर्ति का उनकी माँग की तुलना में सीमित होने में निहित है। बेलोचदार पूर्ति हो। पर उत्पत्ति का प्रत्येक साधन-मृति, शम, पुँजी ग्रयवा प्रवन्ध-लगान प्राप्त क सकता है। केवल भूमि की पूर्ति को ही वेलोचदार मानना सत्य नहीं ज्ञात होता है मान की तुलना मे पूर्ति की लोचहीनता निर्मित वस्तुमों में भी उसी प्रकार हो सकर्त है जिस प्रकार यह प्राकृतिक अथवा ईश्वरीय वस्तुओ अथवा प्रकृति के निःशुरू उपहारों में होती है। ग्रत्यकाल में भूमि के ग्रांतिरक्त ग्रन्य वर्गों के पाधनों में भं भूमि की समानता पाई जाती है। अर्थात ग्रह्पकाल में उनकी मात्रा भी प्राय स्थि होती है। इसलिये उनमे प्राप्त आय, उनसे उत्पादित वस्तुओं की कीमत के आधाः पर भूमि का लगान ही मानी जा सकती है। 13 मार्शल ने लिखा है: "यदि किर्स निश्चित ग्रविध में उत्पादन के किसी साधन की पूर्ति सीमित होती है और इसके मानवीय प्रयत्नो के द्वारा नहीं बढ़ाई जा सनती है तो उस काल में आर्थिक कार्ये के प्रतिकलो का अध्ययन करते समय उस साधन से प्राप्त बाय को लाभ की अपेक्षा लगान के समान ही समभ्रता ग्रधिक उपयक्त होगा ।14

प रस्तु क्या इस सब का यह तारथये है कि अयंताहित्रयों द्वारा कहीं जाने वाली भूमि तथा ध्यम, पूजी व माहब कहे जाने वारों उत्पादन के प्रस् साथनों में कोई अन्तर नहीं है ? निस्मदेह, इसमें अन्तर है, परन्तु केवल इतना ही कि जब कि भूमि की पूर्ति की सोचहीनता लगभग सर्वद के लिये होती है, प्रम, पूजी तथा उत्पादन के अन्य साथनों की पूर्ति की लोचहीनता केवल अस काल तक के लिये ही सामित होती है, जिस काल में उनकी पूर्ति भूमि को पूर्ति के समान वेजीचवार होती है। परन्तु दीमें काल में उनकी पूर्ति भूमि को पूर्ति के समान वेजीचवार होती है।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि प्रत्येक साधन की पूर्ति सदैव पूर्णतया लोचदार बनी रहे तो उस साधन को कभी लगान नहीं मिल सकता है। पूर्ण लोचदार पूर्ति वाल साधन के उदाहरण की निम्न प्रकार कल्पना की जा सकती है। मान लीजिए प्र प्रतिशत ब्याज पर मेनुष्य असीमित मात्रा मे रुपया बचा सकते हैं और उधार दे सकते हैं। यह भी मान लीजिये कि १ प्रतिशत में कम दर पर कोई भी मन्त्य उधार देने को तैयार नहीं है। अनः इस दशा में ब्याज दर ५% ही रहेगी, यह इसमें भिन्न नहीं हो सकती है बयोकि यदि ब्याज दर बढ जाती है तो इतना श्रधिक रुपया बाजार में ह्या जायेगा कि उसके लिये उधार लेने वाला ही नहीं रहेगा और यदि ब्याज दर ५% से कम हो जाती है तो हमारी मान्यता के आधार पर कोई उधार देगा ही नहीं। इसलिये ब्याज दर ५% ही रहेगी। इस ब्याज दरपर पूँजी की पूर्ति पूर्णतया लोचदार होगी । यहाँ पर यह ब्यान रखना चाहिये कि यह उदाहरए वित्कृत काल्पनिक है और इसमे यही स्पष्ट होता है कि वास्तविक संसार में पूँजी की पूर्ति भी पूर्ण रूप से लीचदार नहीं होती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पुँजी के अतिरिक्त अन्य माधन भी पूर्ण तोचदार पूर्ति की श्रवस्था मे नहीं ही सकते हैं। इमलिये प्रत्येक श्रेगी का साधन वाहे वह भूमि की श्रेगी का हो प्रयवा भन्य किसी श्रेगी का हो, किसी न किसी दशा में कभी न कभी लगान प्राप्त करता है।

इसमें यह स्पष्ट होता है कि लगान की उत्पत्ति के लिये किसी भी साधन की पूर्तिका पूर्णतया लोजदार न होना ग्रथवा सीमित होना ग्रावस्थक है। उत्पत्ति के किसी साधन को लगान प्राप्त होने के लिये दूसरी ब्रावश्यकता यह है कि इस् साधन की इकाइयों में भिन्नता होनी चाहिये । उत्पादन के एक ही साधन की विभिन्न इकाइयों में विभिन्न कार्यक्षमता होनी चाहिये। यह दोनी बातें श्रम, साहम, तथा पुँजी मे ठीक उसी प्रकार मे पाई जाती हैं जिस प्रकार से कि भूमि में पाई जाती हैं। इस प्रकार लगान एक सामान्य वस्त है और उत्पादन के सभी साधनों को प्राप्त हो सकता है। यह तथ्य कि अपूर्ण लोचदार पूर्ति बाले उत्पादन के प्रत्येक साधन को लगान प्राप्त हो सनता है. चित्र है में भली-भाति समभाया गया है।

निम्न चित्र में OY पर मजदूरी ग्रीर OX पर काम करने वारो श्रमिकों की सख्या प्रदर्शित की गई है। SS श्रम का पूर्ति-वक्र है, जो पूर्ण से क्म लोचदार है।



DD श्रमिको का मोगवक है। चित्र के श्रच्ययन से यह विदिन है कि जब प्रति व्यक्ति मजदरी OS से कम है तो श्रम की पूर्ति शून्य है। OA मजदरी दर पर उद्योग में काम करने वाले थमिको की सस्या OK है। परन्त इतने श्रमिको से उद्योग के द्वारा श्रमिको की माँग पूरी नहीं होती है। इसलिये काम करने की कम इच्छा रखने वाले श्रमिकों को ग्राक-र्षित करने के लिये मजदूरी दर मे वृद्धि करनी पड़ेगी। यदि मजदरी OA से बढ़ा कर OB

कर दी जाय तो फलस्वरूप उद्योग के लिये KL अधिक श्रमिक आवर्षित हो जायेंगे श्रीरथमिको की कुल पुर्ति OL हो जायगी। परन्तु इस OB मजदूरी दर पर भी श्रमिको की पूर्ति माँग के बराबर नही है। इसलिये अधिक श्रमिको को आकर्षित करने के लिये मजदूरी बढाई जायगी। जैसे ही मजदूरी OC तक बढा दी जाती है मजदूरों की सत्या बढकर OM हो जाती है। पर यब भी श्रीमको की पूर्ति मींग से कम है इसलिये मजदूरी OD तक बढा दी जाती है। इस मजदूरी दर पर पर्याप्त सत्या में श्रमिक कार्य करने को मिल जात है। इस मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति और माँग दीनो बराबर हो जाते है । किमी एक उद्योग विशेष में समान श्रमिकों को एक मी मजदूरी दर ही दी जाती है। इसलिये जो श्रमिक OD मजदूरी दर से कम दर पर कार्य करने को तैयार थे उन्हें भी OD के वरावर ही मजहरी मिलेगी अर्थात सीमान्त श्रमिक के बराधर N H मजदूरी मिलगी, जी कि OD के बराधर है। इसलिये O से लेकर N तक (कदल \ को छोडकर) जितने श्रमिक हैं उनकी उस मजदूरी मे ज्यादा मजदूरी मिलेगी जिस पर वह पहले काम करने को तैयार थे। मजदरी की यह वेजी मात्रा अपि के लगान के समान है। OK समूह के श्रमिकों की SEPD क्षेत्र के बराबर लगान प्रान्त होगा । इसी प्रकार KL समृह के श्रमिको की EFQP, LM समूह से श्रमिको को ÇGRQ तथा MN समूह के श्रमिको को GHR क्षेत्र के बराबर लगान मिलेगा तथा सब श्रमिको को कुल मिलाकर गहरे रगे हुये क्षेत्र SHD के बराबर लगान प्राप्त होगा ।

यह विव रिकार्डों के लगान-सिद्धान्त से सम्बंधिन्त विच न० १व र से विधी भी प्रकार भिन्न नहीं है। इस चित्र नवा पिछने दोनों विश्वो में केवल यही भिन्नता है कि उन चित्रों में उत्पादन को दिव्याया गया है जबकि इसमें व्यय दिक्षाया गया है। जिस प्रकार पिछले विश्वो में जीत-जैसे सीमानत भूखक निकट होता जाता है समा जम महोता जाता है इसी प्रकार इस चित्र में भी श्रीमकों का प्रत्येक उत्तरो-तर समूह जैसे-देंस सीमानत मबदूर के निकट छाता जाता है वैसे वैसे उसके हारा प्राप्त मनिर्देश सीमानत मबदूर के निकट छाता जाता है वैसे वैसे उसके हारा प्राप्त मनिर्देश सीमानत प्रवृत्व के निकट छाता जाता है वैसे वैसे उसके हारा प्राप्त मनिर्देश सीमानत प्रवृत्व के निकट छाता जाता है वैसे वैसे उसके हारा प्राप्त मनिर्देश सीमानत प्राप्त कर होती जाती है।

रिकाडों के लगान के सिद्धान्त के तम्बन्ध में हम ने यह देला है कि किमों भी कारण में भूमि की मांगे होने वाली बृढि सीमानत भूमि की मांगे सिसका कर लगान ने बढा देती है। इसी प्रकार यहां भी हम देखते हैं कि जब अभिकों की मांगे बढ़ानी हैं सो कुल अभिकों के द्वारा प्राच्या सिदित मात्रा कर योग भी यह बाता है। जित्र न ० २ में अभिकों का मांग-यक्ष जब D D से D'D' हो जाना है तो शीमाना अभिक N के स्थान पर ] हो जाता है। यह N जो कि पहुले रीजगार में स्थान मांग की सीमाना अभिक N के स्थान पर ] हो जाता है। यह N जो कि पहुले रीजगार में स्थान सिक सीमानत के हरूत रोजगार में स्थान की सीमानत काई यो तथा जिसे कुल बीमानत से हरूत रोज करने सनता है। उसी वैतन प्रमुख करने सनता है। उसी वैतन प्रमुख करने सनता है। उसी वैतन प्रमुख करने सनता है। उसी में अभिकों के हारा प्राप्त है। उसी में अभिकों के हारा प्राप्त

वेसी धन SHD के स्थान पर SJD हो गया है। अर्थात पहले की अपेका अब यह हाके रंग वाले DHJD क्षेत्र के बराबर अधिक हो गया है। यही नहीं बरा अधिकों के अपेक वर्ग को वेसी मजदूरी भी अधिक हो गई है। OK समूह को SEPD के स्थान पर SEP'D', KL समूह को EFQP के स्थान EFQ'P' LM समूह को FCRQ के स्थान पर FGR'Q' और MN समूह को GHR के स्थान पर GHH'R' बेसी धन मिलने लगा है; तथा NT समूह का लगान HJH' के बराबर हो थाता है। श्रीमकों को आप्त होने वाले लगान को प्रदर्शित करने वाला यह निवन मूलतः उस पिन से मिलता है जिसके द्वारा रहा साम सिद्धान्त स्थान यह प्रमान से स्थान को स्थान की स्थान स्थ

हस्तांतरित ग्राय (Transfer Earnings)

ग्रर्थशास्त्री उत्पादन के साधनों की इकाइयों के द्वारा कमाई हुई श्रतिरिक्त मात्रा की माप उनकी हस्तातरित ग्राय के ग्राचार पर करते हैं। हस्तावरित ग्राय का तात्पर्थ द्रस्य की उस मात्रा से है जिसे किसी साधन विशेष की एक इकाई सबसे ग्रच्छे वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त कर सकती है। हस्तातरित ग्राय की धारमा का ग्राधिक लगान के सिद्धान्त से धनिष्ठ सम्बन्ध है। जॉन राबिन्सन ने हस्तांतरित श्राय की परिभाषा इस प्रकार की है: "वह कीमत, जो किसी साधन की एक इकाई को एक विशेष उद्योग में काम पर लगाये रखने के लिये ब्रावस्थक होती है, उस साधन की हस्तातरित आय कहलाती है।"15 इस हप्टिकोल से लगान, उत्पादन के साधन की हस्तातरित आय के ऊपर वेशी भगतान है। उदाहरण के लिये यदि गन्ने की खेती की जाने वाले एक भूखण्ड से १०० रुपये की धाय होती है, जबिक इससे दूसरे श्रेष्ठतम प्रयोग, मान सीजिए गेहैं उगान से ८० रुपये की ग्राय होती है तो गन्ना उद्योग के हिष्टकोरा से इस भूखड की हम्तातरित आय ६० रूपये होगी। यह वह न्यनतम द्रव्य की मात्रा है, जो इस भूलड को गर्स की खेती में रखने के लिये आवश्यक है क्यों कि यदि गर्स के उत्पादन में ८० रुपये से कम की ब्राय प्राप्त होगी तो गन्ने के स्थान पर इस भूखण्ड पर गेहूँ की काश्त होने लगेगी। इस प्रकार गन्ना उद्योग की ट्रप्टिसेटस भेग्यड का समान १००-६० भ्रयात २० रुपये होगा। यदि किसी साधन की हस्तातरित आय शुन्य है तो उम प्रयोग तथा उद्योग में उस साधन का लगान उसकी पूर्ण ग्राय होगी। किसी एक उचीन अथवा प्रयोग के हिंदिकोएा से एक भूखण्ड के वैवल्पिक प्रयोग होते है एक उचान अववा अवान का हार-कारण पूरा प्रवाद के जानाताक उचा प्राव्य के अधीर है है हिराजित को मां आता होती है। पर्यक्त का बंदि में हैं के हिराजित के मां आता है कि है के हिराजित के मार्थ के हिराजित की कि होता है कीर इस हिट से इसकी इसने कि साथ का का प्रवाद की होता है की इसका होता है की है का हम निवाद की अधीर की साथ होता है जब हम कि साथ की अधीर की मार्थ की अधीर की किसी मुंबार के अधीर की किसी विधेष उद्योग की हिटी से में देख कर पूर्ण ग्रयंध्यवस्था के हप्टिकीण से देखें।

<sup>15</sup> Economics of Imperfect Competition, p, 104,

### लगान तथा मूल्य

रिकार्डों के अनुमार लगान मूल्य निर्धारण नहीं करता वरस् स्थय इनके हारा निर्धारित होता है। मूल्य न्यूनतम उपजाऊ धयवा सीमान्त भूमि से प्राप्त होने वाली फलाल के उत्पादन क्यम में निर्धारित होना है और यह भूमि किसी प्रकार का लगान नहीं देती है। परन्तु लगान के आधुनिक मिद्धान्त के अनुमार किसी भूलण्ड की एक निश्चित कर में प्रयोग करने का ब्यय उसकी हस्तासरित आस है। इस प्रकार यदि कोई भूलण्ड मेहें उगाने में प्रयोग किया जाता है सो इसका ब्यय उस इसरी सबसे अच्छी फनाल — मान तीजिये चावल—की मात्रा होगी, जो उस पर मेहें के स्थान पर उगाई जा मकती है। परन्तु सम्पूर्ण प्रयंव्यवस्था की हृटिट से भूमि के कोई वैकटितन प्रयोग नहीं होते हैं तथा इसलिय इसका हस्तारित ब्यय नहीं होता है। पर समाज के हिप्ट से प्राप्त के कोई बैकटितन प्रयोग नहीं होते हैं तथा इसलिय उसका हस्तारित ब्यय नहीं होता है। प्रत-समाज के हिप्ट से प्राप्त के सिम्माज के हिप्ट से प्राप्त की हार समाज के हिप्ट से प्राप्त की सामा के स्थान नहीं होते हैं। यह समाज के हिप्ट से साम की सम्माज के स्थान नहीं होते हैं। स्थान समाज के स्थान नहीं होते हैं। स्थान समाज के हिप्ट से साम स्थान के सिम्माज के सिम्मा

परन्तु किसी एक प्रयोग प्रयवा उजीय के हरिटकीए। से स्थित कुछ भिन्न हो जाती है। इस द्वाम में भूमि का हस्तावरित व्यय होता है और इसावित भूमि की कुल प्राय लगान नहीं हो तकती है। मुँकि हस्तावरित व्यय तम्मूर्ण व्यय में समिन कित होता है अन भूमि अपवा निभी उजीय में साथों पाये किसी प्रयय में समिन कित होता है अन भूमि अपवा किसी उजीय में सथाये गये किसी प्रयय साथत की सारविक प्राय के उस भाग को जो उनकी हस्तावरित प्राय के बराबर है, उत्यादक व्यय के प्रत्याद ति उत्यादक व्यय के प्रत्याद ति वह बेगी आप होंने के कारएं उत्थादक व्यवस्थ के प्रति के हारएं उत्थादक व्यवस्थ के स्वयं प्रति प्रति के कारएं उत्थादक व्यय के प्रति के कार एं उत्थादक के लिये यदि होई की जेरी में प्रति कि क्षाय होंगी है, जबकि हमने दूसरे प्रवेश में पर एक एकड भूकण्ड से १० त्यये की प्राय होंगी है, जबकि हमने दूसरे प्रवेश ने प्रति प्रति के प्रति क

एक ध्यक्ति की दृष्टि से स्थिति भिन्न होती है। वह किसी भूखण्ड के प्रयोग को कीमत पर उमी प्रकार प्राप्त करता है जिस प्रकार कीमत देकर वह प्रस्य किसी साधन को खरीदता है। उसके उरशदन की कीमत दतनी ध्रवस्य होनी चाहिए कि वह भूमि के प्रयोग के बदले में भूमिस्वामी को कुछ भुगतान करमके। इसलिए एक व्यक्ति के लिए भूस्वाभी को दिया गया भूमि का सारा लगान व्यय का वह मान है जो मूट्य निर्धारण करता है। स्राभास-सनान (Quasi-rent)

प्रयोगास्त्र में ग्रामाम लगान की धारणा का प्रतिपादन सबते पहले मार्शक ने उत्पादन के आधनों को प्राप्त होने बाले उन मरकालीन प्रतिपत्तों का वर्णन करने के तिए किया या जो लगान के समान होने हैं। यदिए इस धारणा की ठीक-ठीक परिभागा करना किन्त है, परस्तु फिर भी आभास-कगान का निवाद किसी मसीन द्वारा प्रवचनाल में प्राप्त शाब तथा अल्प काल में इस मधीन को वालू हालत में देखने के लिये किए गए ध्या के अन्तर को सकेत करता है। मार्शल में इस धारणा का प्रयोग केवल मसीन तथा मानव-निर्मित उत्पादन के ग्रन्थ साथनों से प्राप्त आप के समझ्य में किया है।

आशास तमान किसी साधन की उम प्रस्थवाकीन प्राप को कहते हैं, जो लगान के समान होता है। आभास लगान का बिचार हतियित सम्मय हुया है कि प्रत्यकान में समान होता है। आभास लगान का बिचार हतियत सम्मय हुया है कि प्रत्यकान में माने हैं जो प्रति उनकी सोग के परिवर्ननों भी प्रवेषा वेलोचरार होती है। इस प्रकार प्रत्यकाल में उत्पादन के प्रत्य साधन भी भूमि की तरह व्यवहार करते हैं। प्रत्यकाल में उनकी पूर्ति हमी प्रकार वेलोचरार होती है उसे भूमि की पूर्ति सदेव वेलोचरार रहती है। इस प्रकार उनकी प्राप्त में भ्यम के प्रतिचिक कुछ धन सित्मित्रत होना है भीर उसे लगान कहा जा सकता है। व्यविष यह आधिवय सामान के मान ही होता है, अविक उत्पादन होती है। इसे प्राप्त के समान हो होता है, अविक उत्पादन होता है, अविक उत्पादन होता है। स्वापनों को प्राप्त यह अविचिक्त लगान वीर्यकाल में मानाप्त होता है। वह वीर्यक्त में सामा के प्राप्त यह अविचिक्त लगान वीर्यकाल में लगान होती है, वह वीर्यकाल में लगान के लगान के लगान के लगान के एन में नही रहनी है। इसे मानाय लगान इसिव्य करते हैं क्योंकि इसमें स्वापन के प्राप्त के व प्रत्यक्त स्वापन होती है, यह वीर्यकाल से सामान के प्राप्त के व प्रत्यक्त से हो पाये जाते हैं, थीर्यकाल में मानाप हो लाते हैं।

श्रामाम लगान प्राधिक जीवन मे सर्वाधिक सामान्य वस्तु है। प्रायः यह प्रतिदिन प्रयोक स्वान पर उत्पादन के साधनों को प्राप्त होता है जब निर्सा साधन की मींग एक देम श्राधिक हो जाती है तो यह निश्चय है कि उत्पक्ती पूर्ति को तत्काल बढ़ाफर पर्गाण के बरावर नहीं की जा मकती है और जब तक उसकी पूर्ति मांग के स्थान नहीं वढ सकती है, तब तक श्रयेलाहब उस साधन की कभी प्रतीह होगी। हसी श्राधि में उस साधन की श्राध कि हो श्राप में, जिसका उत्पादन क्या से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। साधन की श्राप में यह नुद्धि साधिक्य होने के कार्र्स एक प्रवार का तमान होती है। परन्तु जैसे-जैसे समय प्रधिक होता जाता है, वैसे-वैसे उसकी पूर्ति में नृद्धि सम्भव होती जाती है। फतरबस्व उस साधन को प्राप्त

श्राय का बढ़ा हुआ भाग धीरे-धीरे कम होता जाता है, तथा अन्त में दीर्घकाल के स्राय को बढ़ा हुआ भाग चार-चार कम होता जाता है, तथा अरत में विवक्ताल अस्तर्गत जब पूर्ति और माँग का पूर्ण मानवस्य हो जाता है तो सुम्य हो जाता है। इस प्रकार जन वस्तुयो तथा सेवामों को अस्त्वकाल में प्राप्त वेशी आय आभागत समान बन जाती है, जिनकी पूर्ति को बढ़ाने में कुछ समय लगता है। रबर अपवा जाय उन बस्तुमों के अच्छे उदाहरण है जिनकी पूर्ति बढ़ाने में कुछ समय रागता है। उदाहरण के जिये न्वर के वृक्ष तथा चाय के पीधों से असमः रबर और चाय की पत्तियाँ प्राप्त करने मे कम से कम पाँच वर्ष लग जाते है। यदि स्वर तथा चाम की मांग एक दम बढ जाध तो पृति तथा मांग के सामान्य सिद्धान्त के अनुसार इनकी कीमतें बढ जाधेगी और दर्तमान रवर सथा चाय के बगीची के मालिकों की वेशी ग्राय प्राप्त होगी जो लगान के समान कही जा सकती है। परन्तु चाय श्रयवारवर की माँग मे वृद्धि स्थापी रूप से होने के कारणा चाय तथा रवर के बगीचो के स्वामी प्रधिक ग्राय प्राप्त करने की ग्राशा से चाय के नये बगीचे तथा रवर के दक्ष अधिक लगाने लगेंगे । इसमें पाँच छ वर्षों के पश्चात् अधिक चाय और रवर उत्पन्न होने लगेगी तया वाजार में इनकी पूर्ति इंड जापेगी ग्रार इन दोनों वस्तुग्रों की बीमते घटकर पहली कीमतों के बरावर हो जायेगी ग्रार्थातृ श्राय की वेशी मात्रा समाप्त हो जायगी। इस उदाहरसा मे रहर तथा आय के बगीची के मालिको को पाँच वर्ष तक जो वेशी बाय प्राप्त हुई है, उसे ग्राभास लगान कहेरी। इसी प्रकार से और भी अन्य बहुत सी उम्मुओं की, जिनकी पूर्ति सूल्य में बृद्धि होने के फलम्बस्य नन्काल नहीं खडाई जा सकनी है, आधास लगान की समक्ताने के लिए उदाहरण दी जा सकती है।

जगान तथा धामाव जयान में असमानता होते हुए भी रमानता है। यथि स्वयंकाल में यह दोनी समाम होते हैं, परनु दोषकाल में इन दोनों में ध्रतानाता होती है। नगान तथा धामाय लगान के घनतर को मार्गज ने उल्कापात (Meteone Stones) के प्रिन्त इट्टानत से सममाया है। 18 यदि किसी विशेष स्थान पर हीरों से भी मजबून हजारों की सरया में उत्कापातों की वर्षों होती है तथा लोग उनको 
जसी समय उठा सेते हैं और फिर बाद में प्रमान करने पर एक एक्सर की भी प्राप्ति 
कोश होता है कि प्राप्त पराय अप यह जात होता है कि पे पत्यर की भी प्राप्ति 
कारखानों में बहुत काम के है हो। जिन व्यक्तियों ने इनको उठा चिया था से उनके 
बदले में उन परयरों के सीमित होने के कारण जगान के रूप में बहुत उत्कार है, है स्वर्त की प्राप्त 
केना पुस्त स्वर्त में उन व्यक्तियों के एक प्रमुत्त नंगर होता नि शुक्त उत्कार है, है स्वर्त में उन पर्यों से सीमित होने के पराण नगान के रूप में बहुत नाम होने हैं है के व्यक्तियों से साम इन 
प्रयूपों से प्राप्त प्राप्त आपता वार्षों से विश्व कांगन होगी। इनके 
प्रयूपों से प्राप्त प्राप्त आप स्वर्त वार्षा होगी दि हमें के स्वर्त में अस्त साम होनी। इनके विपरीत यदि ये पत्थर भासानी से मिरा मकने है, जिससे उनकी पूर्ति पूर्णतया लोजदार हो जाती है तो उनके मालिकों को निसी प्रकार का लगान प्राप्त नहीं होगा। इन दोनो पिरिस्पतियों के अत्वर्भन बीच की एक ऐसी स्थिति की वरपना की जा सकती है, जिससे कि इन पत्थरों की पूर्ति न तो पूर्णत्वा बेसोचदार है, जिससे कि पूर्णत्वा गीनित होने के कारण सारी आय लगान के रूप में आपल हो सके और न पूर्णत्वा सीचदार है, जिससे कि प्रकार का लगान प्राप्त न हो नहें, त्यन् उनकी पूर्ण से ऐसे हैं कि हुछ समय के परवात माँग में परिवर्तन होने के अनुवार उसमें भी कुछ परिवर्तन विया जा सकता है। इस दया में जिन मनुष्यों के पात से पश्यर हैं उन्हें भागान सगान प्राप्त होगा। दीर्थकाल में समाप्त हो जाने वाल इस अववक्तालीन देती प्रतिकल को धामाम लगान का ताम दिया गया है। यह लगान मनुष्यों के द्वारा भी देती मरसता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। विस्त सरलता से किय हाता है।

#### विशेष ग्रध्ययन सूची

 David Ricardo Principles of Political Economy, 3rd ed (1821)

2. Alfred Marshall Principles of Economics, (8th Ed.)
Book V, Chapters 8, 9, 10 and 11

and Book VI, Chapters 9 & 10
3. Joan Robinson : Economics of Imperfect Competi-

4. Stonier and Hague tion, Chapter 8
A Text book of Economic Theory,
Chapter 13.,

#### 224

 "Ricardian Economics centres round the land margin" Explain this statement and give a criticism of Ricardo's theory of rent.

(राजस्थान, १६५१)

 In what respects does Ricardo's notion of rent differ from Physiocrats' conception of 'Produit Net?' What are modern views on the subject?

 'The Ricardian theory of rent inspite of the criticisms holds, though it has undergone improvements' State Ricardian theory of rent and explain briefly its improvement by Mill and Marshall

4. Trace the evolution of the theory of rent in economic literature.

(ग्रागरा, १६४६)

#### श्रध्याय १२

#### फ्रांस तथा जर्मनी में संस्थापित ग्रथंज्ञास्त्र का प्रभाव

(Influence of Classical Economics in France and Germany)

ग्रयंशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने कठिन परिश्रम करके इ लिंड में ग्रयंशास्त्र के जिम मस्यापक सम्प्रदाय की नीव डाली थी तथा जिसका उनके योग्य अनुयायी डेविट रिकार्डो व थामस रावर्ट माल्यम ने विकास किया था उस सम्प्रदाय का प्रभाव केवल इन्लैंड तक ही सीमित नहीं था।सीभाग्यवश स्मिथ के विचारों काप्रचार तथा विकास करने वाले धनुषायी समुद्र पार युरोप में, विदेश रूप से फास सथा अर्मनी मंकाफी सख्या में थे। फ्रांस में एडम स्मिथ के विवारों के प्रचारक जीन वैष्टिस्ट से (Jean Baptiste Say) नवा फोडरिक वासत्या (Frederic Bastiat) थे । इन दो महान फ्रान्सीमी अर्थशास्त्रियों के अतिरिक्त, जिन्होंने फ्रांस में सस्यापित बर्यगास्य का प्रवार व विकास किया, जर्मनी में संस्थापित बर्यगास्य के प्रमल समर्थक व प्रचारक कार्ल हैंनरिक री (Karl Heinrich Rau), बान धनन (Johann-" Heinrich von Thiuen) तथा बान हरमन (Friedrich Bendikt Wilhelm von Hermann) थे। अब इन अबंशास्त्रियों के व्यक्तिगत योगदान का वर्णन कियाजासकता है।

जे वी से (J. B. Say) प्रसिद्ध फ्रान्सीसी ग्रथंगास्त्रों जे बी से से नाम से ग्रथंगास्त्र के विद्यार्थी भनी प्रकार परिचित है, क्योंकि ये अर्थशास्त्र में सुप्रसिद्ध से के बाजार नियम<sup>2</sup> (famous Sav's Law of Markets), जिसका साराश यह है कि पति स्वयं अपनी

<sup>1.</sup> जीन बेट्टिस्ट से (Jean Beptiste Sav) का जन्म Baynne नामक स्थान पर १७६७ ई० मे फ़ास में हुआ था। वे एक्ष प्रमिद्ध पत्रकार, बीर सिपाही, ध्यापारी तथा ब्रथंसास्त्री थे। वे फ़ास्सीसी मस्यापित अर्थसास्त्र के जनक थे। उनकी मृत्यु १८३२ ई० मे ६५ वर्ष की आयु मे हुई।

<sup>2.</sup> प्रसिद्ध अँग्रेजी प्रयंशास्त्री जान स्टवार मिल (John Stuart Mill) भी से के नियम के भारी समर्थक थे।

मान उत्पन्न करती है तथा परिणामस्वरूप समाज में कभी भी स्वामी रूप से समाग्य प्रस्तुराद्वन तथा ग्यूनोत्पादन को ममस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है, के प्रतिपाइक थे। १००३ ई० में प्रपृत्ती पुरत्तक 'Traite', d.economic politique'
में से ने, एडम हिमथ के उन मभी सिद्धातों की, जिनका Wealth of Nations में
प्रतिपादन किया गया या, तही प्रकार से व्याख्या की है। वे हिमथ के वह प्रमुंक्त से शिक्षा को ति क्षा प्रयाप करने के परचात से हिमय की प्रमुद्ध को प्रसुद्ध का प्रयापन करने के परचात से हिमय की प्रमुद्ध कोई हो विद्या है कि "स्वित्य का उपित्र प्रकार से अध्ययन करने पर यह सहय भली प्रकार ज्ञात हो जाता है कि रिमय के प्रविचार के केवल प्रयापत हिम्म के विचारों के किया प्रवादक हिम हो वे विकार उन्होंने प्रपूत्र नुष्टी हो स्वाप से प्रवाद ही नहीं वे विकार उन्होंने प्रपूत्र नुष्टी परचार के प्रमुद्ध कोई सहय के उन्होंने प्रपूत्र नुष्टी हो स्वाप से प्रवक्त स्वाप करने उन को पाइको के समक्ष सही रच के परचा जिसके कारण कास मे पाठकमण हिमय के विचारों को ठीक प्रकार समक्ष पाये। जिम प्रकार एक नियुण स्त्री प्रपूत्र पति के क्रवा को योवों को धुलाई के निए देने के पूर्व प्रावस्त्र सरम्मत करती तथा सभी ज्ञा को पायती करती है इसी कार से भी सिद्ध के सिद्धान्तों को अपने पाठकों के समक्ष रस्ते के पूर्व उनमें प्रावस्त्र सुधार तथा सरोधन किये व्यविक समस रक्ष जीवित रह सर्वे भी सावस्त्र सुधार तथा सरोधन किये व्यविक समस रक्ष जीवित रह सर्वे ।

से के ब्राधिक विचारों के महत्व का प्रध्यम करने के सम्बन्ध में प्रधम तो यह सत्य याद रखने योग्य है कि उन ने मकतातापूर्वक कास से प्राकृतिवादियों के विचारों का खण्डा किया । यथि एउन रिमण भी प्राकृतिवादियों के प्रभाव से पूर्णतवा मुक्त नहीं थे तथा प्रकृतिवादियों के तमान ने भी अन्य व्यवसामों की अवेशा कृषि के प्रिकृत कर योगदान अन्य अवशा कृषि को अपिक उरवादक रिवारते थे क्योंकि कृषि में प्रकृति का योगदान अन्य अवशासों की अनेक्षाकृत अधिक होता है, परन्तु में ने इत सजत विचार को पूर्णतवा अस्वीकार करके राष्ट्र सहाय होता पर मनुष्य के साथ सहायों में कार्य करने के किय बाध्य होना परना है। इसके अतिरिक्त से ने इस प्रकृतिक वादी ने साथ स्वत्या कि मनुष्य पदार्थ का निर्माण करता है। से ने इस मूल सरस को स्पष्ट किया के मनुष्य पदार्थ का निर्माण करता है। से ने इस मूल सरस को नष्ट कर सकता है। उदरादन केवल उपयोगिताओं के मूलन करने को चहते हैं तथा वे सभी व्यवसाय चाहें वे उद्योग हो चाहे साथिव्य अववा करिय हो, जो उपयोगी होते है, उररादक करनों में । इस प्रकार से ने रिमण के दिवारों में पर्यान्य सदीव न करके उनका

<sup>3.</sup> इस पुस्तक का कई ध्रम्य भाषाध्रों में धनुवाद किया गया था। यद्यपि राज्य में कुछ नमन के लिए इसकी निषित्व साहित्य पीवित कर दिया था परनु ऐसा होते हुये भी इसके चार संस्करण हुये सवा इन पुन्तक के कारण लेकक की प्रीमिद्ध समस्त पूरीय में हो गई थी।

ग्रविक सन्तुलित रूप प्रदान किया तया प्रकृतिवादी प्रभाव को फास की भूमि से समाप्त किया।

से ने राजनीतिक अर्थज्ञास्त्र के विषय क्षेत्र को निर्धारित किया तथा से के योग्य हाथों में राजनीतिक अर्थशास्त्र (Political Economy) गुद्ध मैद्धान्तिक व वर्णनात्मक विज्ञान धन गया । उन्होंने यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया कि अर्थशास्त्री का कार्य केवल ग्राधिक समस्याओं का ग्रन्थयन, व्याख्या तथा विद्रलेपरा वरना है, परामर्झ देना कदापि नहीं है। इस सम्बन्ध में हम देख सकते हैं कि ने के विचार वर्तमान प्रसिद्ध अप्रीजी अर्थशास्त्री लायनल राविन्स (Lionel Robbins) से बहुत मिलते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र को रात्तनीति से अलग करने का प्रयास किया ! उनके अनुसार अर्थशास्त्री को निरपेक्ष प्रेक्षक (impartial spectator) के समान होना चाहिये । १६२० ई० में माल्यस को एक पत्र में उन्होंने इस प्रकार लिखा थाः "उस (ब्रर्थशास्त्री) को एक निरपेक्ष प्रेक्षक रहकरस न्तुष्ट रहना चाहिये । हमारा जनता के प्रति केवन इतना ही कर्तब्य है कि हम तोगों को यह बतला सके कि क्यों तथा किस प्रकार एक तथ्य खन्य दूसरे तथ्य का परिशाम होता है। यह जनता के अपर है कि चाहे वह प्रयंशास्त्री के निष्कर्षका स्वागत करे चाहे इसे घस्नीकार करे। परन्तु किमी भी हालत में अर्थज्ञास्त्री को परामर्शनहीं देना चाहिये। सक्षेप मे से ने प्राचीन विचारधारा, जिसके अन्तर्गत अर्थशास्त्र को एक ब्यावहारिक कला समभा जाना था तथा अर्थजास्त्री का जासको व राजनीतिज्ञो को परामशेंदेना एक महान कर्तव्य था, का खण्डन करके अर्थशास्त्र वो वास्तविक विज्ञान (Positive Science) वा रूप प्रदान किया। से के ग्रनुनार राजनीतिक ग्रर्थशास्त्र (Political Economy) पदायंविज्ञान (Physics) के समान एक विज्ञान है तथा पदार्थविज्ञान के समान इसके नियम भी ध्यापक है। मक्षेप में से के लिये ग्रर्थशास्त्र सामाजिक प्राथिविज्ञान (Social Physics) था।

डसके शतिरिक्त में अपने समय में बैझानिक आविश्कारों के हेतु हुने श्रीधोमिक विकास से भी प्रभावित हुने थे तथा से के विचारानुसार उद्योग किसी श्रवार कृषि से कम उत्पारक नहीं था। मसीनों, जिनके सम्बन्ध में एडमिन्स ने सदीन में किसा या, का से के सिखे काफी महत्व या तथा प्रथमी पुन्तक से से न में मानीनों के प्रयोग के प्रकेत जाओं की ज्याच्या की है। से के प्रमृत्य श्रीधोमिक साहमी का समाज में यन के विवरण में एक विशेष महत्व है तथा वह मारी अर्थव्यवस्था था। वेन्द्र बिन्दु (pwot) है। यह विवार एडमिस्मिंव के विचार में भिन्न है न्योंकि उनकी विचारपार में कुफत का प्रकित महत्व था। से के प्रमृत्य रोपाओं का प्रश्निक होते है। से का वितरण का सिवान्त एडमिसमय के वितरण-सिवान्त की अभेशा अधिक मन्द्रितित है वयोकि एडमिसमय पूजीपति व साहशी को एक ही व्यक्ति सममते थे र तथा फलस्वक्य वे साहशी के लाभ व पूँजीपति के ब्याज के धीच कोई भिन्नता स्थापित न कर मके। परन्तु ने विना किसी किटनाई के साहशी व पूजीपति के कार्यों को यो भिन्न कार्य विचारते हैं तथा साहशी के लाभ व पूँजीपति के ब्याज में अस्तर करते है। से की विवारण की जीवना सरल तथा सपट है। से के विवारानुनार लगान मान व पूँति की घक्तियों होरा ठीक इसी प्रकार निर्मारित होता है जिस प्रकार वस्त्रीं का विवारण मुख्य निर्मार होता है।

परस्तु उपरोक्त योगदानों के स्रतिरिक्त से का श्राधिक विचारों के इनिहास में सबने स्वित महत्वर्श योगदान उनका भाग व सूर्ति का प्रसिद्ध वाजार नियम है ने के विचारानुसार हरूव-अपेरवर्श्य (money economy) में भी वस्तु विनिम्म स्वित्वन्य हिम्म प्रस्कान हुए स्वत्वन्य (harter economy) के समान मुद्धा त्यो पू पट (veil of money) के समान मुद्धा त्यो पू पट (veil of money) के पीछ सनुस्त्रों की हुल मांग करें वे प्रस्त्र सनुस्त्रों के समान रहती हैं। मुद्रा केवत एक माध्यम है तथा वस्तुओं का क्रम (माग) तथा विक्रत (वृत्ति) समान रहती हैं। से ने गपने दम नियम को इस सर्य के स्वयूद करते में लागू किया कि समान है से ने गपने दम नियम को इस सर्य के स्वयूद हैं। सेने ने पीपत विया कि सह केवल एक कोरा अस है वि विश्वी समय समान में सामान्य सरदुतादत को समन्या विद्याना हो। सकती है। गामान्य सरदुतादन के समन्य विद्याना हो। सकती है। गामान्य सरदुतादन के भय को मिच्या बनाते हुये में ने निरक्ष है कि "इनसे प्रधिक अमानिक (illogacal) और कुछ नही हो सचता है। चस्तुओं की कुल पूर्ति तथा उन की जुल मोंग साववयक क्या में निद्यान हो। समान होगी स्वर्थक स्वर्थन की मात्र के प्रसिक्ति सन्य हुछ और नही हो मकती है। प्रत. सामान्य सरदुतादन का मात्रा ह स्वर्थन के स्वर्थन की मात्रा के प्रतिरक्ति सन्य हुछ और नही हो मकती है। प्रत. सामान्य सरदुतादन का विचार एक मूर्वता है।"

इस क्षेत्र में में का मुख्य उद्देश माल्यस के इस विचार जो गक्त सिद्ध करना या कि कुल समर्थ माग (total effective demand) के कुल पूर्ति की ग्रंपेशा कम होने के लारण समाब में म्रस्टुलावन का स्थाई सकट उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से निस्सान्टी डम विचार को भी सकत सम्भ्रते थे कि म्राविण्कार क श्रोबोगिक प्रयति प्रस्टुलावन के सकट के कारण थे तथा सकट से मुक्ति प्राप्त करने के लिये साविष्कारों व श्रोबोगिक प्रमृति को गिठ चीमी होनी चाहिये। से का कहना था कि ऐसी स्थिति में जब समार की श्रविकाश जनसब्या को जीवन की सावाववनक वस्तुएं भी उरभीग करने के लिये उनलब्ब नहीं हैं, श्रस्तुल्यादन की समस्या की कल्पना किस

<sup>5</sup> 

भकार की जा सकती है। परम्तु इस का यह अर्थ कदापि मही है कि से संकट की प्रस्ता से अपरिचित है। परम्तु उन का विश्वास पा कि बा<u>जार में सकट</u> की पटमा के विद्यास है। परम्तु उन का विश्वास पा कि बाजार में सकट की पटमा के विद्यास होने का कारए। यह नहीं है - कि देश मामाश्य बालुस्तिवन है बिक्क इस मदी के सकट के उपलक्ष होने का मुख्य नारण पह है कि जन पत्तत वस्तुओं का उत्पादन कर निया जाता है जिनकी बाजार में माग मही है। गकट एक अस्थाई समस्या है जो दीर्थ काल में टीक बस्तुओं का उत्पादन होंने पर स्वय समाप्त हो जाती है। परमू वाय हम को गह सर्थ मनी अवार काल

#### २. फ्रेडरिक बासत्या (Frederic Bastist)

जें० बी० से से मितिरक्त फाल्म में मस्थापित प्रयंशास्त्र के दूसरे समर्थक व प्रवादक के इरिक्त वामस्था थे। बासत्या<sup>6</sup> भी अमरीकी प्रयंगास्त्री हैनरी जास्त्र केरे (Henry Charles Carey) के समान सामानावी से तथा एडम सिम्प के निवारों के प्रवादक में। यथित उन्होंने केरे के समान दिकाडों न मास्त्रम के निवारों को प्रवादक में। यथित उन्होंने केरे के समान दिकाडों न मास्त्रम के निवार मौतिक तृष्टियों का मण्डार थे। वासर्या के अनुसार रिकाडों व मास्त्रम के विचार मौतिक तृष्टियों का मण्डार थे। वासर्या के अनुसार राजनीतिक व्ययंगास्त्र का विचार मनुष्य है। वे सिम्प के समान सानव की प्रवदार राजनीतिक प्रयंगास्त्र का परि समर्थक समान मानव की प्रवदार मेरी समर्थक स्थान मानवाद न समरक्षा के करूर विरोधों थे। बासस्या के विचारानुवार राजनीतिक प्रयंगास्त्र मनुष्य के उन कार्यों गा, जिनके द्वारा वास्त्रमकात्री में वूर्ति की

<sup>6.</sup> फ्रेडिरिक बामत्या (१८०१ ई०-१९५० ६०) एक प्रतिदिक्त कृषक सथा विषायक थे। कई भाषाओ—English, Italian, Spanish—का जान होने के बारए वे विदेशों के बाहिएव में परिनित्त थे। २३ वर्ष की बाझू ने उन्होंने स्थित पा ते वर्ष की बाझू ने उन्होंने स्थित पा ते वर्ष के बाझू ने उन्होंने स्थित पा ते वर्ष के बाझू ने उन्होंने स्थित पा ते वर्ष के बादू ने प्रतिकार किया था। वे स्वतन्त्र व्यापार के सार्थक पा त्या के स्थान के सिताक्ष्य ने भी Bordeaux में एक Free Tiade Association की स्थापना की थी। यथि वे स्थित वर्ष के स्थान महान प्रयोगाती वहीं वे परन्तु वे एक चतुर लेवक थे। उन्हां अधिकाश स्वतन कार्य उनके जीवन के प्रतिकार ६ वर्षों में हुमा था। उन की सबसे प्रतिक सिताब पुस्तक स्थानता १ वर्षों में हुमा था। उन की सबसे प्रतिक सिताब पुस्तक स्थानता १ वर्षों में हुमा था। उन की सबसे प्रतिक सिताब पुस्तक स्थानता १ वर्षों में हुमा था। उन की सबसे प्रतिक सिताब पुस्तक स्थानता १ वर्षों में हुमा था। उन की सुसरी पुत्तक 'Essays in Politica! Economy' है। इन पुस्तकों के प्रतिनित्त के प्रतिनित्त के Journal des debats तथा Libre Exchange नामक प्रतिकाकों में भेलि सल्लवे ये। उनकी मुत्त के प्रतिकाल के बालू में १ द्वर ६० में में सार प्रतिकाल के बीच से ने १ वर्षों में सार प्रतिकाल के बीच के स्थान से हर भी में से से से विश्व कि सार से हिंदी के बीच के से सार्थ हुई थी।

जाती है, विवेचन है। रिकारों तथा माल्यस के निराधावारी दिचारों पर धमम्नोप प्रमुठ करते हुये वासत्या ने रिकाडों के लगान सिद्धान्त तथा माल्यस के जनमंत्या-सिद्धान्त को मक्तत बतलाया। रिकाडों व माल्यस के निरातावादी भविष्य के विपरीत बाहत्या के विचारामतार श्रीमको का भविष्य उज्जवल था।

बासस्या का मुख्य का सिद्धान्त बोषपूर्ण है यद्यपि उनके श्रनुनार मूल्य के सिद्धान्त का राजनीतिक धर्मशास्त्र के नियं वही महस्य है जो संस्या का प्रकर्माणुत-बाहन के विने है। उनके द्वारा मूल्य य उपयोगिता की थी गई परिभाषाएँ भी अपूर्ण तथा तरीय है। उनके श्रनुतार 'सेवाशों शब्द ना श्रम्यं बहुन विस्तृत है तथा इनका सकेत उपयोगिता, उपयोग्तिक स्वया प्रकर्मा तथा स्था स्थापित क्यों से है। बासस्या का वितरण का निद्धान्त केवल नाममात्र के नियं ही सिद्धान्त है। वे लगान के निद्धान्त का विकास न कर सके तथा उनकी यह नियंचना अपूरी है। उनके श्रनुमार सन्धान गत सेवाशों की श्राम है।

बासत्या ने उत्पादन के स्थान पर उपभोग के महत्व को समकाया है। इस सम्बन्ध में उपभोग के महत्व को स्थाफ करते हुँये उन्होंगे नित्या है कि "राजनीतिक सर्ववास्त्र का अध्ययन उपभोक्ता के हिंदकीए से किया जाना चाहिये तथा उपभोग ही राजनीतिक सर्वयाए को व्यक्तितत हित की तुलना में अधिमान प्राप्त होना चाहिये। बे उन अपूनित इच्छाधों की पूनि के विनोध में थे जिनके फलस्वरण समाज में अनुप्योगी प्रकार का उत्पादन होता है। मानव जाति के विषे यह स्वावश्यक है कि उपभोवताओं का नैतिक स्वर कचा हो। वासत्या का यह विचार प्रधाननीय है। जीड व रिस्ट के अमुतार "वासत्या का यह सोगदान प्रथम भ्रेगो का है तथा सम्भ-वतः इसी के साधार पर उनको विद्य के महान प्रथमियों के मध्य स्थान प्राप्त हो सकता है।"

## कार्ल होनरिक री (Karl Heinrich Rau)

यथि प्रगरेजी नस्वाधित झवंशास्त्र में फास में काफी प्रचार था परस्तु जमंनी इस सम्बन्ध में एक प्रपाद को उदाहरए। या। जमंनी में विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में विद्यालयों विद्यालयों के मंद्रानिक विद्यारों के परिवर्ष में किया तर्क भी, जब कि सस्वाधक विद्याल को सम्बन्ध देशों में विद्यालया नीति स्रंत्रों में प्रयोग किया जा रहा था, जमंत्री में इतका कोई विद्यालय नहीं या। काफी समय तक सिमध वा रिकारों के सम्वाधित सर्ववाहर का जमंत्री में कोई प्रमाव नहीं हुआ। यवाद विराग के अध्यालय का अपनी में कोई प्रमाव नहीं हुआ। यवाद रिकारों के सम्वाधित सर्ववाहर का जमंत्री में कोई प्रमाव नहीं हुआ। यवाद रिकारों के सुन्दासित सर्ववाहर का जमंत्री में कोई प्रमाव नहीं हुआ। यवाद स्थालय के सुन्दालय के कुछ समय परवाह ही

<sup>7.</sup> Gide and Rist : History of Economic Doctrines (1915 ed ) p. 343.

# जाहन हैनरिक बॉन युनन ( Johann Heinrich Von Thunen)

<sup>8.</sup> चार्ग में मंदिक में (१०२२ ई० — १६००) वा जम्म १०६० ई० में हुआ था। जनने भिन्ना Erlangen नामक स्थान पर हुई थी जहा पर के १६९६ ई० में सोकेर बन गये थे। १ १६२६ ई० में दे Hedd-lberg में राजनीतिक सर्थनात्र के प्रोफेनर नियुक्त नया इस पर पर तामना १० वर्ष ते कर हुई अद्धा बात के खिर उन्होंने Baden विद्यासमा में भी नीमरी की थी। उन्होंने विजयित्यालयों के हारों के बिचे भी पुनर्क निर्मा थी। उन्होंने विजयित्यालयों के हारों के बिचे भी पुनर्क निर्मा थी। उन्होंने प्रकाशित हुई थी। पुनर्क ने प्रकाशित हुई थी। पुनर्क ने प्रवास क्या में पर दे १६६६ ई० में प्रकाशित हुई थी। पुनर्क ने प्रवास क्या में मन के विद्यालया की गई है। उनका विद्यालया की गई है। उनका वेहान्त १६०० ई० में हुमा था।

पादन किया था। उनके अनुसार वेतन सीमान्त थमिक की उत्पत्ति के समान होता है।

गाँन बुनन ने उचित प्रथना प्राकृतिक वेतन के विचार का भी प्रतिपादन किया या तथा इसको वे प्रथना एक महत्वपूर्ण योगदान समभने थे । उन्होंने यह व्यक्त निवा कि उपभोग बन्तुमों का उत्पादन करने वाले प्रमिको का वेतन वूंजीगत बस्तुमों का उत्पादन करने वाले प्रमिक्त ने वेतन के समान होना चाहिये । उसके प्रमुखार पाइतिक वेतन दर प्रमिक को जीवित रहने के लिये प्रावद्यक उपभोग वस्तुमो भी मात्रा के व्यय हारा निर्मारित होनी हैं।

इपि का झाराभ से जान होने के कारण उन्होंने स्वतन्त्र रूप से झन्तरीय अधियेश (Differential rent) के सिद्धान का जो रिकाडों के विद्धान से मिखता जुनता है, प्रतिपादन किया था। अपने औजन के झारमित्रक-काल में वे दिनय के समान स्वतन्त्र व्याचार के समर्थक से 1 परन्तु सतन्त्रवाद् राहुबारी प्रभाव के झन्तर्गत अपने पुराने विचारों को बदल कर वे संख्छा ने समर्थक बन गये थे।

### फ्रीड्रक बॉन हरमन (Friedrich Benedict Wilhelm Von Hermann)

जर्मन प्रवंशास्त्री बॉन हरमन (१०६४ ई० — १८६६ ई०) को साधारणतया, जर्मन रिकाडो कहरू पुकारा जाता है। १८३२ ई० में प्रकाणित उनको 'Staats-wissenschaftliche Untersuchungen' (Investigations in Political Economy) तासक पुस्तक का बहुत बयों नक जर्मनो के मामिक साहित्य में एक विशेष स्थान रहा था। यह पुस्तक सम्बादक निद्धारों का एक सातोचनासक प्रध्यक्ष है। वे एडमस्मिक के इन क्षम से महमत नहीं थे कि व्यक्तिगत न सामाजिक हितों में सामाजा है तथा राज्य को व्यक्तिगत मामाजिक स्वतन्त्रता में हस्तकों प्रवाद की स्थान प्रवाद की स्थान नहीं थे कि व्यक्तिगत न सामाजिक स्वतं मामाजिक स्वतं स्वतं मामाजिक स्वतं सामाजिक स्वतं स्वतं स्वतं स्वतं स्वतं स्वतं स्वतं स्वतं स्वतं सामाजिक स्वतं स्वतं स्वतं सामाजिक सामाजिक सामाजिक स्वतं सामाजिक स्वतं सामाजिक स्वतं सामाजिक स्वतं सामाजिक स्वतं सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक सामाजिक

#### सारांश

उररोक्त मिश्तत व्याष्ट्या से इस वात का ज्ञान होता है कि इसलेड के बाहर सूरोप के वो मुख्य देशों में एडमिटमब ब उसके अपनेव अनुवाधियों दिकाडों व मालन हरतादि के आदिक विचारों का कितना प्रियक्त प्रवास कमा प्रभाव हुआ। विचारते के इसराह कररोक्त व्याराम से यह मधी प्रचार स्पष्ट होता है कि सचित फास में के व्योर के स्वाराह का सिक्ष को को की सम्बाहित अपनेवाहक का काफी प्रमाद हुआ था प्रस्तु जर्ममी से एडमिटमब व रिकाडों के अर्थवाहक का विशेष अधिक प्रभाव न हो सकत, यचित रो, वाल पुलन से वाल इरमन आदि धर्यशाहियों के एडमिटमब, मालवत व रिकाडों के आदिक स्वाराह भावित के एडमिटमब, मालवत व रिकाडों के आदिक सिद्धान्ती का अध्यान किया था।

## विशेष श्रध्ययन सुची

I. S. H. Patterson : Readings in the History of Economic Thought, Part I. 4, and Part V, 2. 2. J F. Bell : A History of Economic Thought, Chapter 14.

3. J. M. Ferguson Landmarks of Economic Thought, Chapter, X.

4. Leo Rogin : The Meaning and Validity of Economic Theory, Chapter, 6 5. Gide and Rist

. A History of Economic Doctrines, Book I, Chapter, H & IV, and Book III, Chapter 1

6. L. H. Haney : History of Economic Thought. Chapters, XVII and XVIII.

#### प्रश्न

- 1. Give a critical exposition of J B. Say's theory of markets and examine his assertion that general over production is
- 2. Assess Johann Heinrich Von Thunen's contribution to economic thought In what sense was he in the classical
- Give a critical exposition of the theory of value as formu-
- 4. Estimate the contribution of Frederic Bastiat to Economic
- 5. Give the economic views of J. B. Say What distinguishes them from the views of the English economists of the

(राजस्थान, १६५१)

1

#### ग्रध्याय १३

### रिकाडों के पश्चात इंगलैंड में संस्थापित श्रयंशास्त्र (Classical Economics in England After Ricardo)

जिस संस्थापित प्रयंशास्त्र का श्रीगाणीश इंगलैंड मे १७७६ ई० मे राजनीतिक प्रयंशास्त्र के जनक एडमिसम् ने प्रयानी सुप्रसिद्ध पुस्तक The Wealth of Nations सिख्तकर किया या तथा जिम का सन्तुत्तित विकास मास्यस्त तथा रिकारी के काठन परिथम व सच्चे स्थाग की मास्ता के साथ किया था, उस संस्थापित यर्ष-शास्त्र वा प्रभाव नमस्तु ईंगलैंड में सूर्य की किरणों के समान चारो घोर फंल गया। बास्तद मे गण्ड्रवारी व समाजवारी लेखकों के प्रावमणों के पूर्व यह कहना मनुषित न होगा कि सस्थापित अर्थशास्त्र की इंगलंड में सगम्मण एक शताब्दी तक श्रीटतम स्थान शास्त्र रहा था। प्रसिद्ध ग्रंथिजी ग्रयंशास्त्री करित स्टुमार्ट मिल के हाथों में संस्थापित ग्रयंशास्त्र अपनी प्रगति के शिवस की प्रायंत कर गया।

जॉन रटुम्रार्ट मिल के अर्थायक विचारों का मिवस्तार विवेचन अगले अर्थ्याय में किया गया है।

सका । यह पुस्तक सस्यापित प्रयंतास्त्र के जीवन तथा विकास इतिहास में निभाजन देखा का कार्य करनी है क्योंकि इसके साथ ही सस्यापित प्रयंतास्त्र को अपनी प्रमांत का ग्रामित प्रयंतास्त्र को अपनी प्रमांत का ग्रामित प्रयंतास्त्र को अपनी प्रमांत का ग्रामित प्रयंतास्त्र को अपनी प्रमांत हुई । मिल ने सस्यापित सिद्धान्तों की प्राताया करके इन को नया रूप प्रधान किया स्था प्रस्य कुछ संस्थापित सिद्धान्तों की प्रातायना करके सस्थापित प्रयंतास्त्र के वतन के क्ष्म का श्रीगणीय भी किया। फलस्वस्प मिल का सस्थापित प्रयंतास्त्र के वतन कि इनिहास में एक विशेष सन्दर्भ है। यांत स्टुप्यार्ट मिल के पूर्व तथा दिनारों के वस्थान जिन प्रशंत जी प्रयंतास्त्रियों ने सस्थापित प्रयंतास्त्र की विकास-कार्य में योग-दान दिया जन में जॉन स्टुप्यार्ट मिल के पिता जेम्स स्टुप्यार्ट मिल, जॉन रामसे मैं युनन्त्र, वामस डी कुटन्स तथा नासों विजयम सीमियर के नाम विदेषस्पर से उपनेत्रास्त्र के वाम स्वाप है। प्रशंत स्वाप स्वाप है। प्रशंत होना स्वाप विवास स्वाप है। प्रशंत स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप स्वाप से स्वप्त स्वाप से स्वप्त स्वाप से स्वप्त स्वाप से स्वप्त से स्वप्त से स्वप्त से स्वप्त से स्वप्त स्वाप है। स्वाप सक्त स्वप्त है।

## १ जेम्स स्टुझार्ट मिल (१७७३ ई० -- १८३६ ई०)

जेरस स्टुमार्ट मिल, जो सुप्रसिद्ध सर्घणी अर्थसाक्षी जान स्टुमार्ट मिल (१८०६ ६०-१८०६ ६०) के पिता थे, का जन्म १७७३ ६० में स्काटलंड में हुमां या। वे रिकार्ज के परम मित्र में नामा रिकार्डों को अपनी प्रसिद्ध पुत्तक 'The Principles of Political Economy And Taxation' तिलाने के सिए उन्होंने ही मेंनिन किया था। ये प्रसिद्ध तत्त्वज्ञानी तथा दिहासकार थे। १८०२ ६० में बे सन्दन आ गमें ये तथा यही पर जान स्टुमार्ट मिल तथा अन्य प्राठ पुत्रों का जन्म हुमा था। पिता का प्रसिद्ध पुत्र के जीवन तथा विचारों पर गहरा प्रभाव पटा था। १८१३ ६० में उनकी पुन्तक 'History of British India' प्रकाशित हुई थी। उनकी 'Elements of Political Economy' नामक पुस्तक, जो १८२१ ई० में प्रशासित हुई थी, सस्वाधित मार्थिक निद्धारी का समझ थी।

#### २. जॉन रामसे मैकुललख (१७८६ ई०--१८६४ ई०) (John Ramsay McCulloch)

मैकुलतन रिकारों के विचारों के प्रवानक प्रचारक तथा समर्थक थे। वे रिकारों के जीवनी लेवक थे। उनहीं प्रसिद्ध पुनक 'The Principles of Political Economy', जो १८०५ हैं। में प्रचारन पूर्व थी, वा इत्यान द मनेड तथा प्रदार में त्या खाता था। मूल्य के विचार पर वक्त विचार दिस से मिलते खुलते थे। वे मनदूरी के वेवन कोग निद्धारण के सत्योक थे तथा इस सिद्धान्त की उन्होंने १८६६ के प्रकाशित प्रयनी 'Essay on the Circumstances which determine the Rate of Wages and the Condition of the Labouring Classes' नामक पुसक में ज्यारण की थी।

# ३. थामस डी कुइन्से (१७८५ ई०-१८५६ ई०)

(Thomas De Quincey)

जेम्स मिल तथा मैकूललख के समान थामस डी जूइन्से भी रिकार्डों के सम-र्थक तथा मित्र थे। सन् १८२४ ई० में उन्होंने अपनी 'Dialogues of Three Templars' नामक पस्तक मे रिकार्डों के मृत्य सिद्धान्त का समर्थन किया था। १६४४ ई० से प्रकाशित अपनी 'Logic of Political Economy' नामक पस्तक में उन्होंने उपयोगिता के महत्व तथा लगान सिद्धान्त के विषयो पर अपने विचार ध्यक्त किसे शे।

सक्षेष मे जेम्स मिल, मैकुललख तथा थामस डी कुइन्से को डेविड रिकार्डो के आधिक सिद्धान्तों का प्रचारक तथा हद समर्थक कहा जा सनता है। इन तीन ग्रयंगास्त्रियों का रिकाडों की उनके ग्रालोचकों के श्राक्षमरूगों से प्रतिरक्षा करने में एक विशेष महत्वपुर्ण स्थान है।

### ४. नाुसो विलियम सीनियर (१७६० ई०-१८६४ ई०) (Nassau William Senior)

रिकार्डों के पश्चात तथा जॉन स्टब्रार्ट मिल के पूर्व नासी विलियम सीनियर<sup>3</sup>-ही को इगलेड का महान अर्थशास्त्री कहलाने का गौरव आप्त है। अपने प्रवीधका-रियों के द्वारा प्रतिपादित संस्थापित ग्राधिक सिद्धान्तों का समर्थन करने के ग्रातिरिक्त उन्होंने कई ग्राधिक विषयो पर अपने नवीन विचारो को व्यक्त करके सस्थापित ग्रथंशास्त्र के विकास कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन के विचारा-नसार ग्रथंजास्त्र वह विज्ञान है जिस की विषय सामग्री धन की प्रकृति, इस का उत्पादन तथा वितरण है। सामान्यत उन्होने रिकाडों के ग्रयंशास्त्र तथा माल्यस के जनसऱ्या सिद्धान्त का समर्थन किया है। उनको जीवन की व्यावहारिक ग्रायिक समस्याग्रो का भारी ज्ञान था तथा वे एक व्यावहारिक ग्रर्थशास्त्री (practical economist) थे। उन की धनेक जर्मन व फान्सीसी लेखको. विशेष रूप से प्रसिद्ध फ़ार्त्सिमी प्रयंशास्त्री जे० वी० से भित्रता थी। वे परस्परावाटी मिटास्तों के ग्राली-चको के इष्टिकोस्सो पर ग्रच्छी तरह से विचार करते थे तथा उन्होंने परम्पराबादी तथा नये विचारों के मध्य निप्रातापूर्वक संयोग स्थापित किया था।

नासी विश्विषक सीनियर का अन्य १७६० ई० में इ गलैंड में हुआ था। उन के पूर्व अस्पेन के रहने वाले थे ओ इंगलैंड में झाकर वस गये थे। प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय स्कूलो मे प्राप्त करने के पश्चात उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने मैंगडलन कालेज, आवसफोर्ड (Magdalen College, Oxford) में प्रवेश विया तथा यहाँ से उन्होंने क्रमश-१-१: ई० व १ प १ ५ ई० में बी॰ ए॰ व एम॰ ए॰ की उपाधियाँ प्राप्त की थी। उन्होंने कानून का अध्ययन किया तथा १८११ ई० में चकालन में प्रवेश किया।

सोनियर ने प्रयंशास्त्र को विज्ञान बनान का भरसक प्रवास किया। उन के विचारानुसार प्रयंशास्त्र एक अपूर्त व बस्तुयन्क (abstract and objective) विज्ञान है तथा प्रयंशास्त्र का कर्तव्य समाज मे लोगों को यह नहीं बताना है कि मनुष्य किय प्रकार मुख तथा सदाबार प्राप्त कर सकते हैं। उसका कार्य केवल उनको यह बतालाग है कि वे किम प्रकार पंत्री वन सकते हैं। प्रयंशास्त्र का नीतिकता तथा विधान से कोई सम्बन्ध नहीं होगा चाहिये तथा प्रयंगास्त्र का नीतिकता तथा विधान से कोई सम्बन्ध नहीं होगा चाहिये तथा प्रयंगास्त्र का विवास के केवर धन नी प्रकृति, इस के उत्थादन तथा विवासण वा सम्बन्धन होना चाहिये।

प्रभेदात्म्य के विषय क्षेत्र को घन तथा इस के उत्सदन व दिसरण नक्ष भीमित करने के पश्चात सीनियर ने चार प्रसिद्ध स्वयसिद्ध सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया जो उनके प्रनुसार प्रभंदात्म विज्ञान की ग्राधारसिक्षा है। से चार स्वयसिद्ध सिद्धानत निम्मिलिका है।

(१) प्रत्येक व्यक्ति वयासम्भव न्त्रुतवम त्याग के साथ धन का संचय करने के लिये इच्छुक रहता है। सक्षेप मे यह कथन सुलभ सुलवाद (hedonistic principle) से सम्बन्धित था।

> परन्त् शरीरिक निर्वलता के कारण उन को वकालत को घीछ ही स्थापना पडा तथा राजनैतिक सर्थशास्त्र का अध्ययन सारक्ष्म किया। १६२५ ई० में आवसफीड विस्वविद्यालय में राजनैतिक अर्थतास्त्र का विभाग स्थापित होने पर सीनियर की नियक्ति ५ वर्ष के काल के लिये राजनैतिक प्रयं-द्यास्त के प्रोफीसर के पद पर हुई। तत्पदचात १८४७ ई० में लेकर १८५२ ई० सक वे इस पद पर पूनः रहे थे। इस काल में मुद्रा तथा methodology पर व्याल्यान देने के अतिरिक्त उन्होंने पनिकाओं में भी लेख लिखे थे। भ्रत्य नमय के लिये वे शन्दन में स्थित Kings College में भी प्रोफेनर रहे थे। वे क्रमश १८३२ ई०, १८३७ ई०, १८४१ ई०, १८४४ ई० तथा १६१७ ई० में Poor Laws, Factory Conditions, Handloom Weavers. Irish Poor Laws तथा National Education से सम्बन्धित राजकीय ब्रायोगों के सदस्य रहे थे । विदेशों में विस्तृत रूप से यात्रा करने के कारए। वे ब्राने समय के सभी महापूरुषों से परिचित्त थे। ब्रापने समय के ने एक प्रसिद्ध समाज मुधारक थे त्योकि उन्होंने विक्रा, स्वास्थ्य तथा गृह-ध्यवस्था इत्यादि सामाजिक समस्याद्यों के निवारण में रुचिपूर्वक कार्य किया या। सीनियर भपने समय के एक महान मूल विचारक थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'An Outline of Political Economy' उन के जीवनकाल में सर्व प्रथम १८३६ ई॰ में Encyclopsedia Metropolitana में एक लेख के रूप में प्रकाशित हुई थी। १८५० ई० में यह Political Economy नामक पृस्तक के रूप मे प्रकाशित हुई थी। उन की मृत्यू के पश्चात १६२८ ई० में उन की original manuscript के आधार पर दो ग्रन्थों में जनकी Industrial Efficiency and Social Economy नामक पस्तक प्रकाशित हुई ।

- (२) जनसऱ्या खाद्य सामग्री की ग्रमेक्षा ग्रधिक तीवगति के साथ बढ़ती है। यही मान्यम का जनस्ह्या सिद्धाना था।
- (३) कृषि को छोड ग्रन्य सभी व्यवसायों में क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है।
  - (४) कृषि मे क्रमागत उत्पत्ति ह्यास नियम लागू होता है।

इस प्रकार भीनियर ने अर्थशास्त्र को केवल थोड़े से ही अपरिवर्तनीय निद्यान्तो पर ब्राधारित कर अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को पूर्णतया सीमित कर दिशा था। उन के मतानुसार मानव नस्यास का बस्ययन अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र के बाहर था।

### मूल्य का सिद्धान्त

सीनियर के बर्धसाध्य में पन सर्थसाध्य के प्रध्यपन तथा इसके विवय क्षेत्र का केन्द्र है। उन के अनुसार के सभी बहुए धन होती है जिन में बुलेमता, हहवास-रिशात तथा उपयोगिता की विधेपताएँ होती है। उनके अनुसार किसी वरत के स्थास अवस्वा पर में मुद्रा प्रधान करने बचन प्रधान करने अपना प्रधान करने के नुएए को ही उपयोगिता कहते है। इस सम्बन्ध से सीनियर ने क्रमायत उपयोगिता हास नियम की भी व्याख्या की है।

सीनियर के मून्य-सिद्ध न्त सम्बन्धी विचारों में मौलिकता पाई जाती है। जन्हों मुह्य-निर्धारण में उपयोगिता को एडमिसम्य व रिकारों की तुक्ता में अधिक महत्व दिया तथा बेक्तम ने उन की सीनाय उपयोगिता सिद्धान के मिद्धान तथा में अधिक महत्व दिया तथा बेक्तम ने उन के सिद्धान के महत्व कि निर्माप ने स्थित परक मून्य सिद्धान (Subjective theory of value) को प्रतिवादित किया था। वस्तु के मून्य निर्धारण में उस की उपयोगिता के महत्व को भवी प्रकार समझते हुंग भी उन के विचारानुसार बस्मु को सीमितता प्रयवा दुलंभना का तुल्तासक स्विक महत्व था। पुनि स्वय मानव परित्रम तथा प्रकृति के सहयोग का पुरितासक

सीनियर के विचारानुसार पूर्ति उत्पादन ब्यय से भीमित होती है। सीनियर के समस्त भूत्य निवान्त में उत्पादन व्यय अन्य सब में अधिक महत्वपूर्ण द्वाव है। रिकाडों हारा निमित मूल्य के श्रम सिद्धान्त को प्रालाचना करते हुवे उन्होंने निवा है कि दर्जु की दुलेमदा भूल्य का प्रमुस तथा श्रम बाय मूल्य का केवल गीरा निर्मारक कारण था। पूर्ण प्रतियोगिया के अन्तान त स्तु का उत्पादन व्यय कम के मूल्य का नियानक होगा है। सीनियर का सिद्धान्त रिकाडों के सिद्धान्त की अपेका श्रीयक उपयुक्त है। जबकि रिकाडों का यह हद विवदास था कि दस्तु का मूल्य सदा उस वस्तु को उत्पादन करने में स्थय हुये थम की मात्रा के मूल्य के समान होता है, सीनियर के विचारातुमार यह सदा आवश्यक नही है कि वस्तु ना मूल्य उसके उत्पादन ध्यय के समान हो। बस्तु का उत्पादन क्यय, सीनियर के विचारा-मुनार एक केन्द्र के समान है जिस के समीथ पहुँचने की बस्तु के मूल्य में नड़ा प्रतृत्ति होनी है। रिवाडों ने अनुनार ध्रम की मात्रा तथा आस्तरयाग (abstivence) उद्यादन क्यम के हो प्रम है। नीनियर के अनुमार लगान उत्पादन क्यम ना अम नहीं है तथा इसका मूल्य निर्वारण में कोई स्थान नहीं है।

तीनिवर ने उत्पादन ध्यम को मीडिक रुप में प्रस्थान किया है। यह विवार वास्तिक तथा व्यावहारिक हिंदिकोगु से श्रीविक उपपुक्त है क्यों कि विवास प्राथम प्रश्नेय क्षा में उत्पादन व्यय के महत्व को समझते के तिये यह आवश्यक है कि इस को मीडिक रुप में विवारा जाय। उत्पादन व्यय को मीडिक रुप में नाममें के अमित्रिक (रिवार्ट ने बास्तिवन उत्पादन व्यय को मीडिक रुप में नाममें के अमित्रिक (रिवार्ट ने बास्तिवन उत्पादन व्यय व्यन्त देश है कि इस का मित्रामक (regulator) है, एक मात्र निवारक रही है क्यों के सूत्र निवारक में उत्पादन व्याव क्यों के सूत्र निवारक परिविद्यों में पूर्व निवारित में नाम व उत्पादन व्याव का मित्र श्रीत में अभाव परिविद्यों में पूर्व निवारित में मात्र व उत्पादन व्याव का मित्र श्रीत में अभाव पड़ता है। इस सम्बन्ध में यह नहना धतुनिक न होगा कि सीनियर ने संप्रयत्न वाजार को दागायों के बीच यन्तर प्रस्तित विवास था। उनके समुझार उद्यादन की निम्न वाज परिविद्यों में वा वहने के मून्य पर प्रभाव पडता है। व

- (१) पूर्ण प्रतियोगिता ग्रयवा सून्त एकाविकारी परिस्थिति दिस में सभी उत्पादक ममान लाम के ब्रतुसार उत्पादन करते हैं।
- (२) एकाविकार की वह परिस्थिति जिस के ग्रन्तर्गत एकाविकारी को बधिप चरपादन का एकाविकार तो प्राप्त नहीं होता है, परन्तु उत्पादक के रूप में उस को अनेक विशेष सुविधायें प्राप्त होनी हैं जो अन्य प्रतियोगी उत्पादकों को प्राप्त नहीं होती हैं।
- (३) एकाधिकार की बहु परिस्थिति जिस में एकाधिकारी ही एक मात्र ज्यादक होता है तथा प्रपने उत्पादक की मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकता है।
- (४) एकाधिकार की यह परिस्थिति जिस में एकाधिकारी एकमात्र उत्था-दक होता है तथा उत्पादन में किसी भी मात्रा में बृद्धि कर सक्ता हैं।
- (१) एकाविकार की वह राशिन्वानि त्रित से एकाविकारी अवारि एकमान उत्पादक वी नहीं होता है, परन्तु उस को उत्पादन की विवेध चुविधार्य प्राप्त होती हैं जो उस के उत्पादन से हृदि होने के साथ साथ परवी जाती है।

<sup>3.</sup> N. W. Senior : Political Economy, p. 111

### वितरण का सिद्धान्त

सीनियर के चेतन-मिद्धान्त में स्पष्टता के गुल का भारी सभाव है। वास्तांबकना तो यह है उनका चेतन निद्धान्त स्मित्र तथा दिकाड़ों के वेतन-कोष पिद्धान्त के समान था अपोकि बेतन वरों की निर्धारण करने वाले कारणों की क्यालान करते हुये उन्होंने तिखा है "कि वेतन दर एक और तो उस कोष की मावा को जो प्राप्त के तथा देवा जाता है तया दूसरी और अमिको की पूर्ति से तथा सिंह है "में उन्होंने वास्तांबिक तथा सोदिक वेतनों के मध्य भी प्राप्तर स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

संविधर का लगान सिद्धान्त मूलत. रिकार्डों के लगान सिद्धान्त का ही समर्थन है। रिकार्डों के समान सीनियर के अनुमार भी लगान एक प्रकार का आधिकब है जो भूस्वामी को बिजा किनी गरियम के प्रायत होता है। यह उत्पादन स्था का मान नहीं है। सीमियर का कहात है कि लगान केवल अधिक उर्वर शक्ति त्या प्रिषक उत्तम स्थिति जाली भूमि की प्राप्त करने को परिणाम हो होते हैं। विश्व कर का प्राप्त के का परिणाम हो को है। विश्व का प्राप्त के कारण करने को परिणाम हो जहीं है। विश्व का प्रकार के कारण का प्राप्त के कारण जा प्राप्त है। उदाहरणांच किसी गाविक की उत्तकी विश्व कावल के कारण तथा किसी डाक्टर की उसकी विश्व का प्रकार के कारण तथा किसी वार्य हो। उदाहरणांच किसी गाविक की उसकी विश्व का स्थाल के कारण तथा किसी डाक्टर की उसकी विश्व किसी गाविक स्थाम सीमियर भी रागान की

<sup>4</sup> Ibid . p. 115

'Leading species of a large genus' विचारते थे। सीनियर के विचारानुसा लगात के रूप में भूस्वामी व सम्पत्ति वर्गों की, जिल को प्राप्त करने के विवे प्राप्तक को परिश्रम नहीं करना पड़ता है, कुल राष्ट्रीय ताथाश का एक वड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। लगान के विचार को केम्स भूमि तक ही सीमित न रख कर सीनिय के विचारानुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चाद उनके उत्तराधिकारिय को प्राप्त होने वाली भूनम्पति तथा समस्त धन भी लगान के समान। क्योंकि इस सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिये चलराधिकारियों की किसी प्रकार वे परिश्रम तथा प्रास्तराग को प्रमुचन नहीं हुया है। कोई भी समाजवादी रिज्य क (Inheritance tax) के पक्ष में इसने क्षधिक उपयुक्त व सक्तिशाली तर्क प्रस्तु नई कर सक्तर है।

#### ब्याज का ग्रात्मत्याग सिद्धान्त (Abstinence Theory of Interest)

नामी सीनियर (Nassau Senor) ने सर्ववयम ज्यान को आरमस्याग क प्रुगतान अपना प्रतिपान कहा था। इसका समर्थन करेनेस (Caimes) तथा धर्म अर्थसास्त्रियों ने किया है। सीनियर का सित्यास था कि ज्यान धन नी जन्न पर दिया जाता है थीर पन बनाने का प्रत्येक कार्य उपभोग को रोक कर कर्यान उपभोग के स्थान के द्वारा ही समय होता है। अतः <u>ट्यान को हम उपभोग</u> को रोकने के अनुभव हुवे आरमस्याग का अ्रगतान कह सन्त ने हथा हम ब्यक्ति के द्वारा अनुनी डॉब में में बनते करने में हुई आरमस्याग की अनुभी का माप है।

मीनियर के इस ब्याज मिद्धान्त की बहुत धालोचनायें भी गई है। संबंधयम प्राय यह कि हो कहा गया है कि बचल के प्रशेष कार्य में स्थाप का प्रमुख नहीं होता है। इस्य बचाले समय किनी ब्यक्ति को कुछ स्थाप ध्रवान किताई का अनुमब होता है। इस्य बचाले समय किनी ब्यक्ति को कुछ स्थाप ध्रवान किताई का अनुमब होता है ध्रवान रही यह उन की आप को मात्रा पर निर्मेर होता है। प्रस्थेक ब्यक्त की व्यव्य नहीं कर सकता है। बिरस्ता तथा टाटा के सामान पत्री व्यव्य निर्मे के तिये प्रस्थिक ध्रम है, बचता के कार्य में किसी भी किताई के प्रमुखन नहीं करते हैं। यह बात तो के विवय कर्तनान के किसी उपभोग को समुखन नहीं करते हैं। यह वात तो के विवय कर्तनान के किसी उपभोग की समुखन नहीं करता है। यह वात तो के वर उन ब्यक्तियों के सम्बन्ध में संस्थ है, जिनकी कि प्रयाप बर्तमान उपभोग की समुद्धि के विवय प्रमाण है विवय प्रमाण है। परम्तु दोगों प्रकार के ब्यक्तियों को, चाहे से बचल में कि अपनी क्षा प्रमाण के विवय स्थान किया साम क्षेत्र क्षा करते चाल किया है। उन करने वाल पत्री हो, प्रथम करिनाई ध्रमुखन करने वाल किया है। यह इस मिद्धान्त पर विवयस किया जास तो केवल तियों ने के ही उनकी वनत पर व्याज मितान वालियों हो स्थान ना वालियों के ही उनकी वनत पर व्याज मितान वालियों हो से विवयस करता वाल ना होते।

दूतरे, बचतकर्ताम्रो को केवल इनके त्याग के कस्ट पर ही व्याज नहीं मिलता है। गान लीजिये एक व्यक्ति घनी नहीं है और उसे बचत करने में कुछ स्वाग करना पड़ता है तो वह व्याज का प्रधिकारी हो जाना चाहिये। परन्तु प्रस्त यह है कि क्या उसे क्वल बजाने में आत्मरयाग का ध्रमुख करने से हो व्याज मिलने रागता है? व्याज प्राप्त करने से पहले उसे कुछ और भी करना पढ़ता है। व्याज प्रप्त करने के लिये यह ध्रम कार्य आर्थन प्रयोग की प्रधेक महत्वपूर्ण है। व्याज प्रप्त करने के लिये उसे अपनी वचत की ऋत्योग की प्रधेक महत्वपूर्ण है। व्याज प्रप्त करने के लिये उसे अपनी वचत की ऋत्योग अपने वास्तिक स्वामित्य का किसी विनियोगकर्ती—व्यक्ति सस्या, वेस, प्रथवा विनियोग इस्ट आदि—के पक्ष में परिस्थाग करना पड़ता है। एक कह्म वहत प्रधिक धन बचाता है और उसे अपने एक में परिस्थाग करना पड़ता है। एक कह्म वहत प्रधिक धन बचाता है और उसे अपने एक किसे हुये घन पर कुछ व्याज नहीं पाता है प्रोप्ति वह अपने पत्र को किसी विनियोजक को नहीं देता है। वात पह है कि यदि हम यह स्थोकार करने किसी विनियोजक को नहीं देता है। वात पह है कि यदि हम यह स्थोकार करने कि बचत करने में प्रस्थेक दक्षा में स्थाप होता है तो केवल यह स्वाजातिक्ति व्याज समस्राने के लिये पर्याप्त नहीं है। व्यवक करने में सम्मवार वारा अवस्थक हो सकता है परन्तु यह अयाज वर निर्मारण अवस्था उसने समझाने में अपन्यान अवस्थक हो सकता है परन्तु यह अयाज वर निर्मारण अवस्थक हो सकता है परन्तु यह अयाज वर निर्मारण अवस्थक हो सकता है परन्तु यह अयाज वर निर्मारण अवस्थक हो सकता है परन्तु यह अयाज वर निर्मारण अवस्थक हो सकता है परन्तु यह अयाज वर निर्मारण अवस्थक हो सकता है परन्तु यह अयाज वर निर्मारण अवस्थान हो सकता है परन्तु यह अयाज वर निर्मारण अवस्थक हो सकता है परन्तु यह अयाज वर निर्मारण अवस्थक हो सकता है परन्तु यह अयाज वर निर्मारण अवस्थक हो सकता है परन्तु यह अयाज वर निर्मारण अवस्थित है।

तीनरे, सीनियर का यह विद्वान्त केवल पूरित पक्ष से ही समस्या का अध्ययन करना है। इसके मनुसार व्याज हसनिये दिया जाता है कि बचल करने में ब्रास्पन्त्यान निहित होता है परमु महत्त्वपूर्ण प्रस्त तो यह है कि उचार लेने बाला अपवा विभागे कर व्याज क्यो देता है ? यह पूजी भी मांग का प्रस्त है, जिनकी सीनियर के सिद्धान्त ने बिराजुल उनेका की है। यदि त्याग के फलस्वकर वचाये गये भन का उत्पादन में प्रयोग न किया जाय तो कोई भी व्याज नहीं देगा। इस प्रकार व्याज की प्राथित केवल वनतकनीयों को बचल करने में अनुभव हुये खाग पर ही निर्भर नहीं होती है वर्षत वह बचल के उत्पादक प्रयोग में भी निर्भारित होती है। यदि स्वाच मंदी का समय हो, जिसमें पूर्ण की मांग बहुत कर हो जाय, तो बचत करने बालो को व्याज कम मिलने लगेगा और यदि मांग विवक्त समाप्त हो जाय तो नवीन वचतो पर किसी भी प्रकार का व्याज प्राप्त करने की सम्भावना नहीं रहेगी क्योंक उन बचतों यो कोई उचार लेने वाला ही नहीं होगा यदिय ये वचतें भी आसरस्यान का परिशाम है।

#### धन्य प्राधिक विचार

मूल्य तथा दितरण के सिद्धान्तों के श्रतिरिक्त सीनियर ने हृष्य, वें किन तथा श्रव्तार्शिय ज्याधार श्रादि आधिक विषयों पर भी श्रपने <u>विचार</u> श्युक्त किये हैं। सीनियर के सनुसार मुद्रा एक बस्तु हैं जिसके प्रति लोभी का विष्वास होता है। विकतित समाश्रमें मुद्रा के तीन मुक्त कार्य होते हैं। यह वितिनम्स माध्यम, ग्राव के नवय तथा भविष्य में होने वाले भुगतानों के मायक का कार्य करती है। एक आदर्श देखा सह प्रतिस्थात स्था आदिया में वहुमुख्या, समानता, विभाजियता, टिशाञ्जन, बहुनीयता तथा

मूल्य स्थिरता के मुणो का होना स्नावस्यक है। केवल स्वर्णव रजत मानाध्यो में ही ये सब मुणा पाये जाते है तथा इस कारणा ये ही द्रव्य के लिये उपपुक्त है। मुद्रिय का कार्य सरकार को करना चारिये। सीनियर परिवर्तन्द्रशील व प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के पक्ष में में। धपरिवर्तन्द्रशील पत्र मुद्रा के दोषों की व्यारया करते हुये उन्होंने लिखा है कि शीष्ट्र यथना कुछ समय बाद राज्य सपनी इस सार्तिक का कप्रयोग करते लगता है।

सीनियर न टारेस, रिकार्डों व विजेष रूप से जेम्स भिन द्वारा व्याख्यात इक्स के परिमाण सिद्धान्त की धालोचना की है। प्रथम तो उनका कहना है कि मिल ने सीटिक विद्वान्त को सामान्य अर्थवास्त्र में सम्मिलित नहीं किया था जिसके कारण मिल सुद्रा का मूल्य निर्धारण करने वाले तत्व की स्थारण करने में असक्त मिद्ध हुये थे। दूसरे, मीनियर का कहना है कि इब्ध का मूल्य भी उन्हीं सिद्धान्तों द्वारा निर्धारित होना है जिनके द्वारा अन्य वस्तक्रों का मल्य निर्धारित होता है।

इनके प्रतिरिक्त रिकाडों व रिभण के नमान सीनियर भी प्रस्वरिट्टीय व्यापार के समर्थक तथा नरकाण के विश्व में थे। वे उस समय विद्यामा Corn Laws के धानोचक थे। उनका विश्वा में थी। वे उस समय विद्यामा Corn Laws के धानों पो के पिता के स्वानों के दिन सांच का विदेशों में स्वतन्त्र रूप से प्राप्ता होंने के कारण धानाज की कीमतों में करी होंने के फारण धानाज की कीमतों में करी होंने के फारण धानाज की कीमतों में करी होंने के फारण धानाज की सोमतों में करी होंने के प्रत्या को में कर खोगों का विकास सम्भव हो सदेगा वशीक वेदन दरों के कम हो जाने से उर्थावकों को प्रविक्त उपयोद को को प्रविक्त उपयोद कर स्वानों के प्रत्या की की प्रविक्त उपयोद की की प्रविक्त उपयोद की की प्रविक्त कर स्वानों से किया निव्या की स्वानों के किया हों के हैं हु स्व यस्तु को निव्या निव्या की प्रतिकृति की साम हो सहेगा।

सीनियर श्रम मर्थो के विरोध मे थे। वे निर्माताओं के हितो के प्रतिरक्षक थे। उनका विद्वास था कि Factory Acts जिनका उन्हें इस मिलो में श्रमिकों के कार्य के घटों भी सीमित करना था, प्राधिक नियमों के लागू होने में बायक पिंद्र होंगे तथा मिल मानिकों के लाभों में कमी होगी जिसके कारए। देश के श्रीधोधिक विकास को धकता पहुँचेगा। दुर्भीयवदा इस सम्बन्ध में उनका भग प्रवास्तिक था।

ध्यने समय के एक प्रसिद्ध ब्यावहारिक प्रधंसास्त्री होने के नाते वे प्रनेक राजकीय प्रायोगों के सदस्य थे तथा सरकार को सामाजिक व प्रायिक समस्यायों पर परामर्थ देते थे। वे राज्य-हस्तर्य प के विरोध में नहीं थे परसु उनका कहना था कि राज्य-हस्तर्थ प उसी सीमा तथा समय तक हो उचित है जिस सीमा व समय तक राज्य-हस्तर्य प के फलस्वच्य प्रायिक निषयों की नार्यशीलता में किसी प्रकार की बाधा उरस्य नहीं होती है।

सीनियर अपने समय के महान अर्थशास्त्री तथा मूल विचारक थे। उनको अपने समय की सभी आर्थिक व सामाजिक समस्याओं का ज्ञान था। उनके गुऊराव कवत हिद्धान्तों पर ही प्राधारित नही थे बल्कि उनमे व्यावहारिकता का भी श्रंत था। प्रसिद्ध श्रमरीकी श्रवंसास्त्रों जे० ए० गुम्पीटर ने सीनियर के ग्राधिक इतिहास के क्षेत्र मे योगदानों को प्रशंसा करते हुंगे ठीक ही खिला है कि "मर्वप्रथम ग्राधिक स्वयंसिद्ध चार प्रसिद्ध सिद्धान्तों का प्रतिपादन करके श्राधिक सिद्धान्त के निर्माण के स्वत सिद्ध श्राचार (Axiomatic Basis) को स्थापि करने का श्रेय तथा मान सीनियर को ही प्राप्त है।"

### विशेष ग्रध्ययन सुची

| 1. | Leo Rogin | : The Meaning And Validity of | Eco. |  |  |
|----|-----------|-------------------------------|------|--|--|
|    |           | nomic Theory, Chapter 7.      |      |  |  |

- 2 J. F. Bell : A History of Economic Thought, Chapter 13.
- 3. J. A. Schumpter : History of Economic Analysis, Part III, Chapter 4.
- 4. L. H. Haney History of Economic Thought, Chapter XVI.
- 5. S H. Patterson : Readings in the History of Economic Thought, Part III, 4.
- Alexander Gray . The Development of Economic Doctrine, Chapter, X, pp. 272-277.

#### प्रश्त

- Evaluate Senior's contribution to economic Thought.
   (কর্নাইক, १६५६)
- Explain the role of entrepreneur as conceived by Nassau Senior.

(कर्नाटक, १६५८)

- Discuss Senior's contribution to the theory of value.
- (ক্লাহক, १९५६)
  4. State and discuss the four propositions of Senior.
- (ন্নবিক, १९५৬)
  5. "Senior deserves to be remembered as one of the founders of Pure Economics."

Discuss fully the above statement.

(राजस्थान, १६५६; ग्रागरा, १६४६)

6. "To Senior belongs the singular honour of having been the first to make the attempts to state, consciously and explicity, the postulates that are nece-sary and sufficient in order to build up that analytical apparatus commonly known as economic theory, or, to put it differently to provide for it an axiomatic basis "(Schumpeter)

Examine this statement and assign to Senior his proper place in the history of economic thought

(राजस्थान, १६६०)

#### ग्रध्याय १४

### जॉन स्टुग्रार्ट मिल

(John Stuart Mill)

प्रसिद्ध सर्वसास्त्र सस्थापक देविड रिकारों के पश्चात् सस्थापक सम्प्रदाय के प्रसिद्ध तथा प्रतितम सदस्य जॉन स्टुप्तार्ट मिला थे। वास्तव मे निल को एक प्रकार ने वार्षिक विचारों के इतिहास में स्मिप्त, मात्वस व रिकारों का स्थान दिया जा नकता है। उनके हाथों में संस्थापित प्रयंसास्त्र में प्रची प्रमिद्धि के गिलद को प्राप्त किया तथा उन्हों के समय में इसके पतन का इस प्राप्तम हुआ। वे प्रयम् श्रीों के सस्थापक विचारक तथा सभी हिन्दिकीएों में एक महान प्रयंगास्त्री थे।

<sup>1.</sup> जॉन स्ट्रग्रार्ट मिल (१८०६ ई० १८७३ ई०) का जन्म १८०६ ई० मे हुआ था। व ग्रॅंगरेजी अर्थेशास्त्री जेम्म स्टूआदे मिल के पूत्र थे। अर्थशास्त्री ना पत्र होने के नाते उनको ग्राधिक सिद्धान्तों को समभने में ताभ प्राप्त ह्या। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा का उनके जीवन तथा लेखन कार्य पर काफी गहरा प्रभाव पडा था। तीन वर्ष की कोमल प्रायु में उन्होंने यूनानी भाषा (Greek) सीख ली थी तथा बाठ वर्ष की छोटी बायू में रोम की भाषा (Latin) में निपुराता प्राप्त करली थी। १० वर्षकी आयु मे वे युनान व रोम के प्राचीन साहित्य मे निपुण थे। १३ वर्षकी छोटी ग्रायु मे, जशकि श्रधिकाश व्यक्ति स्कूलों में अपनी कक्षाओं में ज्ञान प्राप्त करने में व्यस्त रहने हैं, मिल ने विज्ञान नथा दर्भनशास्त्र का अपन प्राप्त कर लिया था व रोम का इतिहास भी लिख दियाया। उनकी तर्कतथा समभागत्ति ऋसाधाररायी। २३ वर्षकी ऋायु मे उनके राजनैतिक अर्थशास्त्र पर निवन्स प्रकाशित हुये थे। १४ वर्ष की स्रायु मे वे फल्म गये थे जहाँ पर उनवा प्रसिद्ध फल्सीनी ऋर्यदास्त्री जे० वी० मे० मे पैरिस मे परिचय हुआ। १०२३ ई० मे उनकी नियुक्ति ईस्ट इडिया कम्पनी के दफ्तर में बलर्कके पद पर हुई। १ दथूद ई० तक इंस्ट इंडिया कम्पनी में नौकरी करने के परचात् उनका ग्रधिकांश समय लेखन कार्य में ब्यतीत होता था। १८६५ ई० से लेकर १८६८ ई० तक वे ससद के सदस्य थे। राजनैतिक प्रश्नो पर उनके निचार उदार थे। उनकी पुस्तके 'System of Logic' १६४३ ई० में; 'Liberty' १६५६ ई० में; 'Autobiography' १६७३

मिल का स्थान ग्राधिक विचारों के इतिहास में बिचित्र तथा विशेष है। उनको दो भिन्न विचारधाराओ-सन्यापित ग्राधिक विचारो तथा समाजवादी विचारों के मध्य विभाजन रेखा कहा जा सकता है । यद्यपि किसी भी प्रकार से यह कहता महान भूल होगी कि मिल समाजवादी थे क्योंकि अन्त तक उनका स्वतन्त्रता में हट विश्वास था, परन्तु यह कहना सत्य है कि अपने जीवन के हूमरे युग में उन्होंने Saint-Simon तथा Auguste Comte के विचारों वा ममर्थन किया था। श्रारम्भ में वे बदर व्यक्तिवादी थे । इसका मृत्य कारण यह था कि उन पर उनके पिता जेम्म मिल, जो Jeremy Bentham तथा David Ricardo के गहरे मित्र थे. बा गहरा प्रभाव पडा था। मिल का तत्वज्ञान वैन्यम का उपयोगिताबाद था। उनके विना ने उनको रिकार्टो की Political Economy सथा माल्यम के जनसरया सिद्धान्त के प्रति पूर्ण विश्वास करा दिया था। फलस्वरूप आरम्भ मे वे सस्थापित आर्थिक विचारों के पक्के समर्थक तथा विकासकर्ता रहे। परन्तू कुछ समय परचात उन पर फांनीसी सेट साइमनवादियों, De Tocqueville तथा Auguste Comte के विचारों का भारी प्रभाव पहने के कारण उनकी विचारधारा समाजताद की धोर भक्त गई तथा फलस्वरूप सम्यापक अर्थशास्त्र का पतन होना आरम्भ हो गया। प्रोक्नीड व रिस्ट ने अपनी पुन्तक 'A History of Economic Doctrines' में ठीक ही लिखा है, कि "उचित रूप से यह कहा जा सकता है कि मिल के साथ

ई॰ में तथा ग्रानेक प्रशासित तेष्यों ने श्रातिरिक्त उनकी प्रसिद्ध पुस्तक (Principles of Political Economy) १०४८ ई॰ में प्रकाशित हुई थी।

१६२० ई० में मिल की मुलाकात एक श्रीमती टेलर (Mrs. Taylor) हुई तथा श्रीमती टेलर का मिल के विवादी तथा लेखन कार्य पर वाफी प्रभाव पढ़ा। क्लियों के प्रशिवरा, सामाजिक प्रगति, स्वतन्त्रा ह्यादि विषयी पर श्रीमती टेलर का मित के विवादी पर गहुरा प्रभाव पटा था जैसा कि प्रमादी पुराक टेलर के स्वति हुं। १६५१ ई० में मिल ने श्रीमती टेलर की निवाह किया तथा १६५६ ई० में मिल ने श्रीमती टेलर की पिताह किया तथा १६५६ ई० में प्रमाती टेलर की महात किया के प्रकाद के स्वति हुं के समय नक ने सहा तामानाव रहते थे। यद्यपि मिल अपने नमाम के एक महात विवादक पर प्रतिष्ठ प्रवीदारी ये पटन ने सम्हत क्लिया कर प्रतिष्ठ प्रवीदारी ये पटन ने सम्हत क्लिया की प्रोति हुं ने स्वति हुं स्वति हु स्वति हुं स्वति हु स्वति हुं स्वति ह

सार्थिक विचारों के इतिहास के इिटकीए। थे मिल के जीवन की दो भागों में विभाजित दिया जा सकता है। प्रश्म काल १८४८ ई० तक कहा जा सरता है। इस काल में वे सस्थापक विचारों के पूर्ण समर्थक थे। दूसरा काल १८४८ ई० के पहचान् आरम्भ होकर १८७३ ई० तक कहा जा सकता है। इन नाल में मिल के विचार समाजवादी हो गये थे। उनकी मृत्यु १८७३ ई० में हुई तथा उन के पाव को उनकी स्त्री के सभीप ही दिलए। कान्स में Avignon नामक स्थान पर एकना दिया गया था।

श्रतिरिक्त वे माल्यस के जनसरया सिद्धान्त, वेतन-कोष सिद्धान्त, स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र अन्तरिष्ट्रीय ध्यापार तथा अस्य सस्यापित प्राधिक सिद्धान्तो के भारी समर्थक थे। उनके प्राधिक विचारी का सम्बुलित रूप से प्रध्ययन करने के उद्देश्य से यहाँ पर उनकी पुस्तक Principles of Political Economy की समीक्षा करना आव-स्वक है।

Principles of Political Economy की तुलना विचारी की गहराई की इंग्लि के फिन्न, माल्यस व रिकार्डों की प्रसिद्ध पुस्तकों से की जा सकती है। पुस्तक पाँच पुस्तकों प्रयादा खण्डों में विभाजित है। ये पाँच खण्ड प्रयदा पुस्तके गिम्मिलिशत है:—

- (१) प्रथम पुस्तक-मह उत्पादन (Production) से सम्बन्धित है तथा इसमे उत्पादन के साधनों की ध्यारम की गई है। इस पुस्तक के प्रारम्भिक प्रव्यायों से लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि किसी वर्षध्यवस्था की उत्पादन व्यक्ति उससी भूमि, प्राहृतिक साधनों, सम तथा पूँजी की मात्रा तथा गूलों पर निर्भट होनी है।
- (२) दूसरी पुरतक इस पुत्तक मे राष्ट्रीय उत्पादन भवता नास्तिषक राष्ट्रीय शाद के विस्तित वर्गों के बीच विनरण की विकेचना की गई है भवाँन अमिको का ततन, पूँजीपतियों का क्षाम नया भूस्वामियों का लगान किस अकार निर्धारित होता है।
- (३) तीसरी पुस्तक इस पुस्तक में विनिमय तथा मूरय निर्धारण के सिद्धान्तों की विवेचना की गई है।
- (४) सौथी पुस्तक—इस पुस्तक में समाज की प्रगति का उत्पादन क्षया वितरण पर पड़ने वाल प्रभाव की व्याल्या की गई है।
  - (५) पॉचकी पुस्तक इस मन्तिम पुस्तक में सरकार के प्रभाव का विदेचन कियागण है।

संवस्त पुस्तक में उत्तभीन के विषय की विल्कुल ब्यारमा नहीं की गई है। इस पुत्तक को मिसने का सक्ष्य केवल राजनीनिक प्रयंशास्त्र के धोज में हुने विज्ञास व परिवानी को व्यारमा करना नहीं ही वाक्तिक उपने साहत को एक बढ़े व सम्पूर्ण गामाजिक विज्ञान का प्रत्म भी बनाता था। यहनी पुत्तक Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy में स्व Principles of Political Economy के प्रकाशन के बार वर्ष पूर्व १८८१ है में प्रकाशित हुई थी, मित्र ने राजनीतिक अर्थसाहन की इस अर्कार परिभाषा की थी। "राजनीतिक अर्थसाहन की इस अर्कार परिभाषा की थी। "राजनीतिक अर्थसाहन करने के हेन विज्ञान होती के धारमा करने के हेन विज्ञान होती के धारमा करने के हेन विज्ञान होती का

है तथा जो अस्य किसी उद्देश्य की पूर्ति से प्रभावित नहीं होती है। यह परिभाषा पर्णप्रतीत होती है।"<sup>4</sup>

१८४८ ई० मे प्रकाशित मिल की इस प्रसिद्ध प्रतक Principles of Political Economy को एक मूर्य विशेषता यह है कि लेखक ने प्स्तक में (जैसा की मिल ने स्वय अपनी पुस्तक Autobiography मे लिखा है) राजनैतिक अर्थशास्त्र की ब्याख्या केवल एक अमर्त विज्ञान (Abstract Science) के हप मे नहीं, बल्कि समाज दर्शनशास्त्र (Social Philosophy) की एक शाखा के रूप में की है। राजनतिक श्रथंशास्त्र समाज देशन्शास्त्र की यह एक शाखा है जो दर्शनशास्त्र की अन्य शासायो-- अन्य समाज विज्ञानो--से इस विशेष प्रकार से सम्बन्धित है कि इस — राजनैतिक ग्रर्थशास्त्र — के निष्कर्ष अन्य उन अनेक कारणो पर निभंद होते हैं जिनका अध्ययन इसके क्षेत्र के दाहर होता है। Principles of Political Economy की दूसरी पुस्तक में जिसमें वितरण के सिद्धान्तों की ब्माख्या की गई है, इस ब्यापक ट्रब्टिकोगु को अपनाया गया है। वितरश के नियमों की प्रकृति की व्या<u>स्था</u> करते हुये तथा इनको <u>उत्पत्ति के विषयों</u> में भिन्न बताते हुये मिल ने ठीक ही लिखा है कि "यद्यपि धन के उत्पादन के नियमों का स्वभाव भौतिक नियमो (Physical Laws) कं नमान है जो खबरिवर्तनीय है तथा सभी परिस्थितियो में समान रूप से लागू होते है, परस्तू वितरमा के नियमों के विषय में यह सत्य नहीं है। ये नियम पूर्ण रूप से मानव सस्थायों का परिस्पाम होते हैं। एक बार उत्पत्ति प्राप्त हो जाने के पश्चात् मानव व्यक्तिगत अथवा सम्मिलित रूप से इसका वितरण थपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार कर सकते है।

समाज की किसी भी प्रवस्था में राष्ट्रीय नामांस का विभाजन भवाज की इच्छा का ही प्रतीक होना है। ससे प में समाज में धन का वितरण समाज के नियमों व रीतियों पर निमंत्र होता है। इस प्रकार उत्पत्ति के नियमों व वितरण सामाज के नियमों मं मौसिक सन्तर है। जबिक प्रयम नियम—उत्पत्ति नियम—भीतिक सन्तर के । जबिक प्रयम नियम—उत्पत्ति नियम—भीतिक सन्तरों के समाज अटल होने हैं, वितरण के नियम मानन सत्त्वामों पर स्नाधारित होते हैं तथा मानव सत्त्वामों में समय के साथ परिवर्तन होने के प्रणम्ब एवं इसे में भी परिवर्तन होने रहते हैं। मार्य प्रमाण में स्वाप्त होने के प्रथम अपरिवर्तनीय नथा ममी समाजों में ममान होने हैं, वितरण के नियम परिवर्तनीय है तथा मानव सत्त्वामों की स्वाप्त होने के कारण निम्न समाजों में मिन तथा एक ही सन्तर्ज में मिन तथा पर प्रिम्न होने को स्वर्ण में मिन तथा पर

पुस्तक की भूमिका में मिल ते राष्ट्रीय अपवा सामाजिक तथा व्यक्तिगत धन में भेद किया है तथा विशिव वादी विचारों की आतोचना की है। इसके आतिरियत भूमिता में विभिन्न देशों में सन की असमानताओं की व्यारया करते हुये सेखक ने व्यक्त किया है कि ये असमानताये उत्पादन तथा वितरसु के नियमों का परिस्ताम है।

#### उत्पादक तथा अनुत्पादक श्रम

मिल ने उत्पादक तथा अनुस्पादक श्रम के बीच नेद विचा है। इस सम्बन्ध में मिल के विचार सिम्म के विचारों के समान हैं। प्रवम पुस्तक के तीमरे अध्याय में उन्होंने निका है कि "उत्पादन श्रम का अभिप्राम उस श्रम से है जो धन ( भीतिक-समुधों ) का उत्पादन करता है। अनुस्पादक श्रम का अर्थ उस श्रम से है जो भीतिक यन का निर्माण नहीं करता है, सर्वात जो समाज अश्वात समस्त सतार को भीतिक वस्तुयों का उत्पादन करके अधिक धनी बनाने के स्थान पर भौतिक वस्तुयों का उत्पादन करके अधिक पनी बनाने के स्थान पर भौतिक वस्तुयों का उपयोग करने वहने से अधिक गरीब कर देता हैं। इस प्रकार एडम सिमय के समान मिल के विचारानुसार समाज में सेवाधों का सूजन करने वाल सभी व्यक्ति अनुस्पा-दक्त थे।

इसी प्रकार उत्पादक उपभोग व अनुत्पादक उपभोग में भेद करते हुँगे मिल ने लिखा हूँ कि "वे सभी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष प्रयक्त ध्रवस्यक्ष रूप से उत्पादक में योग- वान नहीं देते हैं अनुत्पादक उपभोषता है। केवल उत्पादक ध्रमिक ही। उत्पादक उपभोषना होते हैं। "े क्वल उत्पादक ध्रमिक ही। उत्पादक उपभोषना होते हैं। "े क्वल के सभी वर्गों में पारप्यिक निभंदता होते हैं तथा समाज के सभी वर्गों में पारप्यिक निभंदता होते हैं तथा समाज के हिटलोग से डावटर को वेवाद भी विद्यादक प्रवद्म होती है जिनती ही उत्पादक प्रवद्म होती है जिनती ही उत्पादक प्रवद्म होती है जिनती ही उत्पादक प्रवद्म होती है जिनती की उस कृषक की जो खाद्य के समान भीतिक वस्तु का उत्पादक पर के के वारण एउस सिम्ब तथा पित के मतानुसार समाज का उत्पादक नागरिक था। अम नी माचा में बुद्धि होने का नियम माल्यत के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो पर प्राचारिक है।

पुँजी की परिभाषा व महत्व

भिन के अनुसार थम तथा प्राकृतिक साधनों के श्रांतिरिक्त जरवादन करने के तिये पूर्णी का होना भी मानस्थक है। मिल के निवारानुसार पूर्णी उत्पादन का तीनरा साधन है; श्रम सं श्रुपि प्रथम तथा दितीय साधन हैं। पूर्णी श्रम की पूर्व उत्पत्ति का सिंधत किया हुआ स्टाक है। स्थिय के समान मिल में भी उत्पात में पूर्णी के महत्व को केवल सममते हुथे जिता है कि पूर्णी के बिना उत्पादन केवल प्राथमिक ज्योग की श्रवस्था तक ही सम्भय ही सकता है। पूर्णी का उत्पादन में

S Political Economy pp 45 and 49. 9, Ibid p 57,

नितना प्रथिक महत्व है यह मिल के उस प्रसिद्ध कथन से भली प्रकार स्पष्ट है जिस में उन्हों ने बहा है कि उद्योग पूँजी से सीमित होता है (Industry is limited by Cannal)

(अ) ट्रिक्ट्रोप्टिंग के अनुसार हत्य पूँजी नहीं है तथा नहीं यह पूँजी का कार्य वरता है। मिल के लिये पूँजी का बर्ध वास्तविक पूँजी ने हैं जिस में उत्पादन में प्रयोग में आने बाते यत्र सामधी तथा उत्पादन की अवधि में श्रीमकी द्वारा उपभोग की गई वस्तुर्ये सम्मिलत हैं। पूँजी वस्तुर्यो के उत्पादन में ही सहायता नहीं करती है बस्कि पूँजी में बृद्धि होने पर उद्योग में रोजाार में भी बृद्धि होती है

परन्तु यह पूँजी जिस के प्रयोग के कारण गमाज में उत्पादन तथा रोजगार में बृद्धि होती है, किस प्रकार उत्पन्न होती है। मिल के अनुसार पूँजी बचत का परि-एगा है तथा बचल वर्तमान उपभोग के आत्मत्याग के द्वारा सम्भव होती है। इस के अजिरिक्त मिल ने अचल तथा चल पूँजी में भी भेद किया है।

मिल के अमुसार पूँजी की धूँति समाज में बचत की मात्रा पर निभैर होती है। परन्तु बचत की मात्रा स्वय उस कोप की मात्रा पर जिस में से बचत की जाती है—सर्यात मास्य (Daspesable Income)— तथा बचतकारियों को वाल करने की मृत्ति पर निभैर होती है। इस सम्बन्ध में मिल के विचार बतेमान विचारों से स्थान है यहपि मिल यह बताते में धन्मर्स रहे कि स्वय धास जो अचत का लोत है किन बातों पर निभैर होती है। उस्यादन में बुद्धि करने के लिये पूँजी की मात्रा में बुद्धि होना धारस्थक है।

उत्पत्ति के नियमों की प्रकति

मिल का कहना था कि यथिय अम तथा पूँजी की पुर्ति में समीमित माना में द्विक करना सम्मव है परंतु भूमि की पूर्ति में इस असीमित प्रक्तार को नृति वरदा कराणि गरनव नहीं है। भूमि की उत्पत्ति, अग्य वाते क्षमान रहते हुए (ceteris paribus) अम की माना में नृति होने के पलस्वरूप घटते हुँदे अनुवाद में बदली है। "उरपित के ये नियम मीतिक सरयों के अमान है। इर में मनमानी अथवा इच्छा का वोई स्वान नहीं है। इस पदार्थ अथवा मित्रक्त की विद्यावती में परिवर्तन नहीं कर मनते हैं। उन पदामामें को आपन करने के उद्देश्य से जिन में हमार हिंदी है हम केवल रा विद्यावती अथवा गुणों का अधिक या कम सक्तनतापूर्वक अयोग अग्र अम्प करते हैं।" अ मस्त में वेदलति के नियम स्वरत, अपरिवर्तनीय तथा स्वय निद्ध सरयों (Avionante truths) के सामान है जो मद सामय सद स्थानों में विद्यान रहते हैं तथा वित्र पत्रि नियम निवर्तन वित्र को विद्यान परिवर्तन निवर्तन अपनि कराणि कराणि कि स्वर्तन निवर्तन स्वर्तन स्वर्तन विद्यान पर्वे हैं विद्यान पित्र को विद्यान स्वर्तन है।

#### वितरस के सिद्धान्त

Principles of Political Economy की दूसरी पुस्तक में वितरस के

<sup>10.</sup> Ibid p 200

सिद्धान्तो की व्याह्मा की गई है। इस पुस्तक के प्रथम वस प्रध्यायों में सम्पत्ति व भूगुमारों की ध्याह्मा की गई है। ११ वें प्रध्याय में, जिस का घीपेक "Of Wages" है, मिल ने निल्ला है कि उत्पादन का विभाजन ध्यमिकों, भूस्यामियों व पूर्णोपतियों के मध्य होता है। मिल ने मजदूरों के विदान कि नियम्त होता है। कि ने मजदूरों के विदान कि नियम्त होता है। एक विभाव होते हैं। कहीं तक स्थाहि साला में रीतिरिक्षाओं से भी बेदनों का नियमन होता है, वर्रात बेदन मिल के मतानुमार मुख्यत अभिकों की गांग तथा पूर्ति से निर्भारित होते हैं। जहीं तक अभिकों की गांग तथा पूर्ति से निर्भारित होते हैं। जहीं तक अभिकों की पृत्ति का प्रस्त है यह जनसंख्या से निर्भारित है। इस के दूसरी और अपिकों की गृति की उस कोप के प्राक्तार से निर्भारित होती है जो अपिकों को बेदन देने के लिये रक्षा जाता है। अभिकों की पूर्ति स्पृत्ति होती है जो अपिकों को बेदन देने के लिये रक्षा जाता है। अभिकों की पूर्ति स्पृत्ति होती है जो अपिकों को बेदन वें के कि स्वरंदित के स्वरंदित होते के जीता है। अपिकों स्वरंदित होती है जैसा कि निम्नविवित निर्माकरण में विदित्त होती है।

#### वैतन = पूँजी के वेतन कोष का साकार जनसङ्या का शाकार

निम्नलिखित वाक्य खण्ड से यह भली प्रकार रपष्ट है कि मिल वेतनो के वेतन-कोप तिद्वान्त के समर्थक थे।

"पश्चिष देतन सदा केवल पूँजी व जनसस्या की सामेश्र मात्रा पर ही निर्भर नहीं होते हैं परन्तु प्रतिविधितता के निमम के ग्रतमंत वे अस्य किमी द्राक्ति से निम्मिरित नहीं होते हैं। वेतनों (जिस का अर्थ सामान्य वेतन पर से हैं) में उस समय तक करापि जृद्धि सम्भव नहीं हो। सकती है जब तक या तो उस प्रमुख कोग, जिस का प्रयोग प्रतिमाने को वेतन देने के लिये किया जाता है, में जृद्धि न हो गई हो अथवा श्रीसकों की पूर्ति में करीन हो गई हो। इस के निपरीत वेतनों में उस समय तक कभी समय नहीं हो सकती है जब तक किया तो वेतन कोग में कसी या उस समिकों की पूर्ति में कित को इस कोग से वेतन दिया जाता है, जृद्धि न हो गई है।"

सजुद्दी के बेतन-कोष सिद्धान्त से यह निक्कर्ष निकलता है कि मजदूरी को दर में बुद्धि होने के लिये यह आवश्यक है कि या तो बेतन-कोष के आकार में बुद्धि हो या जनसप्ता का स्थानर सीमत हो। बेतन-कोष का आकार समाज में प्राप्त पूंजी को स्थानर पर कि प्रत्य त्याज के लोगों की बेचन करने की शक्ति-व्याप-व वचत करने की प्रदुष्ति ने निर्धारित होती है। मजदूरी के बेतन-कोष सिद्धान्त के एक प्रत्य सह्यक्ष्य महस्यक्ष्य निक्कर देश सिद्धान्त के एक प्रत्य महस्यक्ष्य निक्कर करने की प्रदुष्ति ने निर्धारित होती है। मजदूरी से बेतन-कोष सिद्धान्त के एक प्रत्य महस्यक्ष्य निक्कर करने की स्थान होता है कि वेतन-दरों में स्थाई बृद्धि तभी सक्ष्यत हो नानती है जब अभिक अपने परिवास के मोशाद को सीमित रखें। माल्यस को विश्वास या कि जनसप्ता में निर्दाह तरार से

<sup>11</sup> Ibid · pp 343 344

अधिक नहीं हो सकती। माल्यस इन सम्बन्ध में निराशावादी थे। उन का महता था कि यद्यित जीवन निर्वाह स्तर पर आदतो व रीतियो का प्रभाव पहुता है परन्तु धिमको में पूरदिक्तित तथा धिक्षा का धभाव होने के कारण उनका जीवन निर्वाह स्तर इतना निम्म रहेगा कि व सदा गरीबी के सरोबर में ड्विनियों साते रहेंगे। माल्यत के समझ अमिनो भी इस भयानक व चिन्नाजनक स्थिति से बाहुर निकानने का कोई उपाय न था। परन्तु मिस इतने निराशावादी नहीं थे। उन वा विषयास प्या कि भरितकों को गरित के एक गुरू चक्क को, स्थान की, धार्मिक भरित की वाते की जनसब्या की वृद्धि की गति की धभेशा अधिक करके तथा अमिका को इस प्रार्थिक प्रगति का धिक्ष हिन्सा देकर, तोडा जा सकता था तथा धिमकों के जीवन स्तर को उत्तर उद्यामा जा मकता था इस के धार्मिरक अभिकों के विगे उचित विश्वास अस प्रयस्त करके माल्यस के भूत—जनसंख्या की वृद्धि—की भवानक गति की उपलब्ध बादा मामग्री के प्रमुद्धार तीमिन रखा जा वक्ता था।

मजदूरी के वेतन कोप सिद्धान्त से यह व्यावहारिक निष्कर्ष निकलता है कि मजदूरों के अपने वेतनों में वृद्धि करने के धान्दोलन में कोई सत्थ्य नहीं है। मिल के समय में श्रमिक अपने वेतनों से बृद्धि करने के हेनु म्रान्दोलन कर रहे थे तथा मालिक मजदुरी के वेतन-कोप सिद्धान्त की शर्श लेकर श्रमिको की माँगो को अनुचित घोषित करने के भरमक प्रयास कर रहे थे। यद्यपि मिल का स्वय यह विश्वास था कि श्रम सप श्रीतक वर्ग की सहायना नहीं कर सकते थे परन्तु वे श्रम संघो तथा श्रम-मुधारो के विरोध में न थे। इस समय ग्रनेक व्यक्ति मजदूरी के वेतन-कोप सिद्धान्त की कडी झालोचना करने मे व्यस्त थे । फ्रान्सिस डी. लोग (Francis D. Longe), जिन्होंने ग्रावसकाडं में शिक्षा प्राप्त की थी तथा जिन की Children's Employment Commission से सम्बन्धित होने के कारण अम समस्याम्रो का ज्ञान था, ने १८६६ ई॰ में प्रकाशित अपनी पुस्तिका A Refutation of the Wages Fund Theory of Modern Political Economy में मजदरी के मजदरी कोप ति सिंदान्त की नहीं प्राक्षीचना को थी। तत्सदबात १८६६ ईं० मे थॉनंटन (V. T.
Thormon) ने धरनी पुस्तक On Labour में मजदूरी के मजदूरी कोश सिद्धान्त की आलोचना की थी। मिस्र ने थानंटन की पुस्तक की Fornightly Review
नामक पत्रिका में समीक्षा करने हुमें थॉनंटन के मजदूरी-कोश सिद्धान्त के विशक्ष मे दिये गये तर्कों को स्वीकार किया या तथा पत्रिका के मई व जून १८६ ई० के श्रकों में मजदूरी के मजदूरी कोप सिद्धान्त का खण्डन करने की धोपएमा की थी। बद्यपि मिल ने इस घोषणा के पश्चात अपनी पुस्तक के सातवे संस्करण में बेतन के ग्रध्याय का पुनर्लेखन नही किया परन्तु यॉनंटन के तकों की पुस्तक के अध्याय में footnotes के रूप में उचित स्थान प्राप्त हुआ।

राष्ट्रीय उत्पादन मे श्रमिको के हिस्से-वितनो-की ब्याख्या के पश्चात

मिल ने अपनी पुस्तक मे पूँजीपतियों के लाभो को व्याख्या की है। सीनियर के समान मिल के मलानुसार भी लाभ पूँजीपति के बात्सदाग (abstinence) का प्रतिक्तन है। रिमय तथा सहयापक सम्प्रदाय के प्रस्य प्रश्रीतिवर्ग के समान मिल ने भी लाभ प्रवास कोई अन्तर स्पष्ट नहीं दिया है, यद्यपि उन का नहता है कि लाभ वर सामान्यवा व्याज की बर से अधिक होनी है। साहनी-पूजीपति के कुल लाभ (Gross Profit) मे उन आय के अतिरिक्त जो पूजीपति के आत्मत्याग का प्रतिक्त होता है, साहनी को देखभाल की सेवाओ तथा जोखिमों का परित्तेपर्य भी साम्मिन्छत होता है। सिल का विचार लाभ के सम्बन्ध मे रिकार्डों के समान या। साहनी का लाभ अभिको की उत्याक्ता पर निर्भर होता है। लाभ तथा बेतन के पारस्वरिक सम्बन्ध के विषय पर रिकार्डों के समान मिल भी सेव निष्क्रमं पर पहुँचते है कि ''12'

परानु इस सम्बन्ध में भिल ने रिकाडों के विचार में एक महत्वपूर्ण मुधार किया है। रिकाडों के वेवन' बदद के स्थान पर मिल ने 'ध्या-ध्यय' (cost of labour) बदद का प्रयोग किया है जो बेतन दांबद की प्रपेक्षा प्रथिक उपयुक्त है व्योकि इस में बे सभी बयस सम्मितित है जो अभिक की कार्यक्षाता को निर्धारित करते हैं। इस के प्रतिरक्त ज्योगपति के हिटकोस से 'ध्या-ध्या' सब्द' बेनन' सब्द की सपेक्षा अभिक वेवन होते हुये भी ( यदि अभिको की उरपादन सनता अभिक है) उत्पादन करने का प्रति इकार्ड ध्या-ध्या कम तथा बेतन कम होते हुये भी ( यदि अभिको की उत्पादन समता कम है) उत्पादन करने का प्रति इकार्ड ध्या ब्या ध्याक हो सकता है।

मिल के लगान सम्बन्धी विचार रिवारों के विचारों के सुमान है। त्याव भूमि के स्वामित्व के एकाधिकार का परियाप है। विचान भूमि के गुरा व झाझ पर निर्मेट होता है। रिकारों के समान मिल के अनुसार भी लगान अपन्यस्पीयान मूमि के सिन्दी होता है। रिकारों के समान मिल के अनुसार भी लगान अपन्यस्पीयान मूमि के सिन्दी मुम्मि की उरपादन शक्ति की तुलना में अन्तर्सीयानत भूमि की उरमा उरचा होती है। हिक्सी भूमि का लगान वह धाधिवय है वो इक्को सबसे लगान (केस पर काइत होती है), भूमि के उपनादन की तुलना में प्राप्त होता है। रिकारों के ममान मिल के विचारानुसार भी लगान उराधन व्यव का भाग नही है। रिकारों के ममान मिल के विचारानुसार भी लगान उराधन व्यव का भाग नही है। रिकारों के समान मिल को बारा प्राप्त साथ सिंप का कहना था कि जनसंख्या के बढ़ने तथा भूमि के सीमित होने के कारण लगान में समय के बीतने के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। इस कारण वे इस बात के पश

<sup>12.</sup> Ibid: - p. 419

मे थे कि सरकार को ममय-समय भूमि के मूल्य का मूल्याकन करके धरिक कर लगाकर भूस्वामी की द्याय की इस अनुचित बृद्धि का, जो उसको बिना किसी परिथम के प्राप्त होती है, सामाओकरत्ण करना चाहिये।

### मृत्य का सिद्धान्त

मूल्य के सिद्धान्त की व्याख्या Political Economy की तीसरी पुस्तक, जो अन्य सभी पुस्तकों की अपेका व्याख्य है, में की गई है। इस पुस्तक के रूप अध्यायों में मून्य, इन्ने तथा साख, चलन नियमन, अन्तर्राष्ट्रीय व्याख्यार, विनिमय रत नवा साख, चलन नियमन, अन्तर्राष्ट्रीय व्याख्यार, विनिमय रत नवा स्वत्य महत्वपूर्ण विषयों की तीन अधियाग की विश्वाल पर नियम है। प्रयस्त हुने विचते हैं। मूल्य के सिद्धान्त पर नियमें के समान वे बस्तुयों है जिनको मात्रा पूर्णतया सीमित है तथा जिनकी पूर्ति को किमी भी प्रकार बढाया नहीं जा सकता है। अस्त्वन्ताल अस्तु एकाधिकार के अन्ताल तथा दित की गई बस्तुयों, तथा अस्तुयों अस्तुयों की पूर्ति सीमित होने के कारणानिक के प्रदूषार ये भी देगी अधी में धर्मित हो र वस्तुयों को पूर्ति सीमित होने के कारणानिक के प्रदूषार ये भी देगी अधी में धर्मित हो र वस्तुयों का पूर्व मुख्या मात्र होता है। इसकी सममाजे हुमें मिल ने लिखा है कि जो भूल्य किसी बस्तु को बाजार में अस्तु होता है। इसकी सममाजे हुमें मिल ने लिखा है कि जो भूल्य किसी वस्तु की बाजार में अस्तु की साम सोवे हुमें मिल ने लिखा है कि जो भूल्य किसी तस्तु होता है। इसकी साम सुने सी साम सीव तस्तु की साम होनी है। सांग से तार्त्य समर्थ सांग (effective demand) से है।

परन्तु भिल के विचारानुसार इस थेशी की बस्तुमी का मूल्य के सिद्धान्त में प्रिक महत्त्व नहीं है। शीवन में प्रिक्ताल बस्तुये दूमरी थेशी की वे बस्तुये होनी हैं जो 'अम व्यय' का परिणाम होती है तथा जिनकी पूनि को मिलीमित मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। जिस्ती समान्य में बढ़ाया जा सकता है। जिस्ती समय विवेध पर बन्तु का मूल्य बनार में लेशी में कि स्ति होता है तथा इसके मूल्य में इसको मांग व पूर्ति से निवधित होता है तथा इसके मूल्य में इसको मांग व पूर्ति से निवधित होता है तथा इसके मूल्य में इसको मांग व पूर्ति में परिवर्तन होते के हिन् परिवर्तन क्या से निव्यंति में निव्यंति से सिव्यंति से निव्यंति में सिव्यंति होती है। यदि बस्तु भी भी वृति में सिवित मांग जन्ते इसल्यंत क्या में निव्यंति में हिन से सिव्यंति होती है। यदि बस्तु भी भी वृति में सिवित मांग में वृद्धि की जा सकती है तो यह निम्मतम मूल्य ही प्रिक्तिम मूल्य भी होता है। मही बस्तु का सामान्य मूल्य विवर्ष होती से प्रवांत पर प्रवांति व बस्तुमी का बाजार मूल्य जनकी समय यह है कि दूसरी अरोधी स्वयंत्र पर्वांति व बस्तुमी का बाजार मूल्य जनकी समय है होता व पूर्ति की शक्तिमें होता है। से प्रवांति होता है। दीर्घकान में पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत वस्तु के बाजार मूल्य के समान हो जाने की प्रश्नुति होती है। यदि कि सी स्वयं प्रवांति के सामान्य मूल्य के समान हो जाने की प्रश्नुति होती है। यदि कि में हित के सामान्य मूल्य के समान हो जाने की प्रश्नुति होती है। यदि कि सी समय वन्तु के की साम व्यवंत्र करवाद का सामान्य मूल्य के सामान स्वयंत्र के व्यवंति करवाद कर

की वाजार कीमत के इसके उत्पादन व्यय से कम होने पर इसकी मीग में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी हो जाने के कारण कीमते वडकर फिर उत्पादन व्यय (सामान्य मूल्य) के समान हो जावेगी। इस प्रकार उत्पादन व्यय ध्रववा पूर्ति का वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करने में काफी महत्व है।

मिल के अनुतार उत्पादन व्यय में बेतन तथा साधारण लाभ सम्मिलित हैं। लगान, मिल के अनुसार साधारणतया व्यय का ग्रंग नहीं है। मिल रिकाडों के इस विचार से सहमत हैं कि वस्तुओं का पारस्वरिक सापेक्ष मूल्य मुख्यरूप से उन वस्तुओं का उत्पादन करने में ब्यय हुये श्रम की मात्रा से निर्धारित होते हैं।

लाख सामग्री के समान तीसरी श्रेशी की बस्तुओं, जिनकी पूर्ति को असीमित मात्रा में केवल क्रमागत व्यय वृद्धि (Law of increasing costs) नियम के अनुमार ही वड़ाया वा सकता है, की कीमत निर्धारण के सम्यय में मिल ने अधिक नहीं लिखा है। इन वस्तुओं का मूल्य प्रावृद्धक पूर्ति को प्राप्त करने के सीमान व्यय— अधिकतम व्यय—से निर्धारित होता है। मिल के मूल्य-सिद्धान्त को निम्न प्रकार समिक्तम वा सकता है।



अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त

ऐडम स्मिय व रिकाडों के समान मिल भी स्वतन्त्र प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के समर्थक थे। मिल ने इस क्षेत्र में रिकाडों के प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनासक

व्यय सिद्धान्त (Comparative Cost Theory) मे एक बहुत आवश्यक व महत्वपूर्ण मुधार किया। रिकाडों ने अपने प्रसिद्ध सिद्धान्त में इंगलैंड व पूर्तगाल की प्रसिद्ध उदाहरशो के द्वारा यह व्यक्त किया था कि दो देशों के मध्य उस समय भी व्यापार होगा, जब एक देश दूसरे देश की अपेक्षा दोनों वस्तुओं का सस्ते अथवा कम व्यय पर उत्पादन कर सकता है. परन्त एक वस्त के उत्पादन मे उसकी दक्षता दूसरी बस्तु की अपेक्षा अधिक है। रिकार्डों ने यह ब्यक्त किया था कि दोनो देशों के बीच बस्तुग्रो का विनिमय तुलनात्मक व्यय के अन्तर द्वारा निर्वारित दो सीमाम्रो—कपरी व नीची के बीच होगा। परन्त इन दोनो सीमाओं के बीच अनेक विनिमय दर हो सकती हैं। रिकाडों यह स्पष्ट करने मे ग्रसफल थे कि तूलनात्मक व्यय के अन्तर द्वारा निर्घारित दोनो सीमाओ के बीच भारतिक विनिमय दर अथवा आयात-निर्यात स्थिति (terms of trade) किस बिन्दू पर निश्चित होगीं। रिकार्डों के सिद्धान्त की इस अपूर्णता को मिल ने पूरा किया। मिल ने यह बतलाया कि ऊपरी तथा नीची दोनों सीमाश्रो के बीच वास्तविक भ्रायात-निर्यात दर दोनो देशों की एक दूसरे की वस्तुओं की परस्पर माँग की मुख सापेक्षता (elasticity of reciprocal demand) द्वारा निर्धारित होगी । सन्तिलत ब्रायात-निर्यात विनिमय दर पर दोनो देखों की माँग समान होती।

#### द्रव्य का महत्व तथा परिमारा सिद्धान्त

ऐडम स्मिय के समान मिल का भी यह विश्वास था कि द्रध्य स्वयं महत्वपूर्णं नहीं है। यह विनिमय माध्यम का कार्यं करके समाज मे आर्थिक कियाओं को न्दर्शान्दन सथा वितरण — मुविधाजनक प्रकार से सम्पन्न करने में सहायक सिद्ध होता है। उनका कहना था कि मुद्रा के धाविकार के फलस्वरण करनाइन व नितरण की वास्त्रविक विधियों में कुंड अन्तर्शक सात्रविक विधियों में मुद्रा के सार्विक नितर्श की वास्त्रविक विधियों में मुद्रा के सी धूंपर (veil of mony) के पीछे उत्पादन व नितरण का कम ठीक उसी प्रकार से क्वार हता है जिस प्रकार कि मुद्रा के धविष्कार के पूर्व नवता था।

समान में मुद्रा के महत्व पर प्रकार डालते हुए मिल ने निखा है कि "समाज की प्रयंव्यवस्था में वस्तुत: मुद्रा से प्रियंक कम महत्वयुष्टं ग्रीर प्रत्य वस्तु नहीं हो सकती है। यह केवल समय तथा श्रीम की बचत करने का एक मायन है। यह उत कार्यों को प्रियंक श्रीप्रता तथा मुगवात के साथ सम्पत्त करने का यंग प्रयंवा साधन है जिन को प्रत्ये किया भी यद्यित कम सीग्रता तथा कम सुमानता के खाय किया जा सकता है। सभी अन्य प्रकार की मशीनों के सनान समाज की धर्यंव्यवस्था पर इसका प्रपत्ना स्वतन्त्र प्रभाव कैवल उन्नी समय पडता है जब यह प्रव्यवस्था पर इसका प्रपत्ना स्वतन्त्र प्रभाव कैवल उन्नी समय पडता है जब यह प्रव्यवस्था में मुद्रा के प्रवेश के वारण मीतिक दृष्टि से कोई पिरवर्तन नहीं होता है। सूर्यं के त्रस्थों के कार्यं में कोई पिरवर्तन नहीं होता है। सूर्यं के त्रस्थों के कार्यं में केवार्तन परितंत नहीं होता है। वरतुष्टी के

पारस्परिक सम्बन्धों में भी भुद्रा के ग्राविष्कार के हेतु कोई परिवर्तन नहीं होता है।"<sup>13</sup>

मिल मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त (Quantity Theory of Money) में विश्वास रखते थे। इस सिद्धान्त की ज्याख्या मिल ने इस प्रकार की है: "मुद्रा के मूल्य में झत्य बातें समान रहते हुए, इसकी मात्रा के सनुवात में उन्नटे परिनर्तन होते हैं; मुद्रा की मात्रा को प्रत्येक नृद्धि इसके मूल्य को कम तथा इसकी मात्रा की प्रत्येक कमी इसके मूल्य में नृद्धि करती है।"14

### समाज की प्रगति का उत्पादन व वितरशा पर प्रभाव

उपरोक्त सभी परिवर्तनो, जो एक प्रगतिश्रील समाज को स्थिर समाज से मिस बनाते हैं, के परिस्तामस्वरूप सभी सम्य देशों में धन तथा जनसन्धा में बुद्धि हुई है। उरवादन प्रणासी में चुपर होने तथा निर्माल क्रियाशों में बोर्निक झान का प्रमित्त होने के कारण वस्तुओं के उरवादन स्थय से कभी सम्भव हो पाई है। व्यव्यानिक खोत्रों के कारण वस्तुओं के उरवादन स्थय से कभी सम्भव हो पाई है। व्यव्यानिक खोत्रों के कारण मानव प्रकृति पर अधिक विजय प्राप्त कर सका है। परन्तु यह यह सेते हुए भी कृषि वस्तुओं का अपिक उरवादन प्रत इकाई प्रमिक उरवादन व्यव द्वारा ही सम्बद हो सका है। मिल का कहना है कि खाश सामग्री तथा सम्बद्धी के उरवादन व्यव से क्रितनी बद्धि होगी यह दो निरोधी

शक्तियों पर निभंद होगी। प्रयम, जनसंख्या की वृद्धि पर जिस के फलस्वरूप खाय की मींग वढ़ने के कारण कम उपजाव शक्ति वाली भूमि पर खेती करने के कारण सीमान्त व्याय में क्रमपा: वृद्धि होती है। परन्तु इक्के नाय ही दूसरी यक्ति कृषि प्रवीखता (agricultural skiti) में गुकार होने के हेतु प्रति इकाई उत्पाद क्यम का होगा। यदि जनसंख्या हिप प्रवीखता से सुधार होने की शर्यका विश्वक तीय गति से बढ़ती हुई होती है तो कृषि वस्तुक्षों के प्रति इकाई उत्पाद क्यम में बृद्धि होगी। मिल का जियार है कि यद्यपि समाज की अधिकास अवस्थाओं में में दोनों शक्तियों या तो स्थित रहती हैं तो वस्तुक्षा में कृषि प्रवीखता के बदती हैं परन्तु जब समाज में यन की वृद्धि होती है तो जनस्था में कृषि प्रवीखता का प्रति सामाज की स्थापन क्षेत्र के स्थापन की स्थापन स्थापन की स्थापन की स्थापन स्थापन की स्थापन स्थापन की स्थापन स्थापन की स्थापन स्थापन वृद्धि होती है तो जनस्था में कृषिप प्रवीखता की अपेक्षा स्थापन वृद्धि होती है तथा परि-

प्रगतिशील समाज में कीमती के उच्चावचनों की ध्याच्या करते हुये मिल ने लिखा है कि निस्तान्देह इनमें कम होने की प्रवृति होती है। परिवहन तथा यातायात के साचनों में सुधार होने तथा ध्यापारियों की सट्टा-कियाओं के कारण मूल्य कम हो जाते हैं। मिल के विचारानुसार ध्यापारी अपनी सट्टा-कियाओं के द्वारा मूल्यों के उच्चावनों को कम करके समाज को विद्येष रूप से प्रशंसनीय सेवायें प्रदान करते हैं।

समाज में ग्राधिक प्रमति के बेतन, लाभ तथा तथान पर प्रभावों की व्याख्या करते हुँथ मिल सक्षेप में इस गिमक्ष्य पर पहुँचते हैं कि प्रपति के फलसक्स कृषि वस्तुयों को कीमतों में बृद्धित तथा थमिकते को उत्पादकता व निर्माण कियाओं में वृद्धार होने के कारण भूमि के वतन दरों में भी हृद्धि होती है, परन्तु लाभ की दरों में कभी होती है। गिल के तक्षें का साराध स्वय गिल के शब्दों में इस प्रकार हैं "समाज, जिसमें भूस्वामी, पूँजीपित तथा थमिक समिमिलत हैं, की ग्राधिक अपाति के फलसवक्प भूस्वामीयों को अधिक धन भागत होता है; थिमिकों के जीवन निर्वाह तर की सामग्री के कथ्य में वृद्धि होते के कारण समान रूप से मीदिक वेतनों की दरों में भी वृद्धि होती है तथा लाभों में कमी होती है।"<sup>135</sup> गूनतम लाभ स्तर की व्यावश्य करते होते हैं वा गूनतम साम स्तर की व्यावश्य करते होती है वो गूनतम होती है तथा साम इस द पर पुनत वस्त की माना उत्पादक लामों—विनियोग—के लिये उत्तकी हुल मोग के समान होती है वक्त की माना था बातों—विनियोग—के लिये उत्तकी हुल मोग के समान होती है वक्त की माना थो बातों का परिणाम होती है—प्रथम, धन सच्य करने की समर्थ इच्छा तथा द्वरों, समाज में उद्योग में विनियोग हुई पूँजों की मुस्ता को स्विति । प्रपतिशीत समाल ने वर्तमान व सर्ववित्य सस्वयों जोखिन कम होने के लारण लाम की वहु पर जो लोगों को वक्षान तथा सम्वय करने की विनियोग की स्वत्य करने की विने के तियों के तियों की विवित्यान की वहु पर जो लोगों को वक्षान तथा सम्बय करने कि तियोग की विवाह की लिये के तियो के तियो के तियों की विनियोग की विवाहन की कियों की विवीवी की तियान की कियान करने के तियों कितान की कियान की कियान की कियों की विवीवी निताल की कियान की कियों की विवीवी निताल

श्रावश्यक है कम हो जाती है। मिल के धनुसार "जब किसी देश में लम्बे समय से मधिक उत्पादन तथा प्रधिक बुद्ध भाय, जिसमें से ग्रासानी के साथ बचत की जा सकती है. प्राप्त होती रहती है तब ऐसे देश की यह एक विशेषता होती है कि लाभ की दर साधारणतथा न्यनतम दर के समान होती है। "16

परन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या समाज की यह आर्थिक प्रगति अथवा विकास ग्रहीमित है ग्रथवा इसकी कोई सीमा है ? इस सम्बन्ध में ग्रपने विचार व्यक्त करते हुवे मिल ने लिखा है कि किसी भी समाज में ग्राधिक विकास ग्रसीमित नहीं है। घन की वृद्धि ग्रसीमित नहीं है तथा ग्राधिक विकास की ग्रवस्था के श्रन्त में प्रत्येक समाज को स्थिर ग्रवस्था (Stationary State) का सामना करना पड़ता है। मिल ने बड़े विश्वास तथा हड़ता के साथ लिखा है कि 'यदि उत्पादन की कला में सुधार न हों तथा यदि धनी देशों से संसार के प्रकृष्ट भूमि वाले देशो को पूँजी का ग्रधिक प्रवाह न हो तो ससार के सबसे ग्रधिक धनी व खुदाहाल देश भी बीद्य स्थिर अवस्था को प्राप्त कर लेंगे।"<sup>17</sup>

परन्त यह सब कछ होते हवे भी मिल मात्यस व रिकार्डो के समान निराशावादी नहीं थे। उनका दिश्वास था कि आर्थिक प्रगति के पश्चात भविष्य में जो स्थिर अवस्था (Stationery State) प्राप्त होगी वह वर्तमान अवस्था की तुलनामें कही अधिक श्रच्छी होगी। इस स्थिर श्रवस्था मे मानव कासुधार सम्भव होगा । इस समाज मे मानव की मानसिक सास्कृतिक, नैतिक तथा सामाजिक प्रगति होगी तथा रहन सहन के तरीकों में सुधार हो सकेगा तथा उत्पादन में बृद्धि करने के साथ-साथ वितरए। के नियमों में सुधार करने की स्रोर भी पर्याप्त ध्यान दिया जावेगा। 18 उनका विश्वास था कि भविष्य में वितरण के नियमों में सुधार होते के कारण श्रमिकों को राशिय ग्राय का ग्रधिक भाग वेतनो के रूप में प्राप्त हो सकेगा।

### प्राधिक जीवन में राज्य का स्थान

यद्यपि मिल कुछ स्थितियों में आर्थिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप के पक्ष में थे, परन्त एडम स्मिथ के समान साधारणतया वे आधिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप के प्रथमती नहीं थे। उनका कहना था कि राज्य का आधिक जीवन मे हस्तक्षांप करना केवल उसी सीमा तक अधित है जहाँ तक यह हस्तक्षांप आर्थिक नियमो के स्वतन्त्र कार्यमें बाषक सिद्ध न हो । रिकार्डों के समान उनका भी यह कहना है कि राज्य को न्यनतम कर लगाने चाहिये। उनका कहना है कि सरकारी

Ibid: Book IV, Chap. IV, p 731
 Ibid: p 746
 Ibid: p 748 75

हत्तकोप उद्यो सोमा तक रुचित है वहाँ तक नागरिकों को अपने ध्वक्तित्व की मुवारने सम्बन्धी सामान्य प्रविकारों का त्यान न करना पड़े। प्रतिरोवों (Restraints) की ब्राई करते हुये उन्होंने निसा है: "All restraint, qua restraint is an evil," प्रयान सब प्रतिरोध बुराई हैं। निल का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार सोचने व कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इस स्वतन्त्रता पर केवल दसी अध में प्रतिरोध होना चाहिए कि यह अन्य व्यक्ति की समान स्वतन्त्रता में दापा न दने । भित्र ना नहना है कि सामान्यरूप से व्यक्तिगत इत्तादन प्रगानी के द्वारा ग्रन्दी वस्तुग्रों का कम व्यय पर उत्पादन किया जा सकता है बर्जोंक ग्रनभव से यह भनी प्रकार ज्ञात होता है कि सरकार स्यक्तिगत निजी उद्योग से बहुत कम प्रतियोगिता ले सकती है। प्रजातन्त्र समाज मे राज्य का ग्रत्याधिक नियन्त्रण लोकतन्त्र के हितों के लिये घातक होता है। मिल नीकरमाही (Bureaucraes) की बराइयों से भनी प्रकार परिचित थे। उनका विस्वास या कि मानव व्यक्तिरव सच्ची सामाजिक प्रगति का स्रोत है तथा इसको सरकारी हस्तक्षेप ने पूरी तरह मुरक्षित रखना चाहिए। भ्रपनी पून्तक On Liberty में मिल ने नीकरवाही की बराइयों का सविस्तार विवरण किया है तथा स्पष्टरूप से यह व्यक्त किया है कि नौकरमाही तथा प्रगति दो असगत बातें हैं। धवन्य नीति ( Laissez faire ) के पता में अपने विचार व्यवन करते हुये मिलने लिखा है कि सरकारी नीति का सामान्य जहाँक्य Laissez faire क्षोना चाहिये. तथा इस नीति से प्रत्येक विचलत, जब तक कि यह सामाजिक हितों के हिष्टिकीस से अतिग्रातस्यक न हो. घबस्य ही बराई है ।"<sup>19</sup>

परन्तु मिन के राज्य हस्तंत्रेष के विरोध में उपरोज्य विवासों से यह नहीं सममाना चाहिने कि मिल की विवासमार में सदमारी हस्तत्रेष वह कोई स्थान नहीं है। मिन वह नहान है कि सरकारों हस्त्रेषों के कारण मानव के व्यक्तित्व की मृत्यु नहीं होनी चाहिने। मिन तानासाही मनार को सरकार (authoritative form of government ) के कट्टर मानोषक में। उनका करना है कि हस्त्रयेषों तथा प्रतिरोजों को देश में बातायाही सरकार की स्थापना को जन्म नहीं देना चाहिन। परन्तु सामानिक हियों की मुख्या के उद्देश में —व्यवस्थाणों उपमोजनामों की एकाविकारी उत्पादक के धीयण में मृत्यु करने के स्वदेश से—सरकार मूल्यों के नियमन के रूप में हम्मार्थे कर सत्त्री है तथा इस प्रकार वा हस्त्रेष सामाजिक बन्ताल के हिए के इंटिक्सेला में पूर्णविवा उचित्र होता। इसी प्रवास प्रशिवा का विवास एक ऐसा विवास है विद्या व्यक्तियों पर नहीं कोई। वा मना है तथा वह तथा कि तथा कि तथा कि कार को चाहिय कि समाज में धिक्षा की उचित ब्यवस्था करें। समाज में कमजोर व्यक्तियों तथा विवाहित स्त्रियों के अधिकारों व हितों को सुरक्षित रखना भी सरकार का परम कर्तव्य है इसके अतिरित्त प्रकाश-स्वम्भो का निर्माण करना, अस्पताओं की व्यवस्था करना, तथा प्रत्य सोकतेवाय प्रदान करना भी सरकार का कर्तव्य है। सक्षेप में इस के देने में मिल के विवार तर्रागा वाताब्दी के प्रसिद्ध प्रधानकी की न्या कि कि विवारों के कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। मिल के विवार प्रताम वाताब्दी के प्रसिद्ध प्रधानकी की न्या कि विवारों के कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। मिल के विवार में सरकार प्रसाण सरकार प्रदान का काओर को इसिकारों के अपित व्यवसार है विवारों है त्याने के साधान है।

मिल के स्नाधिक विचारों के उपरोक्त विवेचन से यह भली प्रकार स्पष्ट है कि
मिल ने अपने पूर्वाधिकारियों के विचारों की नई परिस्थिति के अनुकूल पुन: व्याख्या
करके उनको नई विकि प्रदान की। परुख मिल ने स्मिप, माल्यस व रिकारों के
स्नाधिक विचारों को केवल पुन: व्याख्या ही नहीं के विकि उनसे महत्वपूर्य मुधार
भी किये। स्मिप नी Laissez faire laissez passer स्नाधिक नीति के समचंक होते हुये भी वे सरकारी हस्वों के सिम्प के समान कहुर विरोधी में थे
सामाधिक हित मिल के लिये अन्य सभी हितो से प्रधिक प्रिय ये तथा सरकारी
हस्तक्षेत की बांच्छनीयता को वे देशी कसोटी पर परस्ति थे। मिल अन्यविद्यासी
नहीं थे। उनका कहना था कि यदि सरकारी हस्तक्षेत्र के कारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता
सुरक्षित रहती है तो सरकारी हस्तक्षेत्र के कारण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता
सुरक्षित रहती है तो सरकारी हस्तक्षेत्र मानक के सिथे हानिकार न वन कर
हितकारी सिद्ध होगा। संबंद प में यह कहा जा मकता है कि मिल ने संस्थापित अन्य
साम्ब की कमियों को पूरा करके इसको १६ वी सताब्दी के विविज्ञ वातावरण में
नया जीवन प्रदात किया।

अब तक हमने मिल के योगदानों का अर्थवास्त्र सस्यापक के रूप में अध्ययन किया है। ग्रवांप अपनी अभित्र पुस्तक Principles of Political Economy को लितने के समय तक मिल के आर्थिक विचार अपने पूर्वांधिकारी हिमय, माल्यत दिखाई के धार्थिक विचारों को ही एक लड़ी ये परन्तु तरपत्त्रचान् मिलके आर्थिक विचार समाजवाद को और मुक्त गये थे। यहाँ इत विचारों की एक भ्रात्त्रों का अध्यायन करना उपयुक्त होगा। यदांप मिल प्रतियोगिता की शब्दाई ने विद्वात रखते थे परम्तु उन्होंने भ्रतिया वर्षों में हुत्र एसं विचारों का अर्थिप स्वत्र विचारों के प्रतियादक किया कि समाजवाद को उनके विचारों से काली डीकि मित्री है। मिल ने तरिकारी इतकों प्रकार मध्येन करने के सिविरिक्त निम्मालित वर्षा सुवारों का सुभाव दिया तथा इत विचारों को समाजवादी अर्थिक विचारों की आधारीशता वहां वा सकता है।

(१) प्रयम, मिल ने बेतन प्रणाखी को रह करने का मुक्ताव दिया है। बेतन प्रणाली के स्थान पर वे मजदूरों के एक ऐसे संघ के पक्ष में थे जहाँ मजदूर एक साथ मितकर उत्पादन करेंगे तथा जहाँ पूजीपति व श्रीमक का अन्तर समाप्त होकर सभी श्रीमक स्वयं अपने यूंजोपति होंगे तथा उत्पादन का कार्य श्रीमक को प्रतिनिधि की देखरेल में होगा।

- (२) दूसरे, मिलने उत्पादन क्षेत्र में प्रतियोगी प्रणाली के स्थान पर सह-कारी प्रणाली का स्थानायन करने का सुभाव दिया है मिल के अनुसार सहकारिता प्राप्त करने के लिये सबसे जनम प्राप्त हैं।
  - (३) तीसरे, मिल कर के द्वारा लगान के सामाजीकरण के भारी समर्थक है।
- (४) पीथे, मिल ने समाज मे आविक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से रिजय कर ( Inherstance tax ) तथा रिजय विद्यान ( Inherstance law ) मे उचित सुधार करते का मुक्ताज दिसा है। रिजय विधान की आलोचना करते हुए मिल ने अपनी पुस्तक Principles of Political Economy में निमन प्रकार लिखा हैं—

"Were I framing a code of laws according to what seems to me best in its-If, without regard to existing opinions and sentiments, I should prefer to restrict, not what any one might bequeath, but what any one should be permitted to acquire by bequest or inheri tance. Each person should have power to dispose by will of his or her whole property but not to lavish it in enriching some one individual beyond a certain maximum."

न्या कोई समाजवादी ग्रपने विचारों में मिल से ग्रधिक इट हो सकता है ? क्या मिल समाजवादी थे ?

यद्यपि मिल के विचार समाजवादी विचारों के अनुकूल हो गये थे परन्तु इससे इस निष्कर्ष पर पहुँचना कि मिल समाजवादी थे, एक भारी भूल होगी । मिल की शायिक विचारधारा में व्यक्ति तथा उसके व्यक्तित्व का एक महान स्थान था। वे · लोकतत्त्र के भारी समर्थक थे तथा ताताज्ञाही सरकार के कटर ग्रानीचक थे। समाज-बाद उद्योगो के राष्ट्रीयकरण की धाधारशिला पर आधारित है। परन्त मिल की विचारधारा मे राष्ट्रीयकरस का कोई स्थान नही है। क्या मिल ने एक से अधिक बार नहीं कहा है कि व्यक्तिगत उत्पादन प्रणाली के द्वारा उत्पादन सस्ता तथा ग्रन्छा होता है ? इसके प्रतिरिक्त समाजवाद में राज्य तथा नौकरशाही का बोलवाला होता है। गिल नौकरशाही के पत्के विरोधी थे। समाजवाद में Laissez faire तथा पूर्णं प्रतियोगिता को कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है परन्तु, मिल सस्थापक सम्प्रदाय की प्रस्पराध्नो के अनुसार Laissez faire तथा पूर्ण प्रतियोगिता के भारी सम-थंक थे। पूर्ण प्रतियोगिता का समर्थन करते हुये उन्होंने लिखा है कि "प्रतियोगिता पर प्रत्येक प्रतिबन्ध एक बुराई है सथा इसके विस्तार करने का प्रत्येक छपाय सदा एक अच्छाई है"। इस विषय पर समाजवादियों की कड़ी आलोचना करते हुये मिल ने लिखा है कि मै "उन (समाजवादियो ) के इस विचार का कड़ा विरोध करता हैं कि प्रतियोगिता एक ब्राई है। वे इस सत्य को भल जाते हैं कि प्रतियोगिता के

फलस्युरूप ही उपभोग वस्तुयें कम कीमतों पर प्राप्त होती हैं। वे यह भूत जाते है कि ब्रितियोगिता की अनुपरिवति में एकाधिकारी विद्यमान होगा तथा एकाधिकारी वाहे वह किसी प्रकार का भी वयों न हो समाज के लिये धातक होता है।" वरन्तु मित का नहना था कि ध्<u>रमिकों में</u> प्रांधक प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिये वयोकि ऐसा होने से मुक्टूरी दर में कमी हो जाती है।

इससे यह मली प्रकार विदित है मिल क्रन्य कुछ भी बयो न हो, परन्तु वे समाजवादी कदावि नहीं थे। जिसके वे समाजवादियों के समाज उपासक होते। यदापि मिल अमिकों के प्रति सहानभूति रखते वे परन्तु उनुकों मुसाजवादी-कहना उनके विवादों के प्रति नहानभूति रखते वे परन्तु उनुकों मुसाजवादी-कहना उनके विवादों के प्रति मानत्त्र का हो प्रतीक. नहीं है बक्कि उनके साथ एक महान प्रन्ताय भी करता है.1

सारांश

जांन स्टुपार्ट मिल १६ वी शताब्दी के महान सर्गशाकी से। निसन्देह के प्रथम श्रे हो के सर्गताकों थे। यदापि उनके विचारों में सिमय, मात्यस व रिकार्डों के समान मीलकता की उतनी प्रचुरता नहीं है परन्तु किर भी उन्होंने मपने पूर्वीधिकारियों के विचारों की नई रोशनी में पुनः व्यास्था करके इनको जीवित रिकार्न महान योगदान दिया है। उन्होंने लगान का सामाजीकरण करने तथा दिवक कर लगाने का सुकाब देकर भविष्य की आधिक विचारधारा में भी अपने निये एक स्थान प्राप्त किसा है।

### विशेष ग्रध्ययन सची

| 1. | Ruth Borchard |
|----|---------------|
| 2. | J. S. M. Bain |

: John Stuart Mill. : John Stuart Mill, a Criticism.

3. W. L. Courtney

: Life of John Stuart Mill.

4. R. F. Harrod 5. O. H. Taylor

 John Stuart Mill and Mrs. Taylor.
 A History of Economic Thought, Chapters 9 and 10.

6. J. F. Bell

: A History of Economic Thought, Chapter 13.

7. L H. Haney

: History of Economic Thought, Chapter XXIII.

8. J. A. Schumpter :

: History of Economic Analysis, Part III, Chapter 5.

Leo Rogin

: The Meaning and Validity of Economic Theory, Chapter 8.

10. Gide and Rist

nomic Theory, Chapter 8.

: A History of Economic Doctrines,

10. Gide and Kist

Book III, Chapter II.

11. Eric Roll · A History of Economic Thought, Chapter VII.

12. Robert Lekachman : A History of Economic Ideas, Chanter 8.

13. J. S Mill ; Principles of Political Economy.

14. S H Patterson . Readings in the History of Economic Thought, Part III. 5.

#### प्रदत

1. Indicate the chief contributions of John Stuart Mill to economic thought

(ग्रलीगढ १६५७)

Show how far John Stuart Mill was a socialist (ग्रलीगढ, १९५६)

3. Discuss J. S. Mill's attempt at compromise in economic theory and practice,

(कनटिक, १६५६)

4. State the principal tenets of the classical system as enunciated by J. S. Mill.

(कर्नाटक १६५८)

5. Analyse Mill's concept of stationary state.

(कर्नाटक, १६५८)

Examine critically J S Mill's views on the distribution of wealth.

(कर्नाटक, १६५६)

7. "John Stuart Mill's Principles of Political Economy heralds the end of one and the beginning of another era in the development of classical Economics." Comment.

(कर्नाटक, १६५७) Show how Mill's writings perfected classical economics

and at the same time made it voluerable to attack from many sides. (राजस्थान, १६४६)

9. Determine the place of John Stuart Mill in the history of economic thought.

(राजस्यान, १६५३)

"With J S. Mill Classical Economics may be said in some 10. way to have attained its perfection, and with him begins its decay."

Discuss fully the reasons for the above statement.

(बागरा, १६४७; १६५८; १६६०; राजस्यान, १६५५; १६५७; १६५८)

11. "With Mill the older doctrines found new expression in language scientific in its precision and classical in its beauty." Comment.

(राजस्थान, १९५६; ग्रागरा, १९५८)

- 12. Critically examine Mill's Individualist-Socialist programme. (भागरा, १६४६)
- "Mill's book exhibits the classical doctrines in their final crystalline form, but already they were showing signs or dissolving in the new current." (Gide and Rist) Explain fully the above statament.

(भ्रागरा, १६५०)

14. "Mill's Principles of Political Economy was pre-eminently a transitional work summing up and expounding what had been done before and opening the way for the new developments of the future." (Scott)

Explain carefully the above statement

(भागरा, १९५२: १९६२)

15. "Estimates of Mill's position have tended to two extremes. To many generations of students, his principles were the indisputed Bible of economic doctrines ..... Two influences helped to undermine that authority." (Eric Roll) Comment.

(भागरा, १६४४)

संस्थापित ग्रर्थशास्त्र के ग्रालोचक (Critics of Classical Economies)

नृतीय खण्ड

#### स्रध्याय १५

# जीन चार्स त्योनार्ड सिसमीन्डी

(Jean Charles Leonard Sismondi)

फान्सीसी अर्थशास्त्री जीन चाहत ब्योनार्ड सिसमोन्डी का आधिक विचारों के इतिहास में कई कारणी से विश्वेष महत्व है। तिसमोन्डी एक ऐसे विचित्र अर्थ-शास्त्री हैं जो यद्यि अपने अर्राम्भक जीवन काल में संत्यापित अर्थशास्त्र के समर्थक तथा स्थित अर्थशास्त्र के समर्थक तथा स्थित व उनके अनुयायियों के आर्थिक विवारों के प्रसंसक थे परन्तु जिन्हों ने अपना कीवन सर्थापित अर्थशास्त्र के तिपक्षी के हप में समाप्त किया। परन्तु जनके सर्यापित आर्थिक सिद्धान्तों का विरोधी होते हुये भी उनके समाजवादी नहीं कहा जा सकता है यद्यि कुछ बातों के आधार पर जिनका आपे अध्ययन किया गया है उनको समाजवाद का जनस्वाता कहा जा सकता है।

परन्तु १८१६ ई० में दूसरी पुस्तक लिखने के पूर्व १६ वर्ष के समय में सिसमोन्दीने ऐतिहासिक अध्ययन तथा देश व विदेशों का भ्रमण किया

जीन चार्ल्स स्योनार्ड सिसमोन्डी (१७७३ ई०—१८४२ई०) का जन्म जनेवा में १७७३ ई० में हमाया। उनके पूर्वज इटली के रहने वाले थे जो १६ वी शताब्दी में इटली को छोड़ फाल्स में ग्राकर बस गये थे तथा Revocation of the Educt of Nantes की घटना के परचात कान्स छोडकर जनेवा चले ग्रायेथे। यही पर सिसमोन्डीका जन्म हक्षाथा। सिसमोन्डीकी प्रमुख पुस्तके इतिहास के क्षेत्र में हैं तथा इनमें फान्स तथा इटली के गरातन्त्र राज्यो के इतिहासों मे उनको काफी प्रमिद्धि प्राप्त हुई थी। परन्तु एतिहासिक पुस्तकों के ग्रतिरिक्त उन्होने ग्रर्थशास्त्र पर भी दो प्रमुख पुस्तक लिखी हैं। उनकी प्रथम पुस्तक La Richesse Commerciale १६०३ ई० में प्रकाशित हुई थीं। तरपश्चात् १६ वर्षं पश्चात् १८१६ ई० में उनकी दूसरी पुस्तक Nonveaux Principles de l' Economie politique प्रकाशित हुई थी। प्रथम परतक मे ते एडम स्मिय के विश्वासनीय शिष्य तथा कटर स्वतन्त्र व्यापारी व सभी ग्राधिक प्रतिबन्धों के विरोधी थे। इस पुस्तक में सिसमीन्डी के विचारानुसार Laissez faire ही सर्वोत्तम आर्थिक नीति है। व्यक्ति अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर जो कार्य करता है वह साथ ही समाज के लिये भी हितकारी होता है।

विरोध का कारएा—१६ वीं शताब्दी की प्रतिकूल श्राधिक व सामाजिक परिस्थितियाँ

एडम स्विय ने जिस सम्प्रदाय का झारम्म १७७६ ई० में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Wealth of Nations लिख कर किया था तथा जिसका माल्यस, रिकार्डो, जेम्स मिल, सीनियर प्रांदि कर्पसास्त्रियों ने इंग्सैंड में तथा के जील में ने काम्स में प्रचार किया था, वह सम्प्रदाय १८ वी सताब्दी के बन्त तक विश्व प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका था। संस्थापित झांधिक सिद्धान्त समस्त ससार में फैल गये थे।

परन्तु इससे यह कवापि नही समक्र तेना चाहिये कि सस्थापित धार्षक सिद्धान्त, जिनका संपाटित रूप से सर्वप्रधम प्रतिपादन रिसय ने किया या, जाली- चनामं ते गुक्त मे । वस्तुतः Wealth of Nations के प्रकाशन के योड़े ही समय परचात् रिमय के परम मित्र व सहयाठी डेविड छूम ने रिमय के समान व मुख्य सिद्धान्तों के बति सम्वत्तेष्ठ प्रकट किया था। इसी प्रकार के बीठ से द्वारा की गई एडम रिमय के विचारों को व्याख्या में भी आलोचनामों का गंदा है। वेस्स मैतनेड, (James Maitland) (१७५१ ई.—१५६६ ई.), जो लाई लाइरेक नाम से प्रसिद्ध है, वे १८०४ ई. के मत्रवित्त प्रपत्ती पुरनक 'An Engairy into the Nature and Origin of Public Wealth' ने हिमय के विचारों की छालो-पना वी थी। सस्थापित प्रवैद्याहक की सबसे समिक वह प्रालोचना प्रध्यो कि गई व्यक्तियाद वभीविकता पर घाषारित है तथा इसमे नैतिकता को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। शस्थापित मर्यवास्त्र की एकमाम विगय समग्री विकत वामग्री पर राष्ट्र का वार्णिक समुव्य है जो किसी एक राष्ट्र का नागरिक ही विकत धारे सहार तथा नागरिक है।

राध्वादी घालोचको ने गंस्यापित अर्थवास्त्र की ब्रालोचना करते हुए कहा कि घर्षेतास्त्र में राज्य तथा राष्ट्रीय सक्तियों के घाणिक जीवन पर पडने वाले प्रभावों को बिल्कुल मुजा दिया गया है। परन्तु घालोचनाची का धर्म यह नहीं हैं कि समय संस्थापित धार्षिक विद्यात्यों के प्रतिकृत या। कोनसी ऐसी पुस्तक है, कीनसा ऐसा महापुरुष है जिसकी धालोचना नहीं हुई हैं ? वर्षा विचार अपवा

था। इटली, फ्रान्स तथा स्वीडलरलेड में भ्रमण करने के कारण १६ वी शताब्दी के प्रथम सार्थिक सकटों के वे स्वयं दर्शक थे। इन सकटों के फ्रस्सक्य इंग्लंड, वेक्षणियम तथा जर्मनी की प्रथमक्रयस्थाओं के भी गहरा पकार पहुँचा था तथा इतका सिसमोन्डी पर गहरा प्रभाव पड़ा। फ्लस्कस्थ इसरी पुस्तक लिखने के समस्य स्वर्धिर फ्रिस्सम्बर्ध एट्सर प्रभाव पड़ा। फ्लस्कस्थ इसरी पुस्तक लिखने के समस्य स्वर्धिर फ्रिस्सम्बर्ध एट्सर स्थित के प्रति सार्थन भी भारतभा रखते सिसमोन्डी भारतभा स्वर्ध के सम्वाविद्याधी समर्थक ने विश्वारी के प्रमाविद्याधी समर्थक ने विश्वरी के प्रमाविद्याधी समर्थक में बार स्वर्ध के समान्त जिसके सिसमोन्डी धव प्रधानक थे, उनका भी यह कहता था कि संस्थितिक सार्थिक सिक्स सिक्षान्ती का व्यावहारिक जीवन की समस्याधी से कोई विशेष सार्थन की

व्यक्ति बालोचनाओं का विषय हो ही कैसे सकता है। इन योडी बहुत ब्रालोचनायों को छोडकर, यह कहा जा सकता है कि १८ वी बताब्दी की प्रत्विम सीन ब्राहिब्द्यों तथा १६ वी बताब्दी की प्रथम तीन दशाब्दियों एडम न्मिथ तथा उनके समर्थको की दमाब्दियों थी, तथा न्यिय के बिचारों की ब्रालोचना करना एक कठिन कार्य

पग्नु मानव समाज पतिशील है। Wealth of Nations के १७७६ ईंठ में प्रकाशित होने के परवात् लाभग वाँच दशादियों, विदोप हम से १६ वो शताब्दी के प्रवत्त तीस वर्षों में आधिक समार में भारी परिवर्तन हो गये थे। यह सरापित अयंगान्य के योचन का युग था। समस्त सगर में आधिक उदारतावाद (Economic Liberalism) तथा खन्य नीति (Laissee faire) का बोशवाला था। इनक्षेड की आधिक नीतियाँ तो स्मिय के विचारों पर आधारित थी ही परन्तु फाल्म में भी १० वी शताब्दी की समारित के कुछ वर्ष पूर्व निममवाद (Corporatism) मा भन १० वी गाया पूर्ण प्रतिभोषिता विद्यव्यापी आधिक विचारार वन मई था। सद द्वारा १८१० ईंठ में निमुक्त आयोग की रिनोर्ट का निम्मविवित वाइय जा समय के प्रेमरेण विचारक (Legislator) के विचार सभा द्वारा इन्तरीय के मम्बन्य में विचारों की नती प्रकार रेपट करता है।

"No interference of the legislature with the freedom of tade or with the perfect liberity of every individual to dispose of his time and of his labour in the way and on the terms which he may judge most conductive to his own interest, can take place without violating general principles of the first importance to the presperity and happiness of the community."<sup>2</sup>

उपरोक्त वाक्य से यह विदित है कि उस समय प्रचलित विचारवारा के अनुसार प्रत्येक एक साथारण श्रंग्रेज विधायक हस्तक्षेप को बुराई तथा व्यापार की स्वतन्त्रता व सामान्य रूप से laissez faire नीति को श्रच्छाई समक्षता था।

आधिक उदारताबाद के इस बाताबरएा में निर्माताओं को नया उत्साह मिलने के फलस्वरण समें समें उद्योगों की स्थापना हुई तथा आविस्कारों के प्रयोग के कारण इप्लंड में औदीपिक समृद्धि के नमें युग का निर्माण हुआ। इलैंग्ड में बर-मियम, मेनवेस्टर, ल्लामणे, तथा फार्स में सीवद (Sedan), लाईल (Lille) मल-हाउम (Mulhouse) इत्यादि विश्व प्रसिद्ध के श्रीग्रोमिक केन्द्र बन गये।

परन्तु इस मुन्दर चित्र तथा आनाजनक इश्य के साथ साथ दो अन्य नई

घटनाएँ भी दिखमान हुई जिनको ब्रोर सिसमाण्डो तथा ब्रन्य लेखनो व समाज सुवारको का ध्यान आकॉपत हुबा। नि.सन्देह जबकि एक ब्रोर तो ब्रोद्योगिक विकास अधिक उत्पादन के हृष्टिकोश से इन्लंड तथा फान्स के लिए बरदान सिद्ध हुमा बा, परन्तु दूनरी घोर यह अभिनाप भी था। इस ब्रीद्योगीकरल के दो ऐसे बुरे परि-एगा हुये कि पुरानी ब्रांदिक विचारवारा व धार्विक नीतियो के प्रनिध्विद्यक्षी भावना उत्पन्न हो गई।

ग्रौद्योगीकरण का प्रथम बुरा परिगाम तो यह हन्ना कि मुट्टी भर चन्द श्रीद्योगिक नगरों में, जो धन के देन्द्र भी थे, श्रमिक एकाग्र (concentrate) हो गये। इन श्रमिको की ग्रार्थिक व सामाजिक स्थिति वटन खराव थी। इनको यस्व-स्य स्थानो मे रहना पडता या तथा फलस्वरूप गुन्दगी व खराव स्वास्थ्य की सम-स्यार्थे विद्यमान हो गई थी । गन्दे स्थानों व खराव मकानो में रहने के कारस इन श्रमिको का मानमिक तथा शारीरिक विकास सम्भव न था। इससे भी श्रविक विताजनक स्थिति तो इस सत्य से विदित्त होती थी कि एक और योडे से मिल मालिको व उद्योगपतियो का निवास स्थान विलाओ (Villas) व विस्तृत भवनों में थातया इसरी और लाखो मिल मजदूरों को रहने के लिए स्थान प्राप्त न या। एक ग्रोर तो कुछ थोडे से वे भाग्येदाली व्यक्ति ये जो धनी ये सवा जिनको जीवन में प्रत्येक इन्द्रित बस्तु प्रान्त थी परन्तु दूसरी और लाखा मंजदूरों को दिन भर काम करने के पश्चात पट भर भोजन भी न मिल पाता था। श्रीद्योगीकरण ने उत्पादन में तो श्रवस्य वृद्धि करदी थी परन्तु साथ ही साथ धन व आयो की ध्रसमानताओं को जन्म देकर एक नए वर्ग संघर्ष को भी जन्म देने के लिए ध्रनुदूल वातावररण उत्पन्न कर दिया था। एडम स्मिय व उनके प्रनुपायीयों वे भ्राधिक सिद्धान्तों की व्यावहारिकता की परीक्षा का समय समीप आ पहुँचा था तथा दुर्भाग्यवदा इस कठिन परीक्षा में सस्यापित बार्थिक सिद्धान्त उत्तीर्थं न हो सके। मिल मालिको द्वारा श्रमिको के होने वाले तोपएा सथा श्रीदांगीकरण के फलस्वरूप बढते हुये उत्पादन के मध्य गरीबी की कीचड में हुवे दुए लाखो मिल मजदूरो की उपस्थित ने यह सिद्ध कर दिया था कि स्मियवादी व्यक्तिगत व सामाजिक हिनो की समझ्पता का विश्वार πक कोराध्रम या।

एडम स्मिय के शिष्य तथा सस्यापित प्रयोगास्त के समयंक फान्मोसी द्वार्य-साहती के बी॰ में, जिन्होंने १८११ ई॰ में रानलेंड का असएा किया था, ने यह स्रोपित किया था कि परिथमी मजदूर को भी दिन भर काम करने के परबात इतना कम देतन मिल पाता है कि उसकी स्वयं व उत्तके परिवार ने कुल हाभी प्रयंवा तीन नीभाई भावस्य क्तामों की पूर्ति ही हो पाती है। श्रापिक उदारतावाद उद्योगपित व मिल मानिको का मित्र व हितकारी या, परन्तु श्रीमको के हितो वा यह यातृ विद्ध हुसा था। मिलो में बच्चो, हित्रमों व श्रमिको के लिसे श्रस्वस्थ बातावराएं से २० मन्टे प्रतिदित काम करना एक साधाराए बात थी। इंग्मेंड में चिकित्सकीय रिपोटों, संसद की श्रमेक जींची, राबर्ट श्रीइन (Robert Owen) के लेको तथा सबद में श्रम्य सदस्यों के भाषकों से यह चंची प्रकार विदित था कि मिलो में श्रमिनों की कार्य दायों तथा उन की श्रायिक स्थिति चिन्ताजनक थी तथा उन में सीग्न व उनित सुपार करने की प्रावस्थकता थी।

फान्स मे भी परिस्थिति कम जिन्ताजनक मही थी तथा उत्तर-दिलिस्मी (Dr. Villermi) ने १८४० ई० में प्रकाशित अवनी 'Tableau de l' Etat physique et moral des ouvriers' में फ़ान्स में मिलों में काम करने वाले अमिजों की खराब स्थिति की सविस्तार व्याख्या की थी। इसके स्वितिरक्त Industrial Society of Mulhouse द्वारा १८२६ ई० में प्रकाशित पिकक्त में यह समाचार छापा गया या कि Aleace तथा अपयोगिक केन्द्रों पर श्रीमंत्रों के दिन में साधारणताथा १५ पन्टे काम करना पड़ता गया तथा तभी की दिन में साधारणताथा १५ पन्टे काम करना पड़ता था तथा तभी कभी तो १७ घन्टों तक काम करना भी कीई स्रकाधारण यात न थी।

श्रीयंगीकरण तथा अवन्य नीति की दूसरी जुरी घटना आधिक सक्टों के क्ष में विश्वभान हुई विस के कारएण गरीक मजूरी को और भी अधिक मुनीवतों का शिकार वनना पड़ा। इ गर्नेड में १८९५ ई० के प्रथम आधिक सक्ट के परिणाम-स्वल्य काफी अबहर—स्वी व पुरुष—वेकार हो गये तथा फलतक्षण उपप्रव होने के कारए। काफी जानी म माली नुकसान हुआ। अभी अथम आधिक सकट के चिन्ह समाप्त भी न हुये थे कि १८९८ ई० में दूमरा चािएज्य सकट विद्यमान हुआ तथा परिणासक्वल्य देन की सर्वेच्यवस्था किर अस्तव्यस्त हो गई। १८९६ ई० में हुये शिवर आधिक सकट का प्राक्त पहले वोनो आधिक वकटो की अपेदा बहुत विस्तृत वात्वा इंग्नेड में महिये में लग्य भा ७० बेंक फैल हो गई थी।

इत आर्थिक घटनाओं ने सभी उन व्यक्तियों, जो आर्थिक समस्यायों पर सीच

<sup>3.</sup> १८३५ ई० में लिखित Andrew Ure की पुत्तक Philosophy of Manufactures में इमलेंड में रूई, कवड़ा, कब्द, ऊन तथा खिल्क निर्माण उद्योगी म काम करने वाले बच्चों, हिबसी व पुष्टों के सम्बन्ध में आतंडे दिने हुँगे हैं। इन अंकड़ों में अनुसार १९ वर्ष की आपू ते सम के वालक व वालिकामों की सहवा कमना ४८०० तथा १३००० तथा १६००० थीं। १८ वर्ष में आपु के बीच कमना सहया ६७,००० तथा १६००० थीं। १६ वर्ष में मिक्स आपु के पुष्पी व हिममी की मह्या कमना ६८०० तथा १९,००० वालिकाम व हम वी १६६ वर्ष में सिक्स की पुष्ट वार्ष १६६००० वालिकाम व हम वार्ष १६६००० वालिकाम व हम वार्ष १६६००० वालिकाम व हम वार्ष १६६०० वालिकाम व हम वार्ष १६६००० वालिकाम व हम अपित मों काम करती थीं। (Taken from Gude & Rist: A History of Economic Doctrines, foundt

सकते वें, का ध्यान षार्कापत किया। विवारको व लेखकों ने एडम स्मिय के व्यक्तिन तत स्वार्थ तथा तमाजित हितो के मध्य प्राकृतिक समस्पता के विचार वो कड़ी धासोचना की तथा इस को काल्पनिक घोषित किया। ऐसे ही लेखकों में पिसमोरडों भी खे जिस्होंने राजनीतक घथेगास्त का प्रध्यमन धाषिक सकटो वो ध्यावना तथा अभिक्तों की धाषिक स्थित में सुधार करने के हेतु विचा। सित्तमारडी के धार्यिक विचारों का १९ बी बनाइनी ने धार्यिक निवारों का १९ बी बनाइनी ने धार्यिक नीति पर पहरा प्रभाव पटा।

#### सिसमान्डो के ग्राधिक विचार

सिसमारडी के प्राविक विचार सस्वापित अर्थशास्त्र की आवीचना हैं। सिष-मोरडी ने एडमस्मिय व निवाडों के आर्थिक सिद्धान्ती की आवीचना करते हुये कहां है कि ये व्यावहारिक जीवन की समस्याओं से सम्बन्धित नहीं है। वे माल्यस के प्रसामक वे तथा माल्यस के समान उन्होंने भी सस्यापित निगमन गीनि की आसोचना सिंत जल्यान किया जा जावता है।

## १. फर्शशास्त्र का लक्ष्य तथा भ्रध्ययन रीति

यद्यपि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सिसमोन्डी ने श्रयना लेखन कार्य १८०३ ई० मै nडन स्मिथ के समर्थक के रूप में स्नारम्भ कियाथा, परस्तू **१**५१६ इं० में पपनी इसरी पुन्तक नियने समय उन के विचारों में १८१४ ई० के श्रायिक सक्ट के फलस्बरप भारी परिवर्तन हो गयाथा। सिममोन्डीन इटली, स्वीटजरलैंड तथा कान्य में मिल मजदरों की दर्दशा दो स्वय अपनी आँखों से देला था। १८१८ डें० में उन्होंने इंगरौड या भ्रमण किया नथा भ्रमण के पश्चात जन के विधारों की हदना और भी अधिक हो गई। ५लस्वरूप अपने इन विचारों को जिन के निष्कर्ष सम्पापित ग्राधिम सिद्धान्तों के विषक्ष में थे सिसमोन्ही ने १६१६ ई० में प्रकाशित ग्रपनी पुन्तक Nouveaux Principles d economie politique मे व्यक्त क्या। इस पुस्तक से वे एक प्रसिद्ध अथवास्त्री बन गये। १८०३ ई० मे प्रकाशित La Nichesse Commerciale पुस्तक का लेखक मिसमोन्डी १८१६ ई० में प्रका-शित Nouveaux Principles of economic politique प्रतक के लेखक सिसमीरडी से बिल्कुल भित्र है। दोनो पुस्तकों का लेखक एक ही व्यक्ति होते हुये भी, दोनो पुरुतक इस सत्य को स्पाट करती है कि आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अर्थशास्त्री क माथिक थिचारों म भी मावश्यक रूप से परिवर्तन हो जाता हे क्योंकि सभी व्यक्तियों के समान अथशास्त्री भी एक व्यक्ति है तथा अपने चारो ग्रीर के बातावरण से प्रभावित होता है।

सिसमोन्डी ना विरोध सस्थापित राजनीतिक प्रयंशास्त्र के सिद्धान्ती के विरुद्ध न था । जहाँ तक सिद्धान्ती का प्रश्न था उन्होंने प्रपने प्राप को एडम स्मिथ का भिष्य घोषित किया था। परन्तु सस्थापित राजनीतिक श्रर्थशास्त्र के लक्ष्य, रीति तथा निष्कर्षों मे वे सहमत न थे।

राजनीतिक अर्थकास्त्र के लब्ध के विषय पर उन का यह बहना था कि एडम स्मिथ ने राजनैतिक मर्थशास्त्र को घन मात्र का ग्रध्ययन बना कर बड़ी भूल की थी। धन की परमबृद्धि (maximisation of wealth) की धार्थिक क्रियाओं दा लक्ष्य निर्धारित करने के बारण शीपला व वर्ग नवर्प की जटिल सामाजिक सनस्पाएँ उत्पन्न हो गई थी । निमुमोन्डी का कहना था, कि यद्धपि मानव पुस की प्राप्ति के लिये समाज में धन की परम बृद्धि होना ग्रावश्यक थी। परन्तु इस वे साथ साय इस द्राधिक धन का सभाज में संभातता के साथ वितरण होना भी समान धाव-ब्यक था। धन की परम वृद्धि की वाच्छनीयता को सिद्ध करने के लिये यह सिद्ध करना भाजस्यक था कि धन की परम वृद्धि के फलम्बरूप समाज के मूख अथवा क्ल्यास में भी वृद्धि हुई है। सिसमीन्डी का कहना था कि यदि ग्रीचीगोकरण तथा अवन्य नीति (laissez faire) के पलम्बरप धन की परम वृद्धि के साथ साथ नमाज के अधिकास लोगों की अर्थिक स्थित तुथरने के स्थान पर अधिक सराब होती है तो इस में निजी स्वार्य व सामाजिक हितों की समहत्तर सिद्ध नहीं होती है । सिन्मोन्डी ने यह बनाया कि स्मिथ की पुस्तक व विचार यद्यपि उस महान लेखक के समय में उपयुक्त थे परन्तु १७७६ ई० में पुस्तक तिखने के पश्चात आर्थिक संसार में महत्व पूर्ण परिवर्तन हो जाने के कारए। एडमस्मिथ के आर्थिन मिखान्त रागभग ५० वर्ष पश्चात १६ वी बाताब्दी में लागू नहीं हो सकते थे। सितमोन्डी ने स्वय यह अनुभव क्या था कि उत्पादन में बृद्धि हो जाने पर भी आधिक समृद्धिका कही चिन्ह नहीं था क्योंकि किसी भी उस देश को, चाहे वह कितना भी धनी पयो न हो, जिस में लाखो व्यक्तियों को जीवन नी स्थूनतम ब्रावहयक उपभोग वस्तुएँ भी प्राप्त नही होपानी ह, पार्थिक होन्दकोस से कदापि मौभाग्यशाली (prosperous) नहीं वहां जा सकता है। यही स्थिति सिसनोन्डी के समय में १६१५ ईं० के लगभग इगलेट, फान्स, इटली तथा युरोप के अन्य देशों की थी।

मिममीन्डी ने एडमस्मिय तथा धार धर्मशास्त्र संस्तावको के इस विचार को कड़ी बालोकना नी कि अर्थवास्त्र धन का विज्ञान है तथा प्राविक क्रिनामी का एनमान कथ्य पर नी परम नृद्धि है। एडमस्मिय नी विचारसारा में यत नी उत्तान प्रिक्त महस्त्र विचार परा पा कि मनुष्य का महस्त्र धन के परचान था। यह स्तिम प्रक्रिक कहत्व विचा गया था कि मनुष्य का महस्त्र धन के परचान था। यह स्तिम प्रक्रिक के द्योगंक The Wealth of Nations से ग्रती प्रमान स्पष्ट है व्यक्षिक Wealth एडस को प्रयत्न क्ष्मान प्रमान है तथा Nations का स्थान प्रमान के विचार है। इस का धर्म करीव करीव यही है कि व्यक्ति धन कियो है। दिमय का विचार करीव यही है कि व्यक्ति पर की करीव करीव करीव स्थान स्वाव में प्रमिक चन की उत्पत्ति प्रक्षिक सामाज में प्रमिक का प्रतिक यी किया विचार सामाज में प्रमिक सामाजिक समुद्धि का प्रतीक थी। मिसमोन्डी में द्वा विचारपारा की घानोचना की

तथा यह व्यक्त किया कि अर्थशास्त्र का न्यस्य धन की परस गृहि न हो कर मानव मुत्त को परस गृहि होगा चाहिये। अर्थका का परस जुह देस तथा निषय सामग्री मानव करवारा होना चाहिये। अर्थक आधिक किया तो भावहतीयता को निर्वाधित करते तमस इस किया से फानवस्त्र मानव करवारा ए ए ए हो बाले अपानी के प्राप्त करते निर्माधित करता आवर्यक है। यदि किसी विशेष आधिक किया का गानव करवारा पर पाठक अभाव पडता है तो यह किया व्यक्तिशत लाभ के हिटकीए से कियाी भी अधिक लाभप्रद करों न हो समान करवारा के हिटकीए से कियाी भी अधिक लाभप्रद करों न हो समान करवारा के हिटकीए से किया विश्वक लाभप्रद वयों न हो मानव आधिक करवारा के हिटकीए से किया मानव आधिक करवारा के हिटकीए से हिर्मिक से साथ का उत्पाद निर्मे हो साथ अधिक लाभप्रद वयों न हो मानव आधिक करवारा के हिटकीए से हिर्मिक से अधिक लाभप्रद वयों न हो मानव आधिक करवारा के हिर्मिक से पाठक की कार्यक लाभप्रद वयों न हो मानव आधिक करवारा के हिर्मिक से साथ व्यक्त है साथ कर की कार्यक लाभप्रद वयों न हो मानव आधिक करवारा के हिर्मिक साथ करवार हो साथ करवार है। अधिक साथ की कार्यक लाभप्रद वयों न हो मानव आधिक करवारा हो साथ करवार है। अधिक साथ की कार्यक लाभप्रद वयों न हो साथ करवार है साथ करवार हो साथ करवार है साथ करवार हो साथ करवार है साथ करवार है साथ करवार है साथ

सक्षेत्र में विसमोग्डी ने हिमयबादी व्यक्तिगत स्वापं तथा मानव करूयाण भी समस्पता के विचार को गलत बलाया तथा खबंदास्त्र की गरिभाषा में सुधार करके यह घोषित किया कि राजनीतिक खबंदास्त्र वह विज्ञान है जिस की विषय सामग्री सानव मुख की परम बृद्धि करना है। ऐसा कहना एक सशान योगदान से कम न चान में कि इस से खबंदास्त्र विज्ञान को एक नई सक्ति प्राप्त हुई तथा खायिक कियादी में नैतिकता की भी महत्व प्राप्त हुखा।

डमके प्रतिरिक्त जब कि एडम स्थिम ने उत्पादन को ही महस्य दिया चा तिमनोगडी के विचारानुमार चितरहर की ममस्या ध्याय मधी ध्यापिक सुरुष्पायों से स्थिक सुरुष्पुर्ण थी। मामाजिक न्याय के प्रध्ययन में निमराण के प्रध्ययन की विशेष महत्व है। यास्वर्ध की बात है कि इस मन्यन्य में निमयोगडी व रिहार्डी में एकता है बसीलि रिकारों के विधे भी चितरहण की ममस्या ध्याय समस्याभी की ध्येशा ध्याचिक महत्वपूर्ण थी। परासु तिमयोगडी राग करना था कि ध्यर्थवाहच प्रस्थाय की स्थापित स्थापित की तिमयोगडी ना करना था कि ध्यर्थवाहच प्रस्थाय की यह भागी भूत थी निये कुछ सम्याग्य नियमी को सत्य विचार कर दग को सभी स्थितियोग न तामू बरते थे। धर्यशास्त्र के नियम प्रदश्त मही है। प्रयेक स्थाप्त की इसनी-अपनी विचित्र स्थित व ममस्याग्य ही है किन का क्षप्रधान करना धावस्थ्य है। रिहारों की निगमन रीनि की प्रालीयना करने उन्होंने भागमन शिव का सम-र्थन किया। इस प्रकार से यह वहा जा सकता है कि विस्तांगडी ने डेविहासवादी समझ्या तीमाज्ञ की अर्थवाहन की स्थापन हिमा है कि विस्तांगडी ने डेविहासवादी समझ्या तीमाज्ञ की अर्थवाहन की स्थापन हिमा।

स्मित्र तथा बैन्यम के बाद्यावाद के विपरीत सिसमी ही ने इटता के साय

<sup>4</sup> The sum of economics should not be the maximisation of wealth but the maximisation of human happiness.

यह स्थक दिया कि पूँजीवाद में निजी व सामाजिक हितों के बीच कोई तालमेल नहीं होता है तथा बहुधा जो ध्रायिक किया निजि हित की हर्टिट से लामप्रद होंसी है सामाजिक हितों—सामज करवाएा—की हरिट से हामिकारक सिद्ध होनी है। सिसा- धोरडी ने यह पीरित किया कि पूँजीवाद प्रथम तिवत्त प्रधंक्षक में में पेति तथा प्रिक दो निज के स्था प्रका के हित एक हुमरे से दिव्ह जिन के हित एक हुमरे से दिव्ह जिन के हित एक हुमरे से दिव्ह जा वितरीत होते हैं जिन के हित एक हुमरे से दिव्ह जा वितरीत होते हैं जिन के हित एक वर्ष से प्रवाद होते के स्थान पर मदा वर्ग संघप विद्यान रहता है। धिमको का पूँजीविचों के द्वारा धोपए होना तो पूँजीवाद को एक विदेशपता है। वास्तव में मह कहा जा सकता है कि सिसमीगढी के विचार मांवत के विचारों से निपता करते के कारण धामक के अपनी भूमि व सम्पत्ति ने दुत हो जाने के कारण समाज में सम्पत्ति स्वामी तथा गरीबों (proletars) की गम्मीर समस्या उपन्म हो जाती है।

## मशीन सम्बन्धी विचार

मार्चस व एंगिल्स ने खपनी पुस्तक Communist Manifesto में सिस-मोन्डों के ऋ स को स्वीकार किया है।

<sup>6.</sup> रिकाडों ने प्रपत्ती पुस्तक के तीसरे मस्करण मे यह अय प्रकट किया या कि मसीनों के फलस्वरूप श्रमिकों के हिलों को हानि हो सकती है।

में सीमिन रोजगार धवसरों के लिये प्रतियोगिया होनी है, मसीनों के प्रयोग के कारण श्रीमत्रों के मध्य प्रतियोगिता और भी अधिक हो जानी है तथा फलस्वरूप बेनन दरों में कमी व काम करने के घन्टों में बदि हो जाती है। मरीन श्रनिकों की शत है। सिनमोन्हीं ने स्वयं देखा था कि किस प्रकार अधिक घन्टे प्रति दिन अस्व-न्य बानावररा में बाम करने के बाररा छोड़ी ब्राप्ट के बालक तपेदिक के भवकर रोग में ग्रम्न होने के कारए। समय के पूर्व ही मृत्य को प्राप्त हो जाते थे। समाज के निये मर्जानों की बराई पर प्रकान डालते हुये निनमोर्ग्डा ने लिखा है कि यद्यीय नाहनियों को मनीको के प्रयोग के कारण अधिक बाद प्राप्त होनी है परना उनकी वह अधिक भाग मजरूरों के अपहरण का सुकत है। लाभ की प्राप्ति का यह कारण नहीं है कि च्होत में रुपय में अविक उत्पादन होता है वित्व इन के प्राप्त होने का यह कारण है कि श्रमिकों को उन की महतन से कब प्राप्त होता है। इस प्रकारका उद्योग नि:नन्देह एक वही बुराई है। निममोन्डी के इन प्रसिद्ध क्यन में मार्क्स के श्रीमको को क्षीपण (Workers' exploitation) तथा बेधी मन्य (Surplus value) निज्ञान्ती के जिन्ह विद्यमान हैं। इनने से मन्तर्य न होने हमें निगमोन्डी ने लिखा है कि आध-निक मधात गरीको का खून चून कर जी िन रहता है क्यों कि यह उस की महत्त के पारिनोधिक में से कटौनी करता है। हम से भी ग्रविक प्रभावसाली शब्दों में जन्होंने लिखा है कि ग्राधनिक समाज में निम्मन्देह गरीदों का ग्रपहरण होता है बचोकि धनी गरीबी को सुदते हैं। प्या यह सन्य नहीं है कि एक छोर तो धनी अस्वार्ध लेती से द्धाय प्राप्त कर इस आय का आनन्द लेने हैं परन्त क्षारी खोर वह क्या किस स क्षम ग्राय को नेन पर महतन करके प्राप्त किया है अला मरता है ?9

# फ्रायिक सकटों के उत्पन्न होने के काररा

निममोर्डी १८१४ ी० तथा १८१८ ई० के बायिक सकटो हे न्हार दर्शक थे तथा इन करिए उन को मरुटो के उत्तर्भ होने के कारणो के नावण में भ्रद्भत जान था। उन के अनुसार समाज में हुए बोटे ने व्यक्तियों के हाथों में खिकारण पन किंदन हो जाने स्था अधिकां व्यक्तियों की पर्धां की व्यक्ति होने के कारण समस्त समय माने (total effective demand) प्रवर्षत्त कीमलो पर उत्तराज्ञ को अध्या कम होती है। परिएमस्वरूप कीमले तिरक्षी है, देवारी उत्तर्भ होने हैं, उत्तर देवार है सचा धनन में ये सब तत्व सकट हा हथ धारण कर लेते हैं। इसी विवार के आधार पर सातमें ने यह निव्य करने की चेट्टा की सी कि दूँ जीवारी समाज में आधिक तकट धारणाभी होते हैं।

# सिसमोन्डी की सुधार योजना

सिसगोन्डी के मतानुसार समाज की बुराइयों के दो प्रमुख कारण श्रमिकों का सम्पत्ति से धलग होना तथा श्रमिको की ग्राय की ग्रनिश्चितना थे। इस कारसा सिसमोन्डी का कहना है कि मरकारी नीतियों का उद्देश्य इन दोनों बुराइयों को दूर करना होना चाहिये। प्रथम समस्या का हुल कृपको को भूमि का स्वामी बनाकर समाज मे कृपक मम्पत्ति स्वामी (Peasant Proprietorship) प्रशाली की स्थापना करने में है। सिसमीन्टी का कहना है कि ऐसा करने ने श्रम तथा सम्पत्ति को एक साथ किया जा सकेगा। कृषको के भूमि का स्वामी बन जाने से अनुत्पादक भूरवासी वर्गका पतन होगा तथा साथ ही सामन्तवाद का भी अन्त हो जादेगा। दूसरी समस्या का इल उद्योगो को स्वतन्त्र श्रमिको के हाथों से देकर हो सकता है। सिन-मोन्डी का कहना है कि स्वतन्त्र कारीगरों द्वारा उद्योगी को चत्राय जाने के कारण समाज में श्रीमको व उद्योगपतियों के दो भिन्न विरोधी वर्गों की समस्या उत्पन्न नहीं होगी । उद्योगो के क्षेत्र में स्वतन्त्र कारीगर पद्धति के पक्ष में तर्क देते हुये सिममीन्डी ने लिखा है कि "मै नगरो तथा ग्रामो के उथोजो को एक ऐसे व्यक्ति के हाथों मे, जो लाखो व्यक्तियों के ऊपर स्वामित्व करता है, देखने के बजाय, साधारण साधनी बाने भनेको छोटे-छोटे ऐसे उद्योगपतियो के हाथों संदेलने का इच्ट्रस ह जो स्वतन्त्र कारीगर हो। में उस ग्रवसर की प्रतीक्षा में हैं कि जब श्रमिक काभी स्वामी के साथ उद्योग में हिस्सा होगा जिसमें कि वर्तमान के समान विवाह होने के पश्चात् उसको यह विश्वास हो सके कि उद्योग म हिस्सा होने के कारण उसको भविष्य में बद्ध श्रथस्था मे श्रनिदिचतता का सामना नहीं वरना पडेगा।'''

परन्तु दस सुधारों को व्यावहारिक हय देने वे निए किन नामनी को अपनाया जाता भाहित, इस प्रस्त पर सिस्तामे की विचार दिसकियाहटों में पूर्त है। समाजवादियों तथा साम्यवादियों के समान वे व्यक्तिगन सम्यक्ति में मूर्त है। समाजवादियों तथा साम्यवादियों के समान वे व्यक्तिगन सम्यक्ति की समाधि के पक्ष में नहीं है। यद्यिष में साम्यवाद के विरोधी है, रोवर्ट प्रांहम, नास्तें भंगिर तथा योग्मसन की कल्पनायादी योजना उनके निये व्यक्ष है परम्तु उन्होंने अपने स्वय कोई मुपारी सम्बन्धी सुन्धान नहीं विवे हैं। इसका एक जाराय वहीं जात होता है कि सम्यापक सम्प्रदाम ने लेखकों के प्राधिक विद्यासों के आशोषक होते हुंग्रे भी वे अपने की समाववादी कहना नहीं चाहते थे तथा एक्स सिम्य की विचारधारा का पूर्णतमा जण्डन नहीं करना चाहते थे। सिस्तामी का कहना है कि उस समय तक जब तक कि यह मुबार समय न हो सके परकार बालयम (Child Labour) पर रोक लगाकर, स्थाह ने एक दिन की पुट्टी करके तथा काम करने के घन्टों को कम करके व्यक्ति में कुछ युवार अवदय कर मकती है।

<sup>10.</sup> Neuveaux Principles, Vol. 11. pp. 365 366,

#### सारांश

मिममोत्यी का प्राधिक विवारों के इतिहास में नाम सदा प्रमर रहेगा। वे पहले प्रवेदास्त्री वे जिल्होंने सरवापित आधिक रिव्हानों भी आलीका। करने की सक्ततापूर्वक साहस विधा था। उन्होंने यह अपने प्रध्ययत तथा समेक उदाहरणी हारा निद्ध किया कि एडम सिम्य तथा उनके प्रमुगामियों की Jassez शिष्ट गीत लामाजिक हिंगों के लिये पालक सिद्ध हुई है तथा राज्य को आधिक क्षेत्र में, समाज को क्वान्तियों के खराव परिगामों में मुक्त रतने के लिए, इस्तरों क करने व्याहिन । सिम्य के समान धर्मशान को पन प्राप्ति का प्रध्यान कहने के स्वान पर इसरो जुल प्राप्ति का प्रध्यान की पन प्राप्ति के क्ष्यां का क्ष्यान स्वाह्म प्रध्यान के प्रध्यान के मीरिलाएन के मध्य सम्बन्ध स्थापित किया। रिक्कारों की नियमन रीति हो आमोबना सरके उन्होंने धर्मशान्त्र अध्यदन की ऐति-हानिक प्रथवा भागमण रीति का भीमारीस किया

वे श्विमिकों के हितेंगी ये तथा उनके हितों की रक्षा करना वे यथना परम कर्मा इस समझते थे। उन्होंने पूजीविषियों की समसमस्तियों से भी अधिक कड़े कहतें में आमोचना की। उन्होंने मकोभों की आसोचना की तथा श्वीटे पैमाने के उद्योगों का, जिनमें अभिक्त स्वया अपने छोटो पैनहीं का स्वामों भी होता है, समर्थन किया। उनके विचारों में इस अधिक प्रशासक समाजवाद की अलक मीजूद थी कि मार्चत वर्षागा के भी अपनी पुस्तक Cormounts Manifesto में उनके ऋत्य को स्वीचार किया है।

परन्तु रमका यह धर्ष नहीं है कि मिसमीन्दी समाजवादी थे। वे साम्यवाद से सुणा बरते वे क्योंकि नाम्यवाद से व्यक्तियत समाजित ने सक्या, जो उनकी प्रिय सी सुणा बरते वे क्योंकि नाम्यवाद से व्यक्तियत समाजित ने हिसान्मक उपायों हारा व्यवहारिक एम देने के रात में न थे। परन्तु समाजवादी न होते हुमें भी समाजवादियों ने उनके विचारों का च्यानपूर्वक अध्ययन किया है तथा अपने सिद्धानों के दन विचारों पर आधारित किया है। हसी आहम्मद की कोई भी बात नहीं है विज्ञानिक विचारों के स्थानिक उनके व्यवस्थात साहित्य में प्रिमिशिता का प्रति में प्रमानानानां की आजोजना तथा श्रीमिकों के हिलों का पत्र है। समाजवादी सेवक जुई ब्लैक (Louis Blant), उद्यवदेस (Rollectus) तथा सामर्त्त (Marx) ने अरिवोगिता के विचार के प्रतिवादन के मन्त्रव में सितमोग्नी से बाक्षी विचार उद्याद लिये हैं।

#### विशेष ग्रध्ययन सची

- 1. Gide and Rist A History of Economic Doctrine, Book II, Chapter I
- 2. Eric Roll : A History of Economic Thought,

3. L. H. Haney : History of Economic Thought, Chapter XX.

4. J. F Beil ': A History of Economic Thought, Chapter 14, pp. 289-291.

5 J. M. Ferguson : Landmarks of Economic Thought, Chapter 14.

6 Spiegel & Allen : The Development of Economic

Thought, article by Elic Halevy.

7 J. A. Schumpeter : History of Economic Analysis,

7 J. A. Schumpeter : History of Economic Analysis, pp 493-496.

8. Edmund Whittaker: Schools and Streams of Economic Thought, pp. 181-182.

9 Alexandar Gray : The Development of Economic Doctrine, Chapter VII, pp. 204-216.

 Phillips C. Newman: The Development of Economic Thought, Chapter XV, pp 143-144.

# प्रश्न

1 Critically examine Sismondi's theory of economic crises. (কর্নাহেক, १९४६)

2. Explain the theory of exploitation as developed by Siamondi.

(कर्नाटक, ११४८) has been much

 Samondi though not himself a socialist, has been much read and carefully studied by socialists. Justify.

(মাসনা, १६४७ ; १६४१ ; १६४६ ; বাসন্মান, १६४६)
4. In what respects did Sismondi disagree with the method, the sim and the practical conclusions of the Classical School?

हरावता ( आगरा, १६४३ ; १६४४)

5. 'Sismondi began his career as an ardent supporter of economic liberalism, and though he fell into some disagreement in a latter period of his life, with those advocating it, he did not reject the theoretical principles of the classical school to the extent of becoming a socialist (Neff). Comment.

Give the important views of Sismondi and assign to him his proper place in the history of economic thought

(राजस्थान, १६५१)

#### सेंट साइमन के आधिक विचार

प्रसिद्ध ग्रमरीकी अर्थनाहती जे० ए० सुम्पीटर ने सपनी पुन्तक History of Economic Analysic में लिखा है कि संद-माइमन के बरेदम की दो विवेषन वार्ये हैं। प्रथम, सेंट-माइमन के आर्थिक विचारों की विचेषता यह है कि इनमें मानवनावादी प्राशासकम के आर्थिक विचारों की विचेषता यह है कि इनमें मानवनावादी प्रशासक के अक्षत विचारों है। सेंट-साइमन की औद्योगिकरसा में मनुष्य जाति से उड़ब्बल अविचार को अक्षत दिवाई है। हुंगरे, केट-माइमन के विचारों क्या उद्योगवाद को प्रपत्ती विचारपारा में सबने प्रविक्त महत्व दिवाई है। हुंगरे, केट-माइमन के विचारों के स्वार्थ के प्रविक्त महत्व दिवाई है। हुंग्ये होते हुंग्ये सेंट-साइमन के विचारों में विचेषित हैं के स्वार्थ के गुरणों का प्रभाव है परन्तु यह दोष होते हुंग्ये भी उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक परिवर्तन के स्वार्थन करके विचारों के अर्थित के सेंट-साइमन ने धर्तमान वैक्षानिक व श्रीद्योगिक दुग में अर्थितिक नेतृत्व के परम महत्व की भी समान है।

मेद-माइमन के अर्थनास्त्र को उद्योगवाद की नाक्षा करना अनुवित न होगा। परम्तु उनके लिये उद्योग स्वर का अर्थ गरुवित न होकर काफी विस्तृत है। मेद-साइसक का कहना है कि विश्वतिस्त्र, अभियता, वैज्ञानिक, वेक प्रवासक, उद्योगपित, व्यापारी, कृपक सभी देश के औद्योगिक विकास की अपने अभ तथा योग्यता के इता करना बनाते है तथा इन सभी का देश की ममुद्धि के लिये सारी मस्त्र है। किसी भी राष्ट्र को नमुद्धि के लिये उप राष्ट्र का अर्थाशीगक विकास दोना आत्यात सावस्यक है। जीगोगिक विकास के लिये देश में प्रच्छेद सीभ्य विज्ञासकत्रों, अभियताआ, वैज्ञानिकों, प्राविकीयिकों तथा पश्चिमी दुपकों का देशन सावस्यक है। से सभी व्यक्ति राष्ट्र की पूर्णों हे तथा राष्ट्रीय मौद्योगिक सिंह सम्बद्ध का स्वर्थन समुद्धि के लिये देश में स्वर्थन समुद्धि के किस सम्बद्ध का स्वर्थन समुद्धि के स्वर्थन समुद्धि का स्वर्थन समुद्धि सम

देशों में उनके शिष्यों तथा अनुसासियों ने उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट किया।

प्राप्त जीवन के प्रतिका वर्षों में मेर-साइमन में अर्थकास्त्र तथा तर्क-प्राप्त का ग्रहन अन्यवन किया या तथा इन शास्त्रों में सम्बन्धित विषयों पर अनेक पुनित्कारी तथा तीव लिये थे। समाजवाद के जनक होंगे के अर्थित्क उनकी Positivism का जनक होने का भी सीभाय प्राप्त है। उनके सेली तथा पुनित्वाची में १८९७-१८ ई॰ में निम्ब्रित लार जन्मों में Industrie; १८१९ ई॰ में तिखित Le politique; १८२१ ई॰ विस्तित Le Syste me industriel, १८२२ १४ ई॰ में Auguste Contre के मांच लिखित Le Ostechisme des Industriels तथा १९२४ ई॰ तिस्तित Le Nouveaux Christianisme के नाम विमेप रूप के उन्लेखनीय है। वे उद्योगवाद के भागी समर्थक में तथा उनके अर्थकारक के उन्लेखनीय है। वे उद्योगवाद के भागी समर्थक में तथा उनके

जो संट-माइमन की कहाबत के नाम से प्रसिद्ध हैं, इस प्रकार हैं। अपने विचारों की ध्यक्त करने के हेतु संट साइमन ने फाम्स के मांगरिकों को दो वर्गों में विभाजित किया है। प्रथम वर्ग में चिकित्तक, प्रमियता, ध्यापारी, प्रशिक्षेपक, कृषक इत्यादि उत्यादक ध्यक्ति है। दूसरे वर्ग में राजा, राज्य मेंनी, पादरी, ज्यायाधीया, सरकारी वर्मचारी, संनिक क्षविकारी का स्वया स्वयाद्य करी वर्षित सम्मित्त है जो संट-साइमन के मता-स्वारा अनुश्यादक व मिकम्मे है। फान्स की समृद्धि के लिये प्रथम वर्ग के व्यक्तियों के महत्व को सम्माने के लिये सेट-साइमन ने मिनन प्रकार विचार है।

"मान लीजिये कि फ्रान्स में यकायक, प्रथम श्री की वचास चिनित्सकीं, पवास रासायनिको, पचास शरीर बँजानिको, पचास ग्रविकोपको, दो मौ सबसे थब्छे व्यापारियों, छ सी सबसे ग्रविक निपश कपको व पांच सौ सबस अधिक योग्य नुहारी की पृत्यू हो जाती है। इन व्यक्तियों के फ्रान्स में सभी भावश्यक वस्तुओं के उत्पादक होने के कारण फ्रान्स की समृद्धि के लिये इन सबकी उपस्थिति श्रनिवाय है। इन व्यक्तियों के मरते के एक क्षण पश्चात ही राष्ट्र भी धात्महीत करीर के समान हो जावेगा तथा विदेशी राज्दों की घाँलों में फान्स एक अमजोर व शक्तिहीन राष्ट्र बन जायेगा । फ्रान्स उस समय तक कनजोर तथा अधीनस्थ राष्ट्र रहेगा जब तक इन उत्पादक व्यक्तियां के स्थान खाली रहेगे । परन्त्र इसके विपरीत यदि फ्रान्स के मब योग्य व्यक्ति, चाहे उनका सम्बन्ध विज्ञान में हो श्रथवा कला से, चाहे वें उद्योग में काम करते हो या शिल्पक्तर हो, बच जाते है निया इनके स्थान पर उपी दिन राजा के भ्राना, Duke of Augouleme तथा शाही परिवार के झन्य मदस्यी, राज्य के सभी बढ़े-वड़े श्रीधकारियों, सभी मन्त्रियों, अन्त परिषद के सभी सदस्यों, सैनापनियों, पादरियों, सरकारी कर्मचारियों, न्यायाधीशों तथा स्नालों जागीरदारों की मृत्य हो जाती है तो राष्ट्र में शोक तो अवश्य होगा परन्त यह शोक भावनात्मक ही होगा । इन सब लोगो की मृत्यू ने समाज में कुछ भी ग्रमुदिया नहीं होगी तथा उसकी समृद्धि पहले के समान बनी रहेगी"2

<sup>2</sup> L' Organisateur, Part 1, 1819, pp 10 12

पर ग्रामारित है। वर्तमान ग्रायिक जीवन उद्योग की कीली (pwot) पर ग्रामारित है।

संट-साइमन का विश्वास या कि सविष्य में समाज मे उसी वर्ग का महत्व तथा स्वान होगा जो उद्योगवाद का समर्थक है। उपरीक्त उदाहरण मे दूसरे वर्ग के लोगी का कुछ ममय परचाछ समाज के पतन हो जावेगा क्योंकि समाज में केवल प्रथम वर्ग के लोगी के लियं ही स्वान है। प्रथम वर्ग में कुपक, मजदूर, निर्मात, रिवल्कार, धिक्तेयक तथा समियतायों व विकत्सकों के समान सम्य उत्तादक व्यक्ति सम्मिलित है। सेंट-बाइमन सामत्तवद के विरोधी तथा सनुत्याक मृत्यामी वर्ग के कहुर प्रालोचक थे। सेंट-साइमन एक ऐसे घादमें समाज का निर्माण करना चाहते थे जिनमे राज्य-सामत्तवद के विरोधी तथा सनुत्याक के हाथ में न होकर उत्पादक क्रीचोगित मृत्यियायों के हाथों में होगा। उनके नये समाज मे समाज को शक्तियं जा उन लोक कार्यों व योजनायों के निर्माण में उपयोग किया वादेगा जिनके फलस्वरूप समाज के सदस्मी की सारीरिक व नीतिक चारियों में मुवार हो सकेगा।

राज्य के शासन-संगठन की योजना का चित्रसा करते हुये सेंट-साइमन ने लिखा है कि राज्य के कार्य का सचालन चेम्बर ऑफ डेप्युटीज (Chamber of Deputies) ग्रथवा मण्डल के द्वारा होगा। परन्तु उनका कहना है कि इस मण्डल के मदस्य केवल निर्माता, ग्रांधकोपक, कृपक, उद्योगपति, शिल्पकार ग्रांदि उत्पादक वर्ष के सदस्य ही होगे। इस प्रकार भुस्वामियो तथा सामन्तवादियो का सरकार व शासन के काय में कोई हाथ नहीं होगा। इस प्रकार सरकार का रूप व सगठन राजनैतिक होने के स्थान पर आधिक होता। वर्तमान सत्ता व धाला के स्थान पर प्रबन्ध व निर्देशन के द्वारा सरकार देश के ग्रीहोगिक विकास के लिये जनस्तायी होगी। सेंट-साइमन के समाज में विभिन्न उत्पादक वर्गों के भव्य श्रीशोगिक समानता (Industrial Equality) होगी । इसका अर्थ यह है कि विभिन्न व्यक्तियों की आय में अन्तर का ग्राधार उन व्यक्तियों की उत्पादन-योग्यना ही होगी। ग्रीद्योगिक समानता का यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज से अपनी योग्यता अनुसार आयः प्राप्त कर मकेगा। सेट-साइमन के इस ग्रादर्श समाज मे, केवल उग ग्रममानता को छोडकर जिस का ग्राधार भिन्न लोगो की भिन्न योग्यता है, सभी प्रकार के सामाजिक भेद-माव, ऊँच नीच समाप्त हो जावेगे। सेंट-साइमन की योजना को कार्यरप देने पर फान्स की काया पनट होतर समस्त राष्ट्र एक बडा ख्रीद्योगिक कर्मशाला बन जावेगा तथा समार के राष्ट्री के मध्य सम्मान प्राप्त कर सकेगा। प्राचीन सामान्तवादी प्रणाली का, जो उत्पादन व राष्ट्रीय प्राधिक समृद्धि के रास्ते मे बाधक होती है, सदा के लिये अन्त होकर फान्स में स्थाई श्रीद्योगिक प्रगति का मार्ग सदा के लिये खुल जावेगा। सेंट-साइमन ने जिस ब्रोद्योगिक समाज का वित्रसा

क्षिमा हे ऐसे समाज में भरकार का कर्तब्य श्रमिको को सस्ता तथा अनुत्यादक होने से रोजना तथा उत्पादक व निर्माता की रक्षा करना होगा।

चविष सेट साइमन के आदर्श समाज में व्यक्तिमत योग्यता के निये काफी स्वान है परन्तु इससे यह कदानि नहीं समफ लेना चाहिये कि एवम सिमय व के थीं के कामान सेट-माइसन वार्षिक उदारतावाद व Laissez faire नीति के समर्थक थे। उनके मये नमाज में मरकार का परम कर्तव्य समाज में उत्पादको अधिको तथा उपानीतावा के हिनों की रक्षा करना होगा तथा यह देवना ट्रोमा कि एक वर्ष दूवरे वर्ण दूवरे वर्ण को प्रतिक तथा उदारतावाद में राज्य का उद्देश्य तथा नमरुन राजर्निक है। इनके विषरीन सेट-साइमनवादी समाज की सर्वाण कं वार्ष आधिक हों। 1 यह दिमय के आधिक उदारतावाद तथा सेट-साइमन के उद्योगवाद का मरुव में है।

#### सेंट-साडमन तथा समाजवाद

ययि मेट-माइमन दे प्रोधोगिक समाज वा सगदन समाजवादी मिदान्तों पर प्रामारित है, परन्तु दसना यह धर्म नहीं है कि सँट-साइमन समाजवादी प्रथवा नाम्यवादी में । समाजवाद का प्रमुख लाक व्यक्तिमत मानित सम्बंध वा धरता वान्या है। परन्तु समाजवादियों से समाग मेट-मामइन सामांध कर में व्यक्तिमत सम्बन्धि के विद्याप्त निर्माण कर में व्यक्तिमत सम्बन्धि के विद्याप्त निर्माण कर में व्यक्तिमत सम्बन्धि के विद्याप्त निर्माण कर में व्यक्तिमत सामाजवादी कहा जाला है। प्रयम् वे ध्यक्ति वा परीयों के हितेयों से तथा इनरे, उनका कहना था कि व्यक्तिमत मानित की सस्या में सुमाण होना चाहिये। उनका कहना था कि सम्बत्ति द्याप्त मानित की सस्या में सुमाण होना चाहिये। उनका कहना था कि सम्बत्ति द्याप्त मानित की सस्या में सुमाण होना चाहिये। उनका कहना था कि सम्बत्ति द्याप्त मानित की सस्या में सुमाण होना चाहिये तथा सम्बन्धि स्थाप्त स्थापित स्

परस्तु पह सब कुछ होते हुमें भी सेंट-साइमन के जड़ीणवाद में समुदायबाद के बिन्ह विद्यान है तथा हमी कारण जुई ब्लैक (Lows Blanc), फ्रेंन्टन मेंबर (Anton Venger) नया नोरेल (G Socel) प्रादि क्रिकेट फान्मीसी समाजवादियों ने सेंट-माहमन के समुदायबाद के विचार से ब्रीटित होकेट राजर की अप्तान स्थान के समाज वर्गाटन करने की कल्पना को थी। इसके ब्राविरिक्त समाजवाद के नेता मानमं वर्गन्वक भी सेंट-साडमन के विचारों से काफी प्रभावित हुमें थे।

#### सेंट-साइमनवादी (Saint-Simonians)

यद्यपि सेन्ट साइमन की पुस्तकों व लेलों का बहुत प्रधिक अध्ययन नहीं किया गया या परन्तु व्यक्तिगत मिनता व जान पहिचान के प्राधार पर उनके काफी शिष्य ये जिन्होंने उनके विचारों का प्रचार किया था। उनके अनेकी शिष्यों में प्रागस्ट कारटे (Auguste Comte), एन्फीन्टन (Enfantin), सेंट झामण्ड बजार्ड (St. Amand Bazard), भ्रोतिगड रोड़िया (Olinde Rodrigues) तथा सामारिटन विषयी (Augustin Thierry) के नाम विवेषच्या से उन्हेसवानीय है। सामारिटन विषयी (Augustin Thierry) के नाम विवेषच्या से उन्हेसवानीय है। सामारिटन विषयी १९१४ ई- मे लेकर १२-१७ ई-० तक घनने गुरु का सचिव रहा था जाग यह कहा जाता है कि सेंट माइमन ने उसे गीद ले तिथा था। उन के शिव्य झामरु कार्ट ने उन के साथ कई पुस्तकों मे सबुक्त खेलक के रूप में कार्य किया था। भ्रोतिगड रोड़िया जो एक प्रथिकोषक या तथा जितने सेट-साइमन को उनके घन्तिम वर्षों में विचीय सहायता थी थी, सेंट साइमन के सबसे पहले विष्यों में था। सेट साइमन की मृत्यु के पश्चात सीझ ही उनके अनुशायियों ने सेंट-साइमन के विवारों का प्रवार करने उन्हें यह तै Le Producteur नामक एक पत्रिका का प्रकारत झारफ किया। इस पत्रिका के लिए प्रयंशास्त्र से सम्बन्धित ले से प्रथिकत रही स्वर्षी एक वर्ष ने प्रस्कान में ही नई विचारधार से समर्थकों को सच्या में काफी वृद्धि हो गई थी।

सदना एक मुहद सगठन बनाते के उद्देश से सेट-साइमनवादियों ने सेट साइमन को पैगमर कह कर उनके विचारों का धर्म के सगान प्रचार करना प्रारम्भ कर दियां। इन्होंने एक सस्या स्थापित करने का प्रधास किया जिसके सदस्य स्थापित करने का प्रधास किया जिसके सदस्य स्थापित करने का प्रधास किया जिसके सदस्य स्थापित करने उद्देश सेट-साइमन के धर्म का प्रचार करना था। १८२८ ई० में मेट-साइमन के एक प्रसिद्ध शिष्य स्थापित उद्देश में के पत्र की प्रचार करना था। १८२८ ई० में मेट-साइमन के एक प्रसिद्ध शिष्य स्थापित उद्देश में के पत्र स्थापित के स्थापित के स्थापित के स्थापित के स्थापित स्थापित के स्थापित स्थाप स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थाप स्थापित स्

परन्तु दुर्भाग्यवश सेट-साइमनवादी सम्प्रदाय प्रधिक समय तक जीवित न रह सका । ऐन्केन्टिन के प्रभाव के अंतर्गत दार्श्वनिक (philosophical) तथा गुरुत (mystical) तथीं के प्रधान हो जाने के कारण सम्प्रदाय के पतन का क्रम की न , प्रारम्भ हो गया। सेंट-साइमनवादियों का यह इट विश्वास था कि प्रपाने गुरु के वि का प्रवार करने के लिए इनको घमंब पंच का ल्य देना आवरवक है तर किए विना सम्य व्यक्तियों की विवार शास्त्री के समान सेट-साइसन के का प्रभाव प्रस्थाई व प्रस्तकालीन सिद्ध होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु सेंट-साइमनवाद ने एक विधिव तथा नवीन धर्म का रूप घारण किया। इस घर्म की प्रमानी प्रस्ता नैतिक विधि-संग्रह (Moral Code) यी तथा वर्म का प्रचार करने के हेतु देश के भिन्न भिन्न भागों में सभाये को जाती थी तथा गिर्जे स्थापित किये गये थे। परन्तु सीग्र ही घटनाग्रों ने यह स्थप्ट कर दिया कि इस नये मत के सगठनकर्ता नये भर्म का प्रवार करने ने प्रयोग्य थे। ग्रारभ्म में बजाई इस नये धर्म के नेना थे। इस तथे धर्म का पतन संट-साइमनवादियों के ग्रावस्यकता से ग्राविक उस्साहं का परिणाम था।

#### सेंट-साइमनवादियों के ग्रायिक विचार

सेंट-साइमनवादी निजी सम्बक्ति के विरोधी थे तथा निजी सम्पक्ति की संस्था उनकी कड़ी आलोचनामी का केन्द्र है। बास्तव में सेंट-साइमनवाद को निजी सम्पक्ति के विरद्ध आन्दोतन कहना गलत न होगा। बचाउं की पुरन्त Doctrine de Saint-Simon को यदि निजी सम्पक्ति की खालोचनाम्नो का सन्द कोप वहा जाये ती. मनीचन न होगा।

सेट-साइमनवादियों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति की सस्या की धालीवना दो आवारों पर की है—पन के उत्पादन तथा इसके िकतरण के धायार पर इसके सामोचना की गई है। एक प्रकार से यह बहुना सरव है कि सम्प्रदाव के संस्थान मेट-साइमन ने इस धालोचना को करकी सामग्री प्रदान की थी। सेट-साइमन ने यह प्रांचित्त कर दिया वा कि नये समाज मे उत्पादक व अनुत्यादक, श्रीमक व काहिल कढ़ािर एक साथ नहीं रह सकते थे। सेट-साइमन का कहना चा कि उसके ने प्रावद्य समाज मे केवल एक—उत्पादक—वां के लिए ही स्थान होगा। उद्योगवाद में दूसरे समाज मे केवल एक—उत्पादक—वां के लिए ही स्थान होगा। उद्योगवाद में दूसरे समाज में केवल स्वान कि तो को साथ साथ स्वान साथ समाज से प्रदार इस्तादित सम्पत्ति त्या सामत्त्रवाद्यों सर्द्या कि स्वान मही होगा। इस नवे समाज मे प्रदेश क्वार्ति की धाय का आधार उसकी योगवात तथा श्रम की मात्रा होगी। यदि प्रावद्य हो कि साथ को आधार उसकी योगवात तथा श्रम की मात्रा होगी। यदि प्रावद्य हो साथ के स्वान स्वान से स्वान से स्वान स्वान से से स्वान स्वान से से स्वान से स्वान से स्वान से स्वान से

समाज ने बान के बितरण के शिटकोंग्रा से व्यक्तिगत सम्पत्ति की संस्था को आवोजना करते हुए सेट-माइमनबारियों का घड़ कहना है कि धन का वितरण केवल इनके बारतिक उत्पादकों के मध्य ही होना चाहिए तथा यह तभी सम्य हो सकता है जब निजी सम्पत्ति को सस्था समाज सं उपस्थित हो। सेट-माइमन दुली को उत्पादन का प्रायदक व महत्वपूर्ण सावन विचारते के तथा जनका कहना था कि पूँजीपति को भी राष्ट्रीय म्राय भे हिस्सेदार होना चाहिए स्पोक्ति पूँजीपति को भूँजी एकत करने मे स्थान का अनुभव होता है। अपने गुरु के इस विचार को अस्थीकार करते हुये सेट-वाइमनवादियों का कहना है कि पूँजीपति ने राष्ट्रीय प्राय के उत्पन्न करने में किसी प्रकार का श्रम नही किया था तथा उपका इस प्राय में कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। परन्तु यह कित प्रकार सम्भव हो सक्ता है। सेट-साइम-नवादियों का यह कहना है कि जब तक निजी सम्भित्त की सक्ता हो सो के विद्यान के विद्यान को सिंद सहसा प्रकार हो सेट-साइम-नवादियों का यह कहना है कि जब तक निजी सम्भित्त की सक्ता रहेना। भूँजीपति की जो भी भाग प्राप्त होती है व स्वय उसकी महत्तत का प्रतिकत न होकर श्रीमकों के घोषएा का प्रतिक होती है। विन्नी सम्भित्त चाहा श्रमिश्चों के घोषएा का प्रतिक होती है। विन्नी सम्भित्त चाहा श्रमिश्चों के घोषएा का कारा श्रमिश्चों के घोषएा का का का स्था वतती है। इस प्रकार लगान व ब्याज घोषति के दे साथन हैं। रोट-माइसनवादियों के अनुसार घोषए उस समय होता है जब श्रमिकों द्वारा उत्पादित भीतिक तस्तु उनको प्राप्त न होकर खाषाएस सामाजिक का एए। से सून्दामियों व सम्भित्त स्वाप्त के स्व में प्रतिक के रूप में प्रतिक तस्तु उनको प्राप्त न होकर खाषा के दे साथन स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त के स्वाप्त के स्व में प्राप्त होती है। अपरान्त में स्वीकार कर रूप में प्राप्त होती है। अपरान्त में स्वीकार कर रूप में प्राप्त होती है। अपरान्त में स्वीकार करते हैं।

संट-साइमनवादियों ने घन के उत्पादन के हिन्दकोए। से भी निजी सम्पत्ति की आलोचना की है। उनका तक है कि बतांमान थुग में पूँजी एक व्यक्ति से उसकी पृत्यु के परवात दूसरे व्यक्तियों की प्रचलित उन्तराधिकार के नियमों के कारएण प्राप्त होती है। इसी नियम के समाज में लागू होने के कारएण जुछ व्यक्ति सोभाग्यवदा जन्म होती है। इसी मियम के समाज में लागू होने के कारएण जुछ व्यक्ति सोभाग्यवदा जन्म वित्त हो पूजीपित होते हैं तथा उत्पादनों के साधनों पर स्वामित्व का अधिकार स्थाप्ति करते की स्थिति में हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह सम्भव है कि पूँजी अधोध्य व्यक्तिमों को आप्त होने के कारएण इसका सामाजिक हम्बिक ने तिथा पर साध्यक्ष के उत्पादन में बुढि सम्भव न हो। सामाजिक समृद्धि के लिए यह परम आवस्थक है कि पूँजी केवल योध्य ब अनुभवी ब्यक्तियों के हाथों में ही विसक्त समाज में निभिन्न उद्योगों के निकास हेत उचित प्रयोग किया लाग के हिंग सक्त समाज में निभिन्न उद्योगों के निकास हेत उचित प्रयोग किया लाग के

<sup>3.</sup> इस सम्बन्ध में यह बताना जीवत होगा कि सिसमीन्द्री तथा मार्कन के खतु-सार घोषणु का क्षणे थोड़ा शित्र है। शित्रमीन्द्री ब्याज को उचित समभता या तथा उसके मनुसार घोषणु को समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब अभिकों को पर्याप्त मजदूरी प्राप्त नहीं होती है। इसके विवरीस मान्स के बनुसार घोषणु को समस्या समाज में उस समय उत्पन्न होती है जब अभिक के उत्पादन के एक हिस्से ध्रववा माग का समाज में विद्योप सामाजिक संस्थामी (ध्यिक्तमत सम्योग संस्था) प्रमुद्धा विनेमय नियमों के कार्यबाहक होने के काररणु पूँचीवित को पारितोषिक देने के लिये प्रयोग/ जता है।

इस प्रधार सेट साइमनवादियों के विचारानुसार उत्तराधिकारी वानून में उचित संशोधन करके निजी सम्पत्ति की संस्था को समाप्त करना क्षान्वस्थक है।

सेट साइमनवादियों की विवारधारा, जिस में निजी सम्पत्ति की सस्या पर भारी प्रापात किया गया है तथा समुदायबाद का समर्थन किया गया है, एडम स्मिय की विजारधारा के बिल्कल विपरीत है।

सेंट-साइमनयादियों ने निजी तामपित की सत्या की देवल जरवादन व विजरण के हृष्टिकीय से ही भागी बना नहीं की विक्त उन्होंने ऐतिहासिक हृष्टिकीय से भी इसकी आलोचना की है। उनका कहना है कि निजी तामपित कोई प्राकृतिक स्वाप्त के प्रावृत्त के स्वाप्त के अपने के स्वाप्त के प्रवृत्त के स्वाप्त का सम्पत्त पर स्वामान्य का विकास का परिएगाम है। प्राकृतिक श्रवस्या में किसी श्राप्त का सम्पत्त पर स्वामान्य नहीं होता है। सेंट साइमनवादियों का कहना है कि समाज का अवस्या में परिवर्तन होने पर निजी सम्पत्ति के स्वाप्त के भी पित्र के हात्र है। 'या श्राप्त स्वाप्त का सामप्त की स्वाप्त के स्वाप्त के

सेंट-साइमनवारियों का कहना है कि नर्तमान समाज में साहसी के लाग उस की योगयता का प्रतिकृत नहीं है। ये व्यक्ति के सोगय का प्रतिकृत हैं। पूर्विपितियों इसरा प्रतिकृत हैं। पूर्विपितियों इसरा प्रतिकृति होता प्रतिकृति होता की प्रतिकृति योग्यतियों इसरा प्रतिकृति के सोगयता के सिप्ता की सम्पत्ति का स्वतंत्र में स्वतंत्र सिखा है। 'वर्ति ने मान तमय में प्राचित्र सामित का व्यक्ति होता है। चर्ति है। सम्पत्ति स्वामियों के साथ अपने व्यावसायिक बाग्येवार में उद्योग के नेसाओं की भी ध्यमिकों के समान दक्ता एइता है। परन्तु ते भी समय समय तर सोगया को भी ध्यमिकों के समान करते हैं। साथ सोरय अपने व्यवसाय अपने सा साथ समय प्रतिकृति हो। परिकृति मान समय स्वतंत्र हो। परन्तु ते भी समय समय तर सोगय प्रति हो। परिकृति साथ भार स्वात्त्र साथ प्रतिकृति स्वति स्वति की सहत्त करती हु तह शिष्ट हो। परिकृतिस्वार मानव साति को सहत्त्व करता पुरता है। 'परिकृतिस्वार मानव साति को सहत्त्व करता पुरता है। 'परिकृतिस्वार मानव साति को सहत् करता पुरता है। 'परिकृतिस्वार मानव साति को सहत्त्व करता पुरता है। 'परिकृतिस्वार मानव सिकृतिस्वार मानव सिकृतिस्वार मानव सिकृतिस्वार मानव सिकृतिस्वार मानव सिकृतिस्वार मानव सिकृतिस्वार मानव सिकृत्व है। 'परिकृतिस्वार सिकृतिस्वार मानव सिकृतिस्वार मानव है। 'परिकृतिस्वार सिकृतिस्वार मानव सिकृतिस्वार मानव है। 'परिकृतिस्वार सिकृतिस्वार मानव सिकृतिस्वार सि

समृति मनुष्य को सदा ग्रमाधारण पारितीपण प्राप्त ही नवेगा ।

प्राभोजना करनारमनथादियों का कहा। है कि शोषण की समस्या निजी अन्यति की इन्हों के सार्वादियों है। उत्पादन व वितरण के दिन में इस समाज विरोधी सस्या का सकता है जब निर्मा के अंदे-साइमनवादी निजी सम्पत्ति की सस्या की आजेकवा सकता है जब निर्मा के अंदे-साइमनवादी निजी सम्पत्ति के काहिल बनाति है जैसे का सम्पत्ति अपने स्वामियों को मुस्त व काहिल बनाति है जितन को उत्पादन का प्रको अमिकों का शोधर करने के निर्म प्रकार होती है है। जितन

श्रतिशोघ इस संस्था का श्रन्त हो सके उतना ही समाज के हितों के लिये श्रपिक श्रच्छा होगा, ऐसा सेंट-साइमनवादियों का कहना है।

### सेंट-साइमनवादियों की सुधार योजना

सेंट-साइमनवादी निजी सम्पत्ति की सस्था के कट्टर झालीचक थे तथा उनका विद्वास थाकि इस संस्थाके नष्ट हो जाने पर समाज की सभी ब्रुराइयो का ग्रन्त हो जावेगा । परन्तु इस सस्था को समाप्त करने तथा इसके स्थान पर भ्रन्य किसी उपयोगी संस्था को किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में सेंट-साइमनवादियों के दो सुकाव है। प्रथम, उनका कहना है कि सम्पत्ति की प्रचलित वर्तमान रिक्य प्रथा को, जिसके अनुसार मृत्यु के पश्चात् मनुष्य की सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती हैं, समाप्त करना होगा तथा मृत्यु के परचात् व्यक्ति की सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त न होकर राज्य की प्राप्त होगी। ऐसा करने से राष्ट अथवा समाज समस्त सम्पत्ति का स्वामी बन सकेगा तथा व्यक्तिकी व्यक्ति द्वारा शोपण की भयानक समस्या का अन्त हो जावेगा। जब सभी सम्पत्ति राज्य के पास राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में होगी तो इस का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के हितो के हृष्टिकोश से न होकर समस्त सामाजिक कल्यास के हित के हिन्दकोरा से किया जा सकेशा । राष्ट्र के सभी साधनों का उत्पादन कार्य में प्रयोग कियाजासकेगातथादुर स्थित भागों में भी कृषि की जासकेगी। योग्य व परि-श्रमी व्यक्तियो को उनकी योग्यता के अनुसार काम तथा ग्राय प्राप्त हो सकेगी। इन सब बातो के श्रतिरिक्त सम्पत्ति स्वामियों को भी, जो ग्रव कुछ काम नहीं करते हैं, काम करने की आदत पंडेगी तथा इस प्रकार समाज में व्यक्तिगत सम्पत्ति के अन्त के साथ अनुत्पादक व काहिल वर्ग का भी अन्त हो सकेगा।

इस प्रकार सेट-साइमनवादी विचारधारा का आधार निजी सम्पत्ति की समाप्ति तथा इसके स्थान पर समुदायबाद का निर्माण करना है। सामाजिक सम्पत्ति का प्रवस्थ राज्य योग्य, देशभक्त व परिश्वमी व्यक्तियो हाए करेगा। इस व्यक्तियों को इनकी योग्यता व कार्य के अनुसार 'प्रमुखो' (Generals) तथा 'नायको' (Chiefs) का पद प्राप्त होगा। इस प्रकार सेट-साइमनवादी समुदायबादी समाज मे ग्राधिक कियाधो का निर्देशन व निनमन करना राज्य की जिम्मेदारी होगी। इस ग्रावश्च समाज में न कोई पूजीपति होगा न कोई भूत्वामी होगा तथा न कोई व्यक्तियत माहसी ही होगा। देश के सभी व्यक्ति समाज के लिये कार्य करेंगे तथा उनको राज्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में जनकी योग्यता व परिश्रम के अनुमार वेतन देगा।

# सेंट-साइमनवाद की ग्रालोचना

यद्यपि सेट-साइमनवादियों की मुधार योजना उनके प्रति काफी परिश्र बुद्धि के प्रयोग का परिस्णाम थी तथा उनकी अपनी योजना पर विश्वास था, जनका नहना था कि विचारों तथा सिद्धान्तों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन सम्भव था। इस बात में मार्श्वाद सेट-साइमनवादी विचारधारा से भिन्न है बयोकि मावर्सवाद में उत्पादन की भौतिक शक्तियों के यत्र का एक विशेष स्थान है।

## सेंट-साइमनवाद का ग्राधिक विचारों के इतिहास में महत्व

सेट-साइमन तथा उनके विचारी का आर्थिक विचारी के समस्त इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। उनको तथा उनके शिष्यों को यदि समाजवाद का जन्म-दाना कहा जाये तो अनुचित न होगा । समाज मे निजी सम्पत्ति को शोपण का श्राधार घोषित करके उन्होंने समाजवाद की नीव स्थापित की । सेंट-साइमन्यादियो की विचारधारा में वास्तविकता तथा करपना के विचित्र मिश्रश के चिन्ह विद्यमान है। सेट साइमनवादियों ने अपने देश के आर्थिक प्रशासन में काफी भाग लिया या। ऐन्फीन्टन ने फ्रान्स में पी० एल० एम० रेलवे कम्पनीकी स्थापना से भाग लिया था। Michel Chevalier ने सरकार की लोक कार्यों को करने की नीति का समर्थन किया था। भूमि के राष्ट्रीयकरण तथा लाभ की साभेदारी के विचार जो वर्तमान यग मे बहुत महत्वपूर्ण है तथा जिनको ग्रागे चलकर समाजनादियो ने अपनी योजनाओं में शामिल किया था सर्वप्रथम सेंट-साइमनवादियों के सस्तिष्क की ही उत्पत्ति थे। मावसं तथा एंगिल्स ने सेट-साइमन व उनके शिष्यों की बहुत प्रश्नमा की है। सेट-साइमनवादियों ने स्मियवादी निजी व सामाजिक हिती की समस्पता के विचार को अवास्तविक व काल्पनिक घोषित करके कातिवाद के स्थान पर समुदायबाद के विचार को सिक्त प्रदान की तथा इसकी व्यावहारिक रूप देने के उद्देश्य मे अपने सुभाव प्रस्तुत किये। सेंट-साइमनवादियी ने अपने विचारों के माह्यम के द्वारा समाजवादियों के कठित कार्य को सरल बनाने में भारी योगदान दिया या तथा कुछ भी क्यों न हो सच्चे समाजवादी सेट-साइमन व उनके अनुपापियो को कभी क्दापि नहीं भल सकते हैं।

#### विशेष ग्रध्ययन सची

| 1 | Gide and Rist | · A History of Economic Doctrines, |  |  |  |  |
|---|---------------|------------------------------------|--|--|--|--|
|   |               | Book II, Chapter II.               |  |  |  |  |
| 2 | L H Haney     | · History of Economic Thought,     |  |  |  |  |
|   |               | 407 400                            |  |  |  |  |

- nn 427-428 : History of Economic Analysis, 3 J. A Schumpeter
- pp. 460 462 4. J l' Bell : A History of Economic Thought,
- рр 363 364,
- 5. Phillips C. Newman . The Development of Economic Thought, Chapter XV, pp 139-143.

#### प्रश्त

 On what grounds did the Saint-Simonians base their criticism of private property? To what extent do you agree with their conclusions?

(म्रागरा, १६५३; १६६१)

- 2. How did the Simonians develop the ideas of St. Simon ? (कर्नाटक, १६५६)
- 3. Summarise the main ideas of St. Simon and his followers. (कर्नाटक, १६५८)
- Examine critically the various arguments advanced by the Saint-Simonians against the institution of private property.

(ग्रागरा १६४६)

#### श्रध्याय १७

# राष्ट्रवादी

## ( The Nationalists )

राध्द्रवादी १६ वी शताब्दी के आरिध्यक काल में आधिक समस्याघों पर्र लिखने वाले वे लेखक थे जिन्होंने १६ वी सताब्दी में प्रवित्तित सस्यापक सम्प्रधाय जिमका श्रीगर्खेच इसलेंड में एडम सिमय के नेतृद्ध में हुआ या तथा जिसका प्रभार मूर्य की किरएते के समान पुरोप के देशों में फैल गया था, के विचारों के आसोध्या की थी। इस लेखकों ने एडम निमय के व्यतित्वाद, विव्यतिप्रस्त तथ स्वतन्त्र व्यापार सिद्धान्ती की कड़ी प्रालोचना की थी तथा इसके स्थान पर प्राच्य राष्ट्रीयता तवा संदक्षण के विचारों का भारी प्रचार किया था। राष्ट्रवाशियक क्यह आरम में समुक्त राष्ट्र आफ प्रमरीका तथा बाद में जर्मनी था। राष्ट्रवाशियक व्यक्ति को राष्ट्र का ही बाग सममते थे तथा उनके लिये राष्ट्रीय हितों में ही ध्यनि के हित निहित थे, जबकि सिमय के विचारानुसार व्यक्तिगत हितों में राष्ट्रिय हि मिहित थे। इस प्रकार राष्ट्रवाशियों ने राष्ट्र को व्यक्ति के ऊपर रखा था। इसले प्रतिरिक्त एडम सिमय के घन के विचार के स्थान पर राष्ट्रवाशियों ने राष्ट्र की उत्थादन वाहित्यों (Productive Forces) के विचार का प्रचार किया था।

१८ वी शताब्दी तथा १८ वी सताब्दी की प्रथम दो दशाब्दियों को एड-हिसम हा जुग का कहा जा सकता है भ्योकि इस काल से ब्योन्तवाद तथा अंतर-नीति Laissez Eaire का सैद्धानिक विचारमारा के क्षेत्र तथा व्यावद्धिय श्राधिक नीतियों के क्षेत्र में भारी प्रचार था। परन्तु १६ वी दाताब्दी के आरम्भे यह सनुभव किया गया कि व्यक्तिगत व सामाधिक हितो की एकक्ष्यता का स्मिथवीर्ष विचार केवल एक कोरी करूपात है। समाज में सामाणिक व श्राधिक असमानतियों श्रमिकों के दोपएंग तथा श्राधिक सकटों की कठिन समस्याएं उत्पन्न हो गई सी। २६ १५ ई. से निकर १८२५ ई. नक समस्या १० वर्षों के क्षर्य समस्य में संसर वि

<sup>1</sup> सर्विस्तार ग्रध्ययन के लिये ग्रध्याय १४ का ग्रध्ययन कीजिये।

राष्ट्रवादी २५१

तीन आधिक संकटों---१८१५ ई०, १८१८ ई० तथा १८२५ ई० के संकट--का सामना करना पड़ा था। यह भी सत्य था कि श्रीद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप उत्पा-दन भ्रथवा धन में काफी वृद्धि हो जाने पर भी गरीबी के ग्राकार में निरन्तर वृद्धि होती जा रही थी। समाज में घनी व निधंन दो भिन्न वर्ग उत्पन्न हो गये थे तथा वर्ग संघर्ष की कठिन समस्या के चिन्ह विद्यमान थे। ऐसी परिस्थिति में व्यक्तिवाद तथा श्रवस्य नीति ( Laissez faire ) के प्रति विचारको व समाज स्थारकों ने सन्देह प्रकट करना शुरू कर दिया था। सिसमोडी तथा अन्य लेखको ने, जो आरम्भ में एडम स्मिथ के विचारों के समर्थक थे, श्रव इन विचारों को श्रवास्तविक तथा गलत घोषित करके नये विचारो व सिद्धान्तों का प्रतिपादन तथा राज्य से नई प्राधिक नीतियों को लागू करने का अनुरोध किया था। सस्यापित अर्थशास्त्र की बुटियों के फल-स्वरूप ममाज मे तीन प्रकार के विचारक उत्पन्न हो गये। प्रथम, उदार ममाज सुधारक जो प्रचलित ग्राधिक व सामाजिक सस्थाओं को नष्ट न करके केवल अनमें -ग्रावस्यक सुधार करके इनको नई परिस्थितियों के ग्रन्कूल बनाना चाहते थे। दूसरे, समाजवादी जिनका लक्ष्य स्मियवादी व्यक्तिवाद व स्रवन्य नीति को समाप्त करके व्यक्तिगत सम्भत्ति का राष्ट्रीयकरण करके समाज मे धार्यिक समानता स्थापित करना था। तीसरे, राष्ट्रवादी जो राज्य को परम महत्व देते थे तथा व्यक्ति को राज्य के श्रधीन बना कर राष्ट्रीय हितो को व्यक्तिगत हितो की अपेक्षा अधिक महत्व देते थे।

राष्ट्रवाद की भावना को पेराणा देने वाला एक मात्र प्रमुख कारण ससार के राष्ट्रों की बार्षिक प्रवानाता थी। एक घोर तो इंग्लंड व्या को छोदोधिक व वार्षि- ज्या हिन्द से पूर्णत्वा विकसित देश था तथा दूसरी और सकुक राष्ट्र आफ अमरीका वार्षी छारिक सामनो की प्रकुरता के होते हुये थी, धीचोधिक व वार्षिएच विकसि नहीं हो पाया था। इस का यह कारण था कि १७७६ ई० तक अमरीका इंगलंड का ज्यनिया या तथा इसलेंड से सभी छोदोधिक कहनूओं का स्वतन्त्र इस से आयात होता था। वर्तमान सताब्दी मं प्रचलित जर्मनी के नाजीवाद तथा प्रमरीका की प्रमुखी (New Deal) नीति मंभी राष्ट्रवाद के चिन्ह थे।

राष्ट्रधाद के झध्ययन के सम्बन्ध में मह वात विशेष रूप से उत्लेखनीय है कि आरम्भ से ही अमरीका के नागरिक उपनिवेशवाद के विरोधी थे। इस का काररण स्पष्ट है। जिन पाठकों को इतिहास का कुछ जान है वे इस वात से भन्नी प्रकार परिचित होंगे कि बताना को सारीहांग का कुछ जान है वे इस वात से भन्नी प्रकार परिचित होंगे कि बताना सारीहांगे नागरिकों के पूर्वंच जित को स्वतन्त्रता प्रिय मी इंगतेंड से, वहाँ उम समय के धार्मिक प्रत्याचारों से तम होकर, अपनी जान को स्वतंदे से जान कर जगनों में आकर बसे थे। स्वभाव से परिश्रमी होंगे तथा मानव भावनाओं का धादर करने बाल इन पूर्वंचों ने जंगनों को साथ करते अपनी कला व स्तकतारी से वर्तमान प्रमरीका का निर्माण किया था। वे इस बात कमी सहन नहीं कर सकते थे कि जिस इंगतेंड से उन को प्रपूर्ण धार्मक विचारी की स्वाधीनता

के कारण निकलना पड़ा था उस इंगलैंड का उन की भूमि पर उपनिवेध के रूप में प्रिविकार हो। फलस्वरूप लग्ने स्वतन्त्रता सम्राम के परवात ४ जुलाई, १७७६ ईं॰ को स्वतन्त्रता की घोषणा (Declaration of Independence) की गई तथा स्वतन्त्र अमरोका का जम्म हुआ। बार्षिक विचारधाराओं के विद्यार्थी के लिये यह एक विदेश हुए से सहस्वपूर्ण घटना है कि इसी वर्ष एडम स्मिम की प्रसिद्ध पुस्तक Wealth of Nations भी प्रकारित हुई थी।

यशिष क्रमरीका को १७७६ ई॰ मे राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई भी परन्तु क्षमी आर्थिक स्वतन्त्रता के प्राप्त होने मे कुछ समय धेष था। आर्थिक स्वतन्त्रता के प्राप्त होने मे कुछ समय धेष था। आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के विये राज्य वा प्रोधोगिक विकास होना मोनावार्थ भा फलसक्ष्य अस्तीकी विचारको ने सेलंडों ने राज्येत्र आर्थिक नीतियों मे परिवर्तन करने का अनुरोध किया। ध्यमरीकी विद्य उद्योगों को धातक स्वर्धों से मुक्त करना अनिवार्थ था तथा यह सरक्षण के मुद्रत उद्योगों को धातक स्वर्धों से मुक्त करना अनिवार्थ था तथा यह सरक्षण के मुद्रत उद्योगों को धातक स्वर्धों से सुक्त करा आर्थिका में विदेश पर से सिक्ति भाग विधा उन में भलक्षेत्रेटर हैंगिक्टम (१७५७ ई०-१८०४ ई०); प्र० ऐष० ऐकेरेट (A. H. Everett), मीधव करेंरे (Matthew Carey); उत्यक्त रेमोंड (Danuel Raymond), विस्थाई क्तिवस्त (Williard Phillips); केवब स्टूटर (Jacob Newton); जावं दक्तर (George Tucker); हेनरी चार्स केरे (१७६३ ई०-१८७६ ई०), प्रसिद्ध जर्मन प्रयंशारत्री क्रैटरिक लिस्ट तथा जाने रे (John Rac) के नाम विधायक रते हैं।

# स्रलेक्जेंडर हैमिल्टन (१७४६ ई॰-१८०४ ई॰)

सनकजेडर हैमिन्टन वनील च प्रसिद्ध प्रमरीकी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने सार्वजनिक चरण, इच्छ, राष्ट्रीय बैक व उचोसो के संरक्षण सस्वन्थी प्रस्तो पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। पार्ट्रीय बैक, दारक्षण तथा द्विधातुमान के समर्थक थे। वे प्रकृतिवादी विचारों के प्राक्षोचक थे तथा जिल प्राधिक मीति के वे समर्थक थे।

<sup>2.</sup> मैंथिव करे अमरीकी अर्थशास्त्री हैनरी चार्ल्स करे के पिता थे। वह प्रकाशक थे। उन्होंने Philadelphia Society की स्थापना मे महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

<sup>3.</sup> लिस्ट के झाधिक विचारों का सविस्तार झध्ययन १८ वे झध्याय में किया गया है।

जॉन रे स्काटलैंड के निवासी थे जो झमरीका जा बसे थे। उनकी पुस्तकों में Life of Adam Smith तथा Statement of Some New Principles on the Subject of Political Economy (1834) के नाम दियेग रूप से उल्लेखनीय हैं।

वह भीति एडम स्मिय की Laissez faire नीति के विपरीत थी। वे संरक्षण के भारी पक्षणती थे। उन के विचारानुसार कृषि वस्तुओं की स्वयं देश में माँग उत्पन्न करने के लिये उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना प्रावश्यक है।

# ए० एच० एवेरेट (१७६२ ई०-१८४७ ई०)

(A. H. Everett)

एवेरेट जिनको करे का अग्रसर कहा जा सकता है, संरक्षणवादी थे। १८२३ ई० मे प्रकाशित अपनी पुस्तक New Ideas of Population में उन्होंने जनसच्या के सम्बन्ध में आजावादी हृष्टिकोश को यवनाया था। उनके मतानुसार जनसद्या की दृद्धि हितकारी थी नभीकि इसके फलस्कच थम विभाजन, प्रवीशाता तथा आविष्कारों की उन्नति होती है।

# विल्याडं फिलिप्स (१७८४ ई०-१८७३ ई०) (Williard Phillips)

विस्ताई फिलिन्स एवेरेट के समकाशीन लेखक थे। यद्यपि उनशी विचार-धारा संस्थापित झार्विक विद्धाली पर आधारित वी परन्तु उनके प्रध्यवन का प्रमुख विषय राष्ट्रीय उत्पादन या तथा वह संरक्षणवादी थे। उनकी पुस्तक Protection and Free Trade १८५० ने प्रकाशित हुई थी।

## हेन्यल रेमोंड (१७८६ ई०-१८४६ ई०) (Danieal Raymond)

हेग्यल रेमोंड का जन्म १७६६ ई० में प्रमरीका में Connecticut स्थान पर हुया था। वे Baltimore नामक स्थान पर वकालत करते थे। परन्तु वकालत में विशेषच्च से सफल न होने के कारण, प्रथने फालनू समय का उपयोग करने के हेतु उन्होंने क्षर्यशास्त्र पर विखना प्रारम्भ किया था। उन्होंने दासता के विषय पर भी यपने विचार लिख कर ब्यक्त किये थे।

रेमोड संस्थापित आर्थिक सिद्धान्तों के आलोचक तथा संरक्षण्याद्वी थे। उनके विचार हैमिल्टन के विचारों से काफी मित्रते जुलते है। वे स्मिय के विस्त्वीमृत्व विचार के आलोचक थे। वे आयात करों का पृत्वस्ता थे। उनकी Thoughts on Political Economy नामक पुन्तक १६२० ई० मे प्रकाशित हुई थी। पुस्तक मे धन, मूल्य, विशावनादी प्रणाली, करारोप्स, ऋण, दासता, एकधिकार द्रश्यादि विचयों की व्यावक रूप मे व्याव्या की गई है। उन्होंने माल्यस के जनसंख्या सिद्धान्त की आलोचना की है।

### हेनरी चार्क्स कैरे (१७६३ ई०--१८७६ ई०)5 (Henry Charles Carey)

जिस प्रकार इंगलैंड मे एडमस्मिय के पूर्व ग्राधिक विषयो पर लिखने वाले क्षेत्रको के होते हुये भी, एडमस्मिय को ही राजनीतिक अर्थशास्त्र का जनक तथा ग्रथंशास्त्रियों के प्रथम सम्प्रदाय का प्रवर्त्त क स्वीकार किया जाता है ठीक इसी प्रकार हैतरी चार्ल्स करें को भी अर्थशास्त्रियों के प्रथम प्रमरीकी सम्प्रदाय का प्रवर्त्त कहा -ਜਾਲਬ-ਹੀ ਸੈ।

. कैरे के पूर्व ग्रमरीकी लेखक पादरी, राजनीतिज्ञ, बकौल ग्रथमा श्रध्यापक थे जो ग्राधिक समस्यायो पर समय मिलने व रुचि होने पर लिखते थे। परन्तु इन लेखकी की अर्थशास्त्री कहना भूल होगी नयोंकि इन्होंने अर्थशास्त्रियों के समान कारियक सिद्धान्तो का प्रतिपादन नहीं किया या तथान ही आर्थिक सिद्धान्तो पर नामिज अर्थशास्त्रियों के समान कोई पुस्तक लिखी थी। इस ट्रव्हिकोगा से बाबरीका का प्रथम अर्थशास्त्री कहलाने का श्रीय हैनरी चारुस करे को ही प्राप्त है।

ब्रद्यपि करें एडम स्मिथ के प्रसास थे, परन्त वे मात्यस तथा रिकाडों के विचारों के आलोचक थे। प्रारम्भ में वे सत्यापित आर्थिक सिटान्ता के समर्थक है

<sup>5</sup> हैनरी चार्ल्स कैरे का जन्म १७६३ ई० में Philadelphia में हुझा था। वे Mathew Carey के पुत्र थे। पिता की पुस्तकों की दुकान थी तथा उनके पिताप्रसिद्ध प्रकाराक भी थे। इसका लाम पुत्र को यह हुआ। कि कैरे को पुस्तके पढ़ने का प्रच्छा अवसर प्राप्त हो सका। २४ वर्ष की कम आराध मे धपने पिता के कार्य का भार सँमाल कर थोडे समय मे काफी घन प्राप्त करने के पश्चान उन्होंने समाज विज्ञानों का अध्ययन प्रारम्भ किया । १८२५ ई०. १८४७ ई०. तथा १८४२ ई० में उन्होंने यरीप की यात्रा की जिससे उनकी काफी ज्ञान प्राप्त हुआ । वे अनेक लेखी, पुस्तिकाओ तथा निम्नलिखित सम्तकों के लेखक थे।

<sup>1</sup> Principles of Political Economy, तीन पत्थों से १६३७-१८४० ई० मे प्रकाशित हुई थी।

<sup>2</sup> The Past, The Present, and The Future, १८४८ ई० मे प्रकाशित हुई थी।

<sup>3.</sup> Principles of Social Sciences, तीन ग्रन्थों में १८४६-१८४६ ई० मे प्रकाशित हुई थी।

<sup>4.</sup> Essay on the Rate of Wage, तीन ग्रन्थों मे १८३५ ई० मे प्रकाशित हुई थी।

<sup>5</sup> The Harmony of interests, १८५० मे प्रकाशित

<sup>6.</sup> The Unity of Law as Exhibited in the Relation of Physical, Social, Mental and Moral Science, १८७२ ई० में प्रकाशित हुई थी।

परसु बाद मे वे इन सिद्धान्तों के प्रालोचक वन गये थे। संस्थापित प्रर्थवारन से जुदा होने के चिन्ह सर्वप्रथम उनकी पुरतक The Past, the Present and the Future में, जो २-४८ ई० मे प्रकाशित हुई थी, विदिन होते है। करे ने रिकार्डों के लगान के सिद्धान्त की कड़ी थालीचना की है। इस प्रकार कैर की प्रारंग्क विचार-धारा मे माल्यम के जनसक्या सिद्धान्त को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। वे रिकार्डों नथा माल्यम के समाज निराज्ञावारी न होकर इसके विपरीत पूर्णतमा श्रालावारी ।

यद्यपि एक घोर करें एडम सिम्ब के प्रशंसक थे, परन्तु दूबरी घोर वे राष्ट्रबादी तथा संरक्षणावादी भी थे। जर्मन विचारक एडम मुलर के समान करें व्यक्तियों की समाज के छोटे-छोटे भागों के समान विचारते थे। उनके लिये राष्ट्र व्यक्तियों की प्रमेशा स्विक महस्वपूर्ण था। करें के विचारों का भविष्य में समरीका में धार्षिक विचारपार के विकास पर सहुरा प्रभाव पड़ा तथा धाज वे समरीका से सम्प्रदाय के नेता माने जाते हैं। उनके समरीकी समुवायियों, जिनकी सच्या पनी है, में सर्वेपी William Elder, E. P. Smith, H. C. Baird, Charles Nordhoff, Horace Greeley, Francis Bowen, Robert Ellis Thompson के नाम विशेष रूप के उन्हरेसकीय हैं।

सबुक राष्ट्र ऑफ घमरीका के अविदिक्त पूरोप के जिस अन्य देश में राष्ट्रवादियों का प्रभाव था वह जर्मनी था। अमरीकी नेवकों के समान जर्मन लेवकों
ते भी संस्थापित विजारभारा की धालोचना की थी। धास्तव में जर्मनी में इस
समय Romantic Movement का भारी प्रचार था तथा प्रमिद्ध जर्मन विचारक व
वार्तानिक Immaneul Kant (१०२४ ई०-१८०४ ई०) तथा Fichte (१७६२ ई०१८१४ ई०) ने संस्थापित विचारों की कही आलोचना की थी। एडम दिखर ने धन
को प्रयंशास्त्र में परम महत्व दिया था। इन विचारकों ने नैतिकता तथा मनुष्य को
महत्वपूर्ण घोषित किया। Fichte ने तो अपने The Dignity of Man
(१०६५ ई०) नामक निजय में मनुष्य को तसस्त दर्भनवास्त्र का केन्द्र घोषित
किया था। वे राज्य को एक प्रकृतिक संस्था मानते थे। Fichte ने अपने दर्शनवास्त्र के द्वारा जर्मनी में समाजवाद की दार्शनिक प्रस्ता क्यान की थी।

# एडम मुलर (१७७६ ई०-१८२६ ई०)

निस्ट के ग्रिसिरिक्त मबसे प्रधिक महत्वपूर्ण जर्मन राष्ट्रवादी एडम मुलर थे। उनका जन्म बर्लिन मे १७७६ ई० मे हुम्रा था। Gottingen में कातृत तथा

<sup>6.</sup> जैसा कि स्वाभाविक है ड'गलैंट में कोई राष्ट्रवादी लेखक उत्पन्न नहीं हुप्रा या । इ'गलैंड एडम स्मिय तथा उसके विचारों का केन्द्र था।

समंशास्त्र का अव्ययन करने के पश्चाल वे कई राजनीवक पदो पर नियुक्त रहे थे। उनकी तिरुद्ध पुस्तकों में On the Idea of the State (1809); The Elements of Politics (3 vols. 1809); The Theory of State Finance (1812) त्या An Essay on the New Theory of Moncy (1816) विदेश स्प से उन्लेखनीय है। मुनर ने Fichte पर आक्रमण किया था। भारम में वे एक समय तथा वनके दशर विचारों के प्रशंक थे, परन्तु शीझ हो वे पसे सालीचक का गरे।

मुलर के लिये राज्य एक जीनित प्राणी के समान था तथा व्यक्ति राज्य से भिन्न नहीं थे। राज्य एक ऐसे प्राणी के समान था जो वता से जीनित है तथा सदा जीनित रहेगा। उनका कहना था कि किसी राष्ट्र का बास्तिकित थन इस राष्ट्र के नामित्त की निजी सम्पत्ति नहीं होता है, बिल्क इस राष्ट्र के राष्ट्रीय, नैतिक तथा गानिसक ततर होते हैं। यह विचारपारा एवम सिम्म की Laissez laire नीति तथा निजी हित के सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है। मुलर को विचारपारा गामित्र कर पाड्या है। के सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है। मुलर को विचारपारा गामित्र किया पाड्या है। मुलर के विचारपारा का स्ट्रेस राष्ट्रवार है। मुलर के विचारों ने नाजी राष्ट्र के निम्नताथों को काफी भावित विद्या था।

### विशेष ग्रध्ययन सूची

| 1- | L | Η. | Haney | History | of | Economic | Thought, |
|----|---|----|-------|---------|----|----------|----------|
|    |   |    |       | Chapter |    |          |          |

- 2. J F Bell . A. History of Economic Thought, Chapter 15.
- 3. Eric Roll : A History of Economic Thought,
  Chapter V.
- 4. Alexandar Gray : The Development of Economic Doctrine, Chapter VIII.
- J. M. Ferguson
   : Landmarks of Economic Thought, Chapter XVII, pp 232-235
- 6. Phillips C. Newman: The Development of Economic Thought, Chapter XIII.

#### प्रश्त

- Discuss briefly the contribution of Henry Charles Carey to economic thought.
- 2. What was the historical background that led to the emergence of the nationalist economists in the U.S.A.

#### श्रघ्याय १८

# फ्रैडरिक लिस्ट

(Friedrich List)

प्रसिद्ध जर्मन धर्षशास्त्री फंडरिक जिस्ट<sup>1</sup> का प्रापिक विचारपाराम्रो के इतिहास में एक विशेष स्थान है। वास्त्रव में लिस्ट को वर्तमान श्रीयोगिक जर्मनी कर प्रवत्तं क कहना प्रमुचित नहीं होगा। वे क्षर्यशास्त्रियों के राष्ट्रवादी सम्प्रदाय के उसी प्रकार प्रसिद्ध नेता है जिस प्रकार एडम स्थिम प्रयोशास्त्रियों के संस्थापक सम्प्रयाय के प्रसिद्ध नेता हैं।

१८२० ई० में वे Reutlingen के प्रतिनिधि के नाते जर्मन संसद के सदस्य निर्वाचित हुये सवा प्रपने भाषण में सरकार की प्रचलित नीतियों की कड़ी प्रातोचना की तथा सरकारी कार्यिक नीतियों व अशासन प्रणाली

राष्ट्रवादी जर्मन अर्थसास्त्री फ्रीडरिक लिस्ट (१७८६ ई० –१८४६ ई०) का जन्म जर्मनी मे Rentlingen Wurtemberg नामक स्थान पर १७६६ ई० मेहग्राया। इसीस्थान पर उनकी प्रारम्भिक शिक्षा भी हुई थी। १७ वर्ष की कम आयु में जन्होंने Tubingen नगर में नलके के पद पर नौकरी म्रारम्भ की। यहाँ पर रहते हये उन्होंने Tubingen विश्वविद्यालय में व्याख्यान सनने ग्रारम्भ किये थे। उन्होंने सर्वप्रयम १८१७ ई० के लगभग एक निबन्ध लिखा था जिसमे उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से स्थानीय सरकार के प्रशासन सम्बन्धी सिद्धान्तों का ग्रव्ययन करने का ग्रनरोध किया था। अपने इस निवन्ध में उन्होंने इतने प्रभावशाली तर्क प्रस्तुत किये थे कि १८१८ ई० मे वे Tubingen विश्वविद्यालय में राजनीतक विज्ञान व लोक प्रशासन के नये विभाग में प्रोफेसर नियक्त किए गए। प्रोफेसर के पद से उन्होंने सरकारी नोकरशाही प्रणाली की आलोचना की तथा बैधा-निक राजतन्त्र राज्य (Constitutional Monarchy) की स्थापना के पक्ष मे लेख लिखे थे। सरकार की भालोचना करने के कारण १८१६ ई० मे उनको अपने प्रोफेसरी के पद से त्यागपत्र देना पहा। तत्पहचात ने जर्मन वाणिज्य व भौद्योगिक संघ के सलाहकार बन गए । इस संघ, जिसकी स्थापना मे जनका हाथ था, का उद्देश्य वस्तुओं पर जर्मन राज्यों के मध्य करों को समाप्त करना तथा समस्त जर्मनी के लिए एक सीमा कर लगाने की योजना का प्रचार करना था।

फ्रीडरिक लिस्ट २८६

कोएा से समान नहीं है अथवा एक देश विकसित तथा दूसरा देश अविकसित है तो ऐसी दला में स्वतन्त्र अन्तर्राधीय व्यापार के द्वारा प्राप्त होने वाले वास्तविक लाभ का ग्रविकाश भाग विकसित देश को ही प्राप्त होगा तथा अविकसित देश उद्योग के इण्टिकोस से कभी विक्सित न हो सकेगा। अधिकसित देश का विकसित देश के हाथो ग्राधिक शोषरा होगा। लिस्ट का यह कहना था कि एक ग्राधिक नीति जो

श्रमरीका में लिस्ट ने वहाँ के सरक्षण घान्दोलन में महस्वपूर्ण माग लिया था तथा उस देश की प्रारम्भिक स्राथात-निर्यात कर सम्बन्धी नीति के बनाने में लिस्ट का भारी योगदान था। अमरीका में पाँच वर्ष तक रहने के पश्चात् वे जर्मनी में अमरीवा के वािराज्य-दूत के पद पर नियुक्त होकर आये। यद्यपि लिस्ट को जर्मनी में जर्मनी के बासियों का सम्मान प्राप्त न हो सका परन्त भाग्यवंश वे अमरीका को वापस नहीं आये। उन्होंने जर्मनी के एकी करण, तथा राज्यों के मध्य शुरूक करों की समाप्ति के पक्ष में काफी लिखा था। उन्होंने जर्मनी में रेलों के विकास करने का भी भारी बनुरोध किया तथा इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने Ueber ein Sachsische Eisenbahnsystem als Grundlage eines allgemeinan deutschen Eisenbahnsystems नामक पुस्तिका भी लिखी थी जो Leipzig मे १८३३ ई० मे प्रकाशित हुई थी।

१५४१ ई० मे लिस्ट की प्रसिद्ध पुस्तक The National System of Political Economy प्रकाशित हुई जो एक प्रकार से लिस्ट ने आधिक विवारों का समृह है। १८४६ डैं० में उनकी मृत्यु Tyrol में जहाँ वे श्रवकाश प्राप्त करके श्राराम करने के लिये गये थे श्रास्महत्या करने के

फलस्वरूप हुई।

लिस्ट ऐसे महाप्रुपो का उदाहरए है जिनको यद्यपि उनके जीवन विषय प्राप्त प्रशासिक प्रशासिक विषय प्रशासिक विषय के प्रशासिक काल में कोई सम्मान प्राप्त नहीं हुंबा परन्तु जिनको मृत्यु के प्रश्वान राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का सम्मान प्राप्त हुआ है। मत्यु के प्रश्वात कर्मनी में वे श्रद्धिक 'सम्मान के पात्र बने। जेना विश्वविद्यालय ने सम्मानार्थ डाक्ट्री की उपाधि देकर स्वयंको सम्मानित किया। उनके नाम पर ग्रनेक स्कूली व सडको के नाम रखे गए तथा उनकी याद को जीवित रखने के उन्हें बसे से स्मारक बनाए गये।

. लिस्ट के विचारों के अध्यगन को प्रोक्साहन प्रदान करने के हेसु १६२५ ई॰ में हीडलवर्ग (Heidelberg) में Deutsche Friedrich List Gesellschaft की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त जर्मनी की तानाशाही (Nazı) सरकार ने लिस्ट के लेखो का अपनी व्याधिक नीनियो के निर्माण में प्रयोग किया। भाग्य की रेखाओं का भी सजीब चक्र है। लिस्ट को सम्मानित करने वाला यह वही जर्मन राष्ट्र था जिसने उनके जीवन काल में देश में उनके रहने को भी सहन नहीं किया था। परन्त ग्रन्त में लिस्ट की देशभक्ति की भावना की ही विजय हुई।

किसी एक देश के लिये उपयुक्त सिद्ध हुई है यह प्रावस्तक नहीं है कि यह मीवि
किसी अस्य देश, जिपकी आविक स्थिति पहने देश से मिन्न है, के लिये भी उपयुक्त
सिद्ध हो। इसके विपरीत यह सम्भव है कि यह धार्मिक नीनि हुसरे देश के एष्ट्रेस
दिवों के लिए धातक सिद्ध हो। इस सम्बन्ध में निस्ट से इंग्लेड तथा बर्मनी की
उदाहरण लेते हुए यह स्पष्ट किया कि यदिंग इंग्लेड के लिए स्वतन्त स्थानीर दो
नीनि हिनकारी है बयीकि इस नीति के फलन्यक्य असके उद्योगों को विदेशों के
वाजार प्राप्त होने के कारण, इंग्लेड का घोषोगिक विकास सम्भव हो पाया है
परन्तु जर्मनी के आविक दिकास के लिये यह नीनि धातक निद्ध होगी। यदि जर्मनी
का आर्थिक विकास करके अभेगी को योगेंग की उद्योगाला बनाना है तो इसके
विष् स्वनन्त्र स्थानार है नीनि को न अपना गर सरदाग की नीति को धानार्य
कर्मनी एक देन का आर्थक विकास होना है, यह आद्यक्त नहीं है कि उन्हीं
नीतियों व साधनों के इपयोग के द्वारा किसी धन्य देश का खारिक विकास में

निस्ट के मनानुनार राष्ट्रीय विकास के लिये राष्ट्रीय योजना के यनुसार राष्ट्रीय गीतियों का बानाना आवष्यक है। सिमय की विवारणारा उन के विकर्षण विवर्गन थी। सिमय के प्रतुसार नामन नामार भिष्ठ राष्ट्रीक के साना या जिन में भी नीति एक मनस्य के दिन से भी बही प्रत्य सरसा के लिये भी हिंत- नागी थी। जिस्ट का कहना है कि समार राष्ट्री का मंग्र को प्रवस्त के परन्तु इस साथ के सदस्यों के लिये भी हिंत- नागी थी। जिस्ट का कहना है कि समार राष्ट्री का मांग्र के का रारण कोई प्राधिक नीति नामी देशों के विवर्ग हिनकारी भिष्ट नहीं हो सकती है। ऐसा न कहना वासित- विवर्ग के सिंद हिनकारी भिष्ट नहीं के स्वत्या के हिन रहम सिमय के विवर्गनित्र का विवर्ण कि मांग्र के सिंद हिनकारी भी स्वर्ण की भीति के पक्के प्रवासक में मिल्य के विवर्ण के प्रवीस्थान के स्वर्णाव की भीति के पक्के प्रवासक में मिल्य के स्वर्णाव का मन्त्रात के प्रवीस्थानित्रयों के स्वर्णाप्ट्रीय स्थापार के बिद्धान्त की प्राणीपार के स्वर्णाव का स्वर्णाव लिया है कि संव्यापन नाम्प्राण का स्वर्णाव लिया है कि संव्यापन की प्रवास की प्राणीपार के स्वर्ण की स्वर्ण कर स्वर्ण की स्वर्ण कर की स्वर्ण की स्वर्ण की स्वर्ण की स्वर्ण की स्वर्ण की स्वर्ण कर स्वर्ण की स्वर्ण की

विरट ने यह भी स्पष्ट किया कि एडमिमल तथा के बीठ से ने राजनीतिक स्रयंशास्त्र की गतत परिभागा की थी। विष्ट ने बताया कि अपने राजनीतिक सर्प-शास्त्र का लक्ष्य नी यह बतताना है कि "मान के बतंभान रिरिय्ति तथा प्रपने विदेश राष्ट्रीय सम्बन्धों को स्थान में रखते हुये कोई राष्ट्र क्लिस स्वरा सम्बनी स्थावक स्थति को मुधार सकता है। इसके थिपरीत एडम स्मिय का विस्वराजनीतिक क्रर्य-सास्त्र इस माध्यता पर प्राधारित है कि विस्व के समस्त राप्ट्र एक समाज के रूप मे सदा दाग्ति से रहते हैं।"<sup>2</sup>

लिस्ट की पुत्तक National System of Political Economy, जिसमें लिस्ट ने सरकाग की मीति का समयंन किया है उनित समय पर प्रकाशित हुई थीं । तिस्ट ने पुन्तक में संस्थाग के पक्ष में इतिहान तथा प्रवो अनुमय के आधार पर काणी वराहरण दिये हैं। उस समय जमंनी की लराब आर्थिक सबस्या लिस्ट के विचारों के लिये एक प्रेरणा का स्रोत बनी थीं। घोधोगीकरण के लिये धावस्यक साधन पर्याप्त मात्रा में होते हुये भी जमंन उद्योग अभी भी अविकसित विद्यु अधस्या में ये उद्योप इन को स्याप्त हुये लागम दो त्याद्यी हो गई थीं। इन का व्यवस्या में ये उद्योप इन के प्रमुतार जमंनी ने च्योगों के विकसित में होने का एकमान कारण यह या ? लिस्ट के अनुसार जमंनी ने च्योगों के विकसित में होने का एकमान कारण यह या कि एन उद्योगों को प्रतियोगिता करनी पदती थीं। इंगलेंड की वनी वस्तुएं उमंनी के वाजारों में सम्ती कीमतो पर प्राप्त हो जाती थीं। लिस्ट इम साय से भली प्रकार परिचित वे कि जो स्पतन्त व्यापार की नीति इंगलेंड के लिये प्राध्वक समृद्धि ना स्रोत थीं वहीं तिल जमंनी के आर्थिक वहां की विव विवास के लिये शावि निक्ष हो रही थीं।

निन्ट ने स्वय यह देखा या कि किम प्रकार फ्रान्स तथा खेंगुक्त राष्ट्र प्रॉफ झमरीका में इनवेंड की बनी बत्तुओं पर खावात कर लगा कर सरक्षाण की नीति के बारा राष्ट्रीय उद्योगों का विकास सम्बद्ध हो पाधा था। फ्राम्मीक्षी सरकार को १७६६ ई० की एडन की तथा कं खराद प्राधिक परिशाम में ने निर्माणंक धायात पर विदेश हो में ये तथा बही की सरकार ने इंगलेंड से बस्तुओं के आवातों पर निपेषाणंक धायात कर (Prohibiture Tariffs) लगा कर देश के उद्योगों की धावस्थक सरक्षाप प्रवान किया था। यही समुक्त राष्ट्र धाँफ प्रमरीका की मी स्थित थी अहाँ पर इंगलेंड की बनी बस्तुओं पर प्राधात कर लगाकर देश में उद्योगों का विकास करना सरकार का परम कर्तव्य मा। बसा वर्षनी के लिये प्रपत्न उद्योगों के विकास के हेतु धायात करों को नीति की धायाना अगुनित था। विकास करना सरकार का क्षेत्र कर का करों को नीति की धायाना अगुनित था। विकास करना सरकार के हेतु

डन के स्नितिक्त लिस्ट ने स्वय यह हेता कि होगलेड के ग्रासात किसीता देश भी समते राष्ट्रीय हिनों के सुनुसार एक ही समय दो विरोधी प्रकार की नीतियों को अपना रहा था। यो तो कहने को एउम सिम का बाम इ गलैंड में हुआ या तदा रानडे स्वतन्त्र न्यतरिंट्रीय ब्यापार की नीति का परम भक्त था परन्तु एक ओर तो इ गमैंड के सासक इ गसेंड के ज्योगों के विकास के ट्रिटकोस्ट से स्वतन्त्र ब्यापार

<sup>2.</sup> National System of Political Economy Book II, Chapter XI, p. 99

किसी एक देश के लिये उपयुक्त सिद्ध हुई है यह आवश्यक नहीं है कि यह नीति किसी अग्य देश, जिमकी आधिक स्थिति पहले देश ही मित्र है, के लिये भी उपयुक्त सिद्ध हो। इसके विपरीत यह सम्भव है कि यह आधिक नीति दूसरे देश के राष्ट्रीय सिद्ध हो। इस कि वह आधिक नीति दूसरे देश के राष्ट्रीय हितों के लिए चातक विद्ध हो। इस सम्बन्ध में लिस्ट ने इंग्भेड तथा बमंगी का उदाहरण नेते हुए यह स्पष्ट किया कि यदिए इ गलेड के लिए स्वतन्त्र ज्यापार की नीति हितकारी है क्यों कि इस नीति के पहाल्य करें उद्योगों को विदेशों के वालार आपत होने के कारण ह स्पत्ते हम अधियिक विकास मन्य हो पाया है परन्तु वर्ष में के कारण इ स्पत्ते हम अधियिक विकास नम्य हो पाया है परन्तु वर्ष में के कारण इस स्पत्त का मोर्ग की उद्योगसाला बनाना है तो इसके लिए स्वतन्त्र ज्यापार को भीति को न अपना कर सर्व्या की गीति को को प्रतिवार पत्ते चारण होगा। जिस्ट का कहता है कि जिन नीतियों व सामनों को अपना कर दिन्ती पत्त वाननों होगा। तिस्ट का कहता है कि जिन नीतियों व सामनों को अपना कर दिन्ती पत्त वाननों के अपना कर दिन्ती पत्त व सामनों के अपना कर दिन्ती व सामनों के अपना कर स्वाधित की अपना की अपना को अपना का अपना को अ

जिन्द के मतानुगार राष्ट्रीय विकाम के नित्रे राष्ट्रीय योजना के धनुसार राष्ट्रीय गीतियों का बनाना धावस्वक हैं। दिसम्य की विवारपारा इन के विवदुल विवारीत थी। दिसम्य के प्रमुगार समस्त नमार भित्र राष्ट्रों के नुदुर्ज के नमान या जिन में जो नीति एक नदस्य के दिन में थी बदी अन्य सहस्यों के किसे भी हिन करों थी। जिस्ट का कहना है कि समार राष्ट्रों का मध्ये वे खबर्थ है परन्तु इन सब के सक्त्यों के किसे मिहिन नित्री हैं। ऐसा न कहना बासिन नित्री की किये दिवकारी सिद्ध नहीं हो मकती है। ऐसा न कहना बासिन विकास से दूर रह कर करना के समार में एहें के समान है। तिस्ट ने एका दिसम्य के विद्यतियक्ष के प्रयोगित किया के सम्वर्धा की नीति के वक्के प्रचारक से। सस्थापक सम्वर्धा के प्रयोगित किया तो को सामित्र करते हुने सित्र ने सित्रा के स्वर्धा सामित्र करते हुने सित्र ने विवार के स्वर्धा किया को सामित्र का करते हुने सित्र ने विवार के स्वर्धा किया का सामित्र का स्वर्धा के स्वर्धा की स्वर्ध के स्वर

तिहट ने यह भी स्पष्ट क्या कि एडमिस्मव तथा थं० थी० से ने राजनीतिक वर्षसास्त्र की गनत परिभागा ही थी। तिनट ने बंसाया कि मच्चे राजनीतिक अर्थ-शास्त्र का वस्त्र तो यह बतनाना है कि "ममार की वर्षमान परिस्थित तथा प्रपने विशेष राष्ट्रीय सम्बन्धी को ध्यान में रखते हुये कोई राष्ट्र किम प्रकार अपनी आधिक फीडरिक लिस्ट २६१

स्पति को भुषार सकता है। इसके थिपरीत एडम स्मिय का विस्वराजनीतिक अर्थै-शास्त्र इस मान्यता पुर आधारित है कि विस्व के समस्त राष्ट्र एक समाज के रूप मे सदा प्राप्ति से रख्ते हैं।"

लिस्ट की पुत्तक National System of Political Economy, जिसमें तिस्ट ने सरक्षण की नीति का समर्थन किया है उचित समय पर मकाधित हुई थी। तिस्ट ने पुन्तक में सरक्षण के प्रकार में किया है उचित समय पर मकाधित हुई थी। तिस्ट ने पुन्तक में सरक्षण के प्रकार पर काली उदाहरण दिये हुँ। उस समय जर्मनी की लराब आर्थिक श्वन्थक तिस्ट के विचारों के निये एक प्रेरणा का जोत चनी थी। श्रीभोणिकरण के लिये सावश्यक साध्यम्य पर्यात्त मात्रा में होते हुये भी लर्मन उद्योग प्रभी भी प्रविकतित शिशु अवस्था में वे प्रवित्त का स्थापित हुये सपमा दो द्यार्थों हो गई थी। इस का क्या कारण या शिल्पट के प्रयुतार जर्मनी के उद्योगों के विकत्तित न होने का एकमान कारण या शिल्पट के प्रवृतार जर्मनी के ज्ञीपोंग के विकत्तित न होने का एकमान कारण यह था कि हम उद्योगों को इंग्लैंड के विवत्तित उद्योगों के प्रतियोगिता करनी पड़ी थी। इंग्लैंड की वर्ती वस्तुएँ जर्मनी के बाजारों में सम्ती कीमतों पर प्राप्त हो जाती थी। लिस्ट इस तस्य से सली प्रकार परिचत वे कि वो स्वतन्त्र ब्यायार की मीति इंग्लैंड के लिये शाधिक समृद्धि का कोत थी वही भीति जर्मनी के प्राधिक व श्रीयो-

निन्द में स्वय यह देखा या कि किन प्रकार काम्म तथा सपुत्त राष्ट्र मोंक समर्गका में इगर्वड की बनी बस्तुओं पर प्रायात कर लगा कर सरकार्य की नीति के द्वारा राष्ट्रीय उद्योगों का विकास नम्मत हो पाता था। कारसीती सरकार को १७६६ ईं की एडन की तथा के सराव आधिक परिराग्न प्रकी प्रकार विदित्त हो गये थे तथा बहाँ की सरकार ने इंग्लंड से वस्तुओं के आवातों पर निर्पेषार्थक आयान कर (Problebutive Tanish) काग कर दंश के उद्योगों को आवासक सरकार पंडल के उद्योगों को आवासक सरकार प्रकार किया या। यही समुक्त राष्ट्र आधिक समर्गका की मिलत यी जहाँ पर इंग्लंड की बनी वस्तुओं पर प्रायात कर लगाकर देश में उद्योगों का विकास करता उरकार का परम कर्तवा गर। वस्ते प्रकार का परम कर्तवा गर। वस्ते प्रकार का प्रमाण कर निर्माण करता उरकार का क्षाया करों की प्रमाण कर ने विकास करता उरकार का विकास करता वस्ते के स्वरंग कर कर का कर हो असर कर की असर पा और यह उद्योगों के विकास कर हो असर पा और यह उत्तर गा पानी।

इस के श्रतिरिक्त निस्ट नं म्बय यह देखा कि इगलंड के समान विकसित देव भी अनने राष्ट्रीय हिलां के अनुमार एक ही समय दो विरोधी प्रकार की नीतियों को घरना रहा था। यो तो कहने को एडम सिम का जम्ब इगलेंड के हुआ या तथा इंगलेंड स्वतन्त्र ग्रत्तरिंड्यीय स्थायार की नीति का परम मक्त या परस्तु एक घोर तो इंगलेंड के जामक इगलेंड के उद्योगों के विकास के टीटफोए से स्वतन्त्र स्थायर

<sup>2.</sup> National System of Political Economy Book II, Chapter XI, p. 99

नी नीति के शमर्यक थे तथा दूसरी भोर Corn Laws की नीति के धन्तगंत जर्मती से साथ वस्तुभी के ग्रामाती पर रोक लगा रहे थे। ऐसा क्यों ? एक ही देश एक ही समय दो भिन्न विपरीत नीतियों का प्रयोग क्यों करता है ? किस्ट के विये इसका कारए। समभना किन नहीं था। इंगर्लंड के किमानों व भूस्वामियों के हितों को Corn Laws की महत्त्व ग्रामातियों के हितों को स्वनन्त्र व्यापार की नीति के द्वारा मुरस्तित रहा जो तकता था। जर्मनी की भाषिक दासता से केवल सरस्ता नीति के द्वारा मुरस्तित रहा हो मिक्त प्राप्त हो सकती थी।

लिस्ट की यह विचारधारा जिस में तरक्षण को मेन्द्रीय स्थान प्राप्त या 'सम्पापक सम्प्रदाय' के तकों के विक्कुल विचरीत थी। सस्थापक सम्प्रदाय' के तकों के विक्कुल विचरीत थी। सस्थापक सम्प्रदाय — एडम निनत तथा उनके अनुसायियों — का कहना था कि: स्वतन्त्र व्याचार में भी नीति के बादा प्रत्येक राष्ट्र के लिये अपनी बस्तुम को सक्षे महमें वाजार में बेबना तथा प्रदेक राष्ट्र के लिये अपनी प्रावश्यनगांधी की बस्तुमों को सबसे मस्ते बाजारों से खरीदना सम्भव है तथा फनस्वरूप उपभोग सम्बन्धी था (Consumable Wealth) (अवचा लिस्ट के चावनों में विनाय मूल्यों — Exchangeable Values) — में वृद्धि होती है। लिस्ट ने कहा कि समार के देशों की आर्थिक समस्यामों को ठीक प्रवार में समामने के लिये देश विचारथार का खब्बन करना अनिवार्य है।

#### राप्टोयता का विचार

िलस्ट ने आधिक विचारों के इतिहास में दो बिल्कुल नये विचारों वा प्रति-पादन किया । प्रथम, एडम स्मिथ के विश्वनित्रदा के विचार के स्थान पर लिस्ट ने राष्ट्रीयता के नये विचार का प्रतिपादन किया । निस्ट ने बराकाया कि एडम स्मिथ समस्त सभार को एक मानव ममाज समाजने थे जिसमें मानव जाति दात्ति ते रहती है। एडम स्मिथ ने इस महान सत्य को भुता दिया था कि स्थान मानव ममाज के सदस्य होने के पूर्व विभी राष्ट्र के सदस्य अवस्य होते हैं। जिस्ट ना कहता है जि मनुपत तथा विश्वच्यापी मानव ममाज के मध्य राष्ट्री का इतिहास होता है। राष्ट्र की समुद्धि जिमका वह नदस्य होता है, पर निर्मार होती है।

निसर का कहना है कि यशीप नि मन्देह विश्वमित्रत्व का विचार एक प्रसास-मीय विचार है परन्तु इसकी ब्यावहारिक स्थाई का देने के निजे यह आवश्यक है कि वित्रव के सभी राष्ट्र आर्थिक हरिटकोए से समान हो। अब तक सक्षार में कुछ राष्ट्र अधिकत्यित तथा अन्य बुख राष्ट्र विकतित रहेंगे तब तक विश्वमित्रव्य का विचार कोरी करना रहेगा। यदि हम राष्ट्री के एक ऐसे सध की स्थापना करना चाहते हैं

Exchangeable Value शब्द, जिम का लिस्ट ने प्रयोग किया है, का अर्थ भौतिक लाभ से हैं।

फ्रैडरिक लिस्ट २६३

जहाँ सच्ची मित्रता के बातावरएा में मानव जाति रहे तो इसके लिये यह स्नावश्यक है कि यह सच यमान द्यापिक दािक वाते राष्ट्रों का सच होना चाहिये। सममान राष्ट्रों के सब मे एक राष्ट्र का हुतरे राष्ट्रों हारा छोपएा किये काते की भवानक सम्भावना सदा बनी रहेगी। इस हिंदकरेगुए से यदि देखा जाने तो राजनीतिक स्वर्धसास्त्र को वह विज्ञान कहा जायेगा जिसका उद्देश "यह दिखा प्रदान करना है कि समार की वर्तमा स्वर्धसा स्वर्ध स्थान में रसते हुये वोई राष्ट्र प्रपन्नों सामित स्वर्धसा स्वर्धन करना है कि समार की वर्तमा स्वर्धसा स्वर्ध स्वर्धसा स्वर्ध स्थान में रसते हुये वोई राष्ट्र प्रपन्नों साधिक स्थित को किस स्कार मुखार सकता है।"

लिस्ट ने राष्ट्र के प्राधिक विकास की प्रक्रिया में भिन्न आधिक प्रवस्थाओं (Econome Stages) का चित्रण निया है। लिस्ट के विचारानुसार प्रस्तेक राष्ट्र के प्राधिक विकास की निम्मलिखित गाँच प्रवस्थाएं अध्यास सीडियाँ होती है, विनसे होकर साधारणतया राष्ट्र आधिक विकास के शिक्षर की आफ कर तका है।

- (१) जगली ग्रवस्था (Savage Stage)
- (२) चरागाह सवस्या (Pastoral Stage)
- (३) कृषि ग्रवस्था (Agricultural Stage)
- (४) कृषि-निर्माण श्रवस्था (Agricultural-manufacturing Stage)
- (५) ऋषि-निर्माण-बाशिज्य श्रवस्था (Agricultural-manufacturing-Commercial Stage)

राष्ट्र आर्थिक विकास के हस्टिकीए से अन्तिम प्रवस्था को प्राप्त करने के के पश्चात् ही मुड्ड होता है। प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक नीति का लक्ष्य इस अवस्था को प्राप्त करना होगा चाहिय । जब तक किसी राष्ट्र वा वास्तविक आर्थिक विकास कृषि-निर्मात्म-वािष्ठिक प्रवस्था वो प्राप्त नहीं कर पाना है उस समय तक सम्बाग् की नीति के द्वारा देश में उच्चोंगों के विकास की शाबर्थकता रहती है। निरट ने आर्थिक विकास की उपरोक्त निर्मा विकास की शाबिक विकास की उपरोक्त निर्मा विवस्ता के हितहान के उदाहरूएं। बारा निर्मा कि कार्य प्रवस्ता होतहान के उदाहरूएं। बारा निर्मा कि कार्य प्रवस्ति हो। करने अवितरिक राष्ट्र के विकास के विवस्ता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र के विवस्त के विवस्त की वित्रा नी सेना (Navy) तथा उपनिवेदों का होना भी वाक्षनीय है।

परन्तु क्या सभी देश बार्थिक विकास की इस प्रिन्मिम प्रवस्या की प्राप्त कर सामान्य रियति को पहुँच सकते हैं ? इस सम्बन्ध में शिष्ट के मतानुमार सभी राष्ट्र इस पूर्ण विकास की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं ! विकास की प्रत्यिम अवस्था को प्राप्त करने के निषे कुछ बातों का होना धानस्यक है । इसके लिये देश

<sup>4.</sup> National System, .99

<sup>5,</sup> Ibid : p. 143.

में घने से त्रफल, प्राकृतिक साधनों की प्रभुरता तथा समधीतोष्ण जनवायु<sup>6</sup> (Temperate Climate) का होता ग्रावरयक है। जिस समय देश में ये सभी बार्स विवास हो तो उस समय पर देश में ये सभी बार्स विवास हो तो उस समय जम अवस्था को प्राप्त करना पर स करों वस होना चाहिये। विसर के विचारानुसार नेवल संवेषक को छोड़, जाने ने सेण वे सभी शांकचाँ उवस्थित भी जो देश के पूर्ण ग्राधिक विकास के तिये प्रावश्यक होती है। क्षेत्रफल भी कमी को पूरा करने के हेतु लिस्ट ने हालेंग्ड तथा अतमा के के के पूर्ण ग्राधिक विकास के तिये प्रावश्यक होती है। क्षेत्रफल भी कमी को पूरा करने के हेतु लिस्ट ने हालेंग्ड तथा उत्पाद के वा प्रमीनी के साथ एकीकरण करने का सुमाग्र दिया। विकास करके समान के एक ग्राधिक विकास करके समान कर एक ग्राधिक विकास करके समान कर एक ग्राधिक विकास करके समान कर कर की लिस्ट में हमानियं।

लिस्ट ने जिस इसरे नये ब्रायिक विचार का प्रतिवादन किया वह उत्थादक वानिक वा विचार था। एउम हिसम क्षण उनके ब्रनुमाथियों ने भौतिक घन की प्राप्ति को ही ब्राथिक क्रियाओं व राष्ट्रीय ब्रायिक नीतियों का एक मात्र लक्ष्य धोषित किया था। तिस्ट के विचारातुमार धन की ब्रायेक्षा धन उत्थन करने की प्रतिक अधिक सहत्वपूर्ण होनी चाहित्र । देव की सरकार की ब्रायिक नीतियों का एक मान्न तथा परस उद्देश्य देश में उत्थादन शक्तियों का निर्माण करना तथा इनको सरक्षित रखना होना चाहिये क्लीक तभी राष्ट्र सच्चे बादों में स्थाई क्ल से शक्तिया तथा न्याई ब्रायिक महित्व की प्राप्त करने योग्य बन सकेगा। राष्ट्र के शिवन में वर्तमान की अध्यान भवत्य अधिक समुद्धि को प्राप्त करने वर्तमा की व्याप्त की शाल्त कर हो को स्थान में वर्तमा की स्थान की शाल्त कर हो को स्थान में वर्तमा की भी राष्ट्र को सम्यता, प्रवीणता तथा मधुक्त उत्थादन शावितयों की प्राप्त करने के हेतु भीतिक समुद्धि को स्थाग करना हित्व शी निर्माण करना शिवस में नुविधाओं को प्राप्त करने के हेतु ब्रीव की स्थाग करना हित्वशी ने स्थान करना राष्ट्रीय हित में स्थान करने के हेतु कुम्ब कर्तनान मुविधाओं को प्राप्त करने के हेतु क्षाविक समुद्धि को स्थाग करना हित्यशी को प्राप्त करने के हितु भीति का स्थाग करना शिवस होनी हिता होगा, अधिय में मुविधाओं को प्राप्त करने के हितु अधिक स्थान करना हित्यशी के स्थान करना शिवस होगी हिता होगा, अधिय में मुविधाओं को प्राप्त करने के हित्त भीति की हिता होगा, अधिया में मुविधाओं को प्राप्त करने के हित्त के स्थान करना हिताशी की शाल्य करने के हित्त करने वर्षा करना हिताशी की शाल्य करने के हिता होगा स्थान करना शिवस हिता होगा स्थान करना शिवस हिता होगा हिता होगा स्थान करना शिवस हिता होगा हिता होगा हिता होगा हिता होगा स्थान करना शिवस हिता होगा होगा है होगा हिता होगा हिता होगा होगा हिता होगा होगा है हिता होगा हिता होगा हिता होगा है होगा होगा है हिता होगा हिता होगा है हिता है होगा होगा है हिता होगा है हिता है हित

<sup>6</sup> गंगा प्रतीत होता है कि सिन्ट भी अध्य पूरोपीय लेयकों के मम न आधिक विकास की प्रतिम न्यिनि को प्रान्त कर भीद्योगीकरण को केवल यूरोप के ममसीतीप्त जलवायु बाले देशों का ही एक्पिकार सममना था। पिराय व प्रतिकान के उत्पार्कदिक्य में दिल रे ति ति ति वाणे उर्थोगों के विकास के अयोग्य में क्योंकि उत्पात जलवायु निर्माण उद्योगों के विकास के अयोग्य में क्योंकि उत्पात जलवायु निर्माण उद्योगों के विकास में बापक सिद्ध होती है। ऐसा सिस्ट का विचार या। ऐतिया के देशों में गत एक द्वारायों में ह्या प्रिक व सीद्योगिक विकास से यह मती एकार विदित है कि लिस्ट का यह विवार असत्य है।

<sup>7</sup> हालैंड व डेनमार्क प्राप्त हो जाने पर जमंन राष्ट्र को नौसेना शक्ति, विदेशी व्यापार तथा उपनिवेश, जिन की इस को ग्रावश्यकता है, प्राप्त हो जावेगी।

फैडरिक लिस्ट २६५

होगा।''<sup>9</sup> सक्षेप में लिस्ट की विचारधारा में वर्तमान की अपेक्षा भविष्य तथा उत्पादन अथवा भौतिक धन की अपेक्षा धन उत्पादन करने की शक्तियों का अधिक महत्य है।

परन्तु यहाँ पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ये उत्पादक शक्तियों जिन को लिस्ट ने अपनी विचारभार से हतना अधिक महत्व दिया है नया है ? लिस्ट के अनुसार उत्पादक शक्तियों वे सामाजिक, आधिक व राजनीतिक तत्व व सस्या है जो किसी राह के सामारिकों की उत्पादक शक्तियों तथा इन के हारा राष्ट्रीय समृद्धि व अपति का सांत होती है। लिस्ट के अनुसार किसी राष्ट्र में विवधान नीतिक व राजनीतिक सम्याएँ, उम राष्ट्र के नागरिकों को प्रान्त विचार तथा अन्त करणा नी स्वतन्त्रता, प्रथा सामाय (Jury) द्वारा मुख्यमों की मुचिधा, त्याप के प्रवासन वी स्वतन्त्रता, प्रधामन का नियत्रण तथा सम्बीध सरकार उत्त राष्ट्र की उत्पादक शिक्त होती है क्योंकि इन सब का उस राष्ट्र के अपने पर्म प्रभाव पड़ के अभिकंप पर अच्छा तथा उत्तरी उत्तरा उत्तरी होती है क्योंकि इन सब का उस राष्ट्र के अपने पर प्रवास करणा उत्तरी होती है। इस मध्यभ में विचारी को नक्तम्यता की एक महत्वपूर्ण उत्पादक शक्ति वाती है दे निस्ट ने इतिहास के पन्नी से फास्स में Revocation of Nantes तथा सेन में में में 50 कार्यों अपना राष्ट्र के विद्रास के विचार के विचार करणा सद्तत किसी है।

निस्ट ने लिखा है कि किसी रार्ट्र की सबसे अधिक शासिजाली उत्पादक वासि वहा की इस्तकारियां होती है। वन्तकारियों के द्वारा राष्ट्र की नेतिक शांक्यों का सबसे अधिक निकास सम्भव हैं पाता है। इस सम्मय में लिस्ट ने अपने विचार कर प्रकार उच्चत कि निके हैं हैं। मानिक व शांधीरिक शासियों में बृद्धि करने के प्रथम, प्रतिस्वर्ध, तथा स्वतन्त्रता की भावनायें मंगी दस्तकारियों व बांगिजय की अवस्थायों के प्रतीक होते हैं। जो देश केवल कची भागग्री का जन्मादन करता है जस देश के लांगी भी बृद्धि सुक्त व वगेर काहिल होता है तथा वे पुराने विचारा, रीति दिवाजों, दिधियों व अक्रियाओं के अम्बिक्ववासी होते हैं। ऐसे देश में सम्बता, सुगृद्धि सारि मतारा मारी माग्य होता है। "9

निस्ट का कहना है कि केवल दस्तकारियों व उद्योगों के विकास के द्वारा ही राष्ट्र के उररादन साधनों का इस्टतम (optimum) उन्योग सम्भव हो नवता है। उद्योगों के द्वारा राष्ट्र के जल व बागु प्रांकि, खनिज नदार्थ तथा अस्य साधनों का अस्त्य उपयोग सम्भव ही जाता है। यही नहीं बिक्त उद्योग व दस्तकारी कृषि की पूरक होने के नाते देश के कुषि उद्योग के सन्तुन्तित विकास को सम्भव वनाती है। उद्योग कृषि वद्या के उत्योग होंच वह सुके उद्योग विकास को सम्भव वनाती है। उद्योग कृषि वदस्तु के उद्योग विकास को सम्भव की स्वार्थ के उद्योग विकास कर पर होते हैं वहाँ की कृषि को कृषि उत्यावन की मांग के विवे विदेशों विकास कर पर होते हैं वहाँ की कृषि को कृषि उत्यावन की मांग के विवे विदेशों

<sup>8</sup> National System, p. 117. 9. Thid . Chapter, XVII

पर खाधित नहीं होना पड़ता है। स्वयं देश में उद्योगों के उपस्थित होने वे कारण देम दी कृषि वस्तुकों की देश में ही मीण होने सगनी है। देश के प्रत्येक मान में इत्तरकारी व उद्योगों का विकान हो जाने से देग के प्रायः तभी मानों में कृषि उत्पादन का भी विकास हो जाना है। इनके दो मुख्य अच्छे परिखाम होते हैं। प्रयन, देश की अर्थव्यवस्था मुहट तथा सन्तुजिन वन जातो हैतथा दूसरे, देश विदेशों के सीमण में मुक्ति प्राप्त कर लेता है।

सिस्ट के नियं उद्योग एक महान मामाजिक सांकि है। यह राष्ट्र में पूँची व ध्या की जनती है तका परि इसकी स्थारना व विकास के लिये राष्ट्र को जनेमान में दुर्ग दार्ग मी करना पढ़े तो भी यह मूच्य धिक नही है। घौषोगीकरण में देन की भवित्य उदाशत चरिक में पूर्धि होती है। परम्तु राष्ट्र के इस प्रोधीशीकरण के किन प्रकार व्यावहारिक कर दिया जा नकता है? निस्ट के मतानुकार इन कार्य को करने का नेवल पर कही उपाय है धौर कह है मरस्य में तिक्ट में तथी मुद्दर उपमा नित्य अपित्य विदास की हुआ है। इस मध्यभ में तिक्ट में तथी मुद्दर उपमा के द्वारा सरकाण की पवन में मुनवा करने हुये इस प्रकार विज्ञा है: "यह मस्य है कि प्रमुख्त हमें यह बनाना है कि एतन बीज को एक क्षेत्र में द्वारा प्रकार की में में के जावर बतेय देनी है नवा दश्य प्रकार कच्छ प्रदेश (moorland) भी पने वन वन समें में है। परमु देश बनाविक्ताने के नियं पदन की धमें तमस तक प्रतिक्षा करना बुद्धिमानी होंगी?" निव्य का इस्ता है कि धावान-कर के द्वारा इस प्रकार के मिक्क की उत्पन्न किया पा समझ है। इस प्रकार निष्ट समझ छू के मिद्धाल के प्रतिकार क्या स्थान स्थान की प्रमित्न नेता है।

#### लिस्ट के सरकाण की विशेषका

लिप्ट को मध्यस्य नीति एक सामान्य प्रकार की ग्रामिक नीति नहीं है जिसकी गृरियम गयी केतों को अपना विभोदन को सब समय प्राप्त हो। वहनी है। राष्ट्र इस नीति को अपस्या विशेष परिपत्तियों से ही के मक्ता है। विकति केतों का रम सरकार से कोई समक्ता में कोई समक्ता में पाई के सकता है। विकत्त अपिक्तित कराई हो। विकत्त अपिक्तित कर संक्षेत्र हो। इता हो तहीं विकत्त अपिक्तित कर सकते हैं। इता ही नहीं बक्ति अपन नहीं है। इता ही नहीं बक्ति आपन नहीं है। वहा ही प्रमाप्त कर स्वाप्त के स्वत कर राष्ट्र के बच्चों में सुद्ध स्वाप्त कर स्वाप्त कर स्वाप्त के स्वत कर राष्ट्र के बच्चों में सुद्ध निर्मा अपित केता है। इस अपने प्रमाप्त कर स्वाप्त केता है। इस अपने प्रमाप्त केता है। इस अपने प्रमाप्त केता है। इस अपने यह कर से स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त से स्वाप्त स्वाप्त से सिक्त से से स्वाप्त से सिक्त से से स्वाप्त से सिक्त से से स्वाप्त से विक्र से से से स्वाप्त से विक्र से से स्वाप्त से विक्र से विक्र से से स्वाप्त से विक्र से से विक्र से से स्वाप्त से विक्र से विक्र से से से स्वाप्त से विक्र से विक्र से से स्वाप्त से विक्र से से सिक्त से से स्वाप्त से विक्र से विक्र से से स्वाप्त से सिक्त से विक्र से विक्र से से स्वाप्त से सिक्त से विक्र से विक्र से सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त से सिक्त सिक्त सिक्

- (१) इस मीति का लक्ष्य राष्ट्र में ग्रीवीमिक शिक्षा का प्रसार करना है। ऐसी दशा में यह स्पट्ट है कि इंगलैंड के समान राष्ट्र जहाँ श्रीवीमिक शिक्षा का पूर्ण प्रसार हो कुका है इस नीति की नहीं ग्रपना सकते है।
- (२) इस नीनि का प्रयोग करने के पूर्व राष्ट्र के लिये यह सिद्ध करना आवश्यक है कि राष्ट्र के क्रीचोितक विकास वो प्रगति में विवेशी प्रतिक्रकों राष्ट्र के विकास करा करना कर सिद्ध हो रही है। ऐसी परिस्थिति में यह जिल्ला हो का राष्ट्रीय उद्योगों को प्रयास-करों के द्वारा सम्बंध प्रयास किया जाने १ ऐसी परिस्थिति में सरक्षण को नीति की ज्यपुस्ता को स्वष्ट करते हैं में परिस्थिति में सरक्षण को नीति की ज्यपुस्ता को स्वष्ट करते हैं विकास है कि जिल्ला करार वच्चा पुष्ट मनुष्य से जड़ने में विजयी नहीं हो सकता है निया व्यक्त में संस्था के स्वावश्यकता होती है, ठीक इती प्रकार मिश्च प्रवास प्रविक्रित क्या हव उद्योगों से स्वर्ध में कभी सफल नहीं हो सकते है तथा उनके जीवन व विकास को सम्भव बनाने के जिल्ले जनको इस राम्ध से संरक्षण स्थान करना व्यतिकार्य है। सभी में निरुट की संरक्षण मीति शिष्ठ खोगों से संरक्षण मिति हो साम करना हिता है। सभी मित्र की सम्भव बनाने के जिल्ले जनको इस राम्ध से संरक्षण स्थान करना व्यतिकार सिर्फाण मीति शिष्ठ खोगों सरक्षण नीति (Infant Industry Protection Policy) है।
  - (३) किसी उद्योग को उस उद्योग की बाल स्वरंथा में तरक्षण केवल उतने ही समय तक प्रदान किया जाना चाहिये जब तक वह उद्योग सुरृढ नही बन जाता है। एक बार पुष्ट बन जाने के पश्चात सरक्षण को समाप्त कर देना चाहिये क्योंकि उद्योग विकतित व सुरृढ हो जाने के पश्चात दूगरे देशों में स्थित समान उद्योगों से स्पर्यो का सामना कर सकता है।
  - (४) लिस्ट का संरक्षण केवल उद्योगों तक ही सीधान है। लिस्ट के मता-नुसार क्रांप सरक्षण का पात्र नहीं हो मकता है। जिस्ट ने प्रपत्ने कर पक्ष में दो कारण दिये हैं। प्रयम, जवांगों को प्रदान किया सरक्षण प्रप्रत्यक्ष कर में कृषि को भी सरक्षण प्रदान करका है। कृषि की प्रपत्ति दंव में उद्योगों की प्रगति पर निर्मेर है तथा सरक्षण की नीति के धन्तर्गत हुंगे श्रीवोधिक विकास के फनस्वस्थ कृषि की बन्तुमों की गर्मा मृद्धि होने के वारण कृषि की भी प्रगति होगी। इस प्रकार उद्योगों को प्रवान किया गया सरक्षण कृषि के हितों को भी सुरक्षित करता है। दूपरे, इक्के अतिरिक्त किरट का बहुता है कि यदि कृषि की सरक्षण प्रवान किया चावेगा तो खांच सामग्री कथा वस्य औद्योगिक कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि होगी जो स्वय राष्ट्र के उद्योगों के विकास के निये धातक किया सीमी

यह ध्यान रहना चाहिये कि निस्ट का सरक्षण तके वास्तविकता पर ग्राधा-रित था। निस्ट का परम उद्देश जर्मनों में उद्योगों व कृषि का विकास करना था। यहाँ पर प्रक्त उत्पन्न होता है कि निस्ट के समान सरक्षण की नीति में निश्वास करने वाला व्यक्ति कृषि के सम्बन्ध के स्वतन्त्र व्यापार की भीति का समर्थन स्थो करता है ? उन पत्न का उत्तर बही होगा जो इस प्रम्म का है कि इसलेंड के समान स्वतन्त्र स्थापार देश Corn Laws की नीति के द्वारा खाद्य के अधारता पर स्थापार प्रतिक्र का रा खाद्य के उप्तियों के विकास के लिये स्वतंत्र स्थापार मीति जामप्रद भी हुमने घोर इगलेंड के उप्तिगों के विकास के लिये स्वतंत्र स्थापार मीति जामप्रद भी हुमने घोर इगलेंड को हुप्त अध्ययनस्था को कुट बनाने के नियं इसलें अभै में सूर्व सम्बन्ध मां शहर बनाने के नियं इसलें अभै ने ते ते तुर Corn Laws की नीति को प्रत्यापा प्रयाग पा वा विस्त मित्र भी एक घोर तो स्थापा के उप्योगों की इतलेंड के विकास उप्तिगों के प्रत्याप प्रताप पा वा विस्त मित्र भी एक घोर तो स्थापा स्थाप होता स्थापा स्थाप में मुस्तित रथने के लिये मरक्षाण धनिवाय पा सपा दूसरी घोर हुप्ति के विकास के हृष्टिकोशी से यह भी धावस्य पा पा इपलेंड में जर्मन वाद्य मामग्री के घायार्थों पर कियी प्रकार में रोकंत लगाई जाये। इस के लिखे हिंद बस्तुधों के क्षेत्र में स्वनन्त्र व्यापार की नीति का ममर्थन करना प्रतिवाय था।

#### लिस्ट के विचारों की प्रेरगा के स्रोत

यद्यपि फामीमी लेखक द्विन (Dupin) सथा चप्तल (Chaptel) के विचारो का निस्ट पर सम्भवत कुछ प्रभाव पडा धा<sup>10</sup> परन्त लिस्ट पर प्रसिद्ध अमरीकी लेखन व राजनीतिज्ञ हैमिल्टन (Alexandar Hamilton) के विचारों का विशेष रूप में प्रभाव पड़ा था। लिस्ट के समान हैमिल्टन भी अमरीका में सरक्षण के भारी समर्थक थे तथा १७६१ ई० में ग्रमीरीकी शिदा दशीगों को चैंगरेजी उद्योगों की घातक स्पार्था में मुक्त रखने के उद्देश्य में उन्होंने सरक्षण की नीति का प्रचार किया था। हैमिन्टन के सम्बर्ध में बाते के प्रतिरिक्त सम्भवत जिस्त ने सम्क्रणवादी ब्रमरीकी लेपक डेन्विल रेमण्ड (Daniel Raymond) की १८२० में प्रकाशित Thoughts on Political Economy नामन पुस्तक का ब्रह्मयन भी किया था। रामबीड (Ram baud) ने तो अपनी पुस्तक Histoire des Doctrines मे यह लिखा है कि रेमोड लिस्ट के विचारों का एकमान प्रेरक था। लिस्ट का ग्रमरीका में स्थापित Philade phia Society के सदस्यों से धनिष्ठ सम्पर्क था । इस सोमाइटी का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्योगों के विकास की श्रीतसाहन प्रदान करना था। प्रसिद्ध अमरीकी अर्थ-ज्ञाम्त्री हैनरी कैरे (Henry Carey) के पिता मैथिव केरे (N'athew Carey) आरम्भ में इम सोसाइटी के अध्यक्ष ये तथा इ गरसील (Ingersoll) उपाध्यक्ष थे ! लिस्ट इंगरहोल के समीपी मित्र थे। लिस्ट के ब्रमरीका पहुँचने के समय पर इस सोमाइटी ने धमरीकी उद्योगों को मृहद ग्रॅगरेजी उद्योगों की बातक स्पर्धा से मृतः करने के उहें इय से श्रायात करों में वृद्धि करने के श्रान्दोलन का श्रीगरौत किया था

<sup>10.</sup> यह उन पत्रो से विदित होना है को लिस्ट ने अपने मिन इ गस्कीत (Inger-soll) को लिखे थे तथा जिनमें लिस्ट ने इन लेखकों के विवारों के प्रभाव की वर्वा की है।

तवा तिस्ट से इस भान्दोलन में सक्रिय भाग लिया था। लिस्ट की पुस्तक National Economy शरतुत. तिस्ट हारा १०२७ ई० में अमरीकी संरक्षण आन्दोलन के सबध में लिखत पत्रों का संग्रह है।

परन्तु हैमिल्टम, इंगरमील तथा रेमीड के विचारों के प्रभावों से कही अधिक मिल्हाशी प्रभाव लिस्ट के विचारों पर बास्तविकता का पड़ा था। किस्ट ने स्वयं इस संस्थ का प्रतुभव किया या कि सरक्षण प्रदान करने कुछ समय पनवात् हैं अमने राक्षेत्र उत्तर करने कुछ समय पनवात् हैं अमने राक्षेत्र उत्तर करने के सारा संक्षेत्र के सारा संक्ष्य के सारा संक्ष्य के निर्मा कुण के नीति के द्वारा कांगी के उद्योगों को विकास ही सकता है तो इसी संस्था की नीति के द्वारा कांगी के उद्योगों को भी सुदृढ बनाया जा सकता है, ऐसा निम्ट का दृढ दिक्तास था। इस प्रकार सर्व प्रथम हम देखते हैं कि समरीका प्रथम माना की आर्थिक नीति का यूरोपीय प्राधिक विचारधारा व नीतियो पर प्रभाव पा सा

## नया लिस्ट के संरक्षण व विश्वकवाद में समानता है?

## लिस्ट के विचारों का प्रभाव

इस सम्बन्ध में निश्चय प्रकार से कुछ कहना कठिन है। जोड़ व रिस्ट ने इस सम्बन्ध में सिखा है कि निषट की सरकाए नीति को बर्समान सरखाए का प्रेरक कहना उचित नहीं है। स्वयं अमंत्री में उनके विचारों का व्यावहारिक प्रभाव कात्रप नहीं के माना वा, ज्यापि १-७६ ई० के लगभग सुरोध में सरकाणवाद का उदय शुभा या तथा आपातकरों में कृढि हुई थी। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि नया ये आपातकर जो फाम्स तथा जर्मेंगी में सरकालपूर्वक स्वाप्ते पर्ये है, तिहट के विचारों की प्रेरणा का परिलाम ये ? ऐसा विदित होता है कि उन आपात करने का निस्ट के विचारों से कोई सम्बन्ध नहीं था क्योंकि यद्यपि वे देश सरकाल की पूर्व श्रौद्योगिक शिक्षा को प्राप्त कर चुके थे, परन्तु फिर भी ये देश संरक्षण की नीति का पालन कर रहे थे । यदि लिस्ट जीवित हुये हीते तो उन्होंने इस मीति का समर्थन कड़ायिन किया होता।

िलस्ट के चायिक विचारों का सबसे घषिक प्रभाव समरीकी ग्रयंतास्त्री हैनरी सानमं कैरे (१२६६ ई०-१८-६ ई०), जो मेधियू कैर (Mathew Care) के पुत्र थे, पर पद्म था। कैरे जो प्रारम में स्वतन्त्र व्याचार की नीति के समर्थक थे स्प्र ई० में मस्स्राण्याची बन गये थे। १९५५-५६ ई० में प्रकांशित उनकी पुन्तक The principles of Social Science प्रश्तिक के बिचारों में गहरी छाप है। सिस्ट के समान, कैरे ने भी इगलेंड की घोषोगिक महानता पर ग्राममण किया है तथा एश्म स्मिथ के ग्रन्थर्राष्ट्रिय थम विभाजन के ग्रादर्श के स्थान पर राष्ट्रीयना के बिचार का समर्थन किया है।

तिस्ट को पिष्ठ उद्योग मरकाण ( mfant industry protection ) के फिदान्त का पतिपादत करने का अग्र प्राप्त है। वर्तमांग युप में सुसार के प्रतिकृषित देश निकास सरकाण ( Development Protection ) के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुंग विस्ट के विचारों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तिस्ट में १८ वी जाग्यों में प्रवित्त सम्यायक नम्प्रदाय के प्रतर्दाङ्गीय ध्यापार के सिद्धान्य भी सार्वाचना की प्रया निमय के विद्यमित्राय के विचार के स्थान पर राष्ट्रीयद्वा के नेथे विचार का प्रवार किया। विस्ट के प्रतुषायी प्राप्त भी समार में पावे जाते हैं गव्यि वे कृषि को भी सरकाण प्रदान करने के जुना में हैं। 12

तिरट के झाथिक विचारों ने राजनीतिक झर्थजास्त्र की परिवादा, उर्दे स्पो तथा भ्रापिक नीतियों को एक नवा रूप प्रवान किया। व्याप्तिक सदस्वाभ्रों व नीतियों का इतिहास के द्वारा अध्यमन करके लिस्ट इतिहासवादी सम्प्रदाय के अप्रप्रार पन गये। जिस्ट को उनके आधिक विचारों की मीजिकता के झाधार पर माथिक विचारणाराओं के इतिहास में मदेव एक महत्वयुक्तं स्थान प्राप्त रहेता।

विशेष ब्रध्ययन सची

 Gide and Rist : A History of Economic Doctrines, Book II, Chapter, IV.

2. L. H. Haney : History of Economic Thought, Chapter, XXI

3. J. F. Bell A History of Economic Thought, Chapter, 15

4. Eric Roll A History of Economic Thought, Chapter V, pp 227-230

<sup>11.</sup> Gide and Rist : A History of Economic Dectrines, pp. 288 289.

<sup>12,</sup> लिस्ट कृषि को संरक्षण प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे।

5. Edmund Whittaker: Schools and Streams of Economic Thought, Chapter, 9.

6. Alexandar Gray

The Development of Economic Doctrine, Chapter VIII, pp 227-238

Landmarks of Economic Thought,

7. J. M. Ferguson : Landmarks of Economic Thought, (2nd Ed ), Chapter, XI, pp. 149-150.

 J. A. Schumpter History of Economic Analysis, pp 204-505.

9. S. H. Patterson Readings in the History of Economic Thought, Part V. I.

 Phillips C. Newman . The Development of Economic Thought, Chapter XIII.

#### घटन

 Discuss fully the influence of List on the development of economic thought. What were the sources of List's inspiration and what new ideas were introduced by him? Explain fully.

(ग्रामरा, ११४६ , १६५० , १६५६, १६६१)

2. List introduced two ideas that were new to carrent theory.
What were they ! How did his arguments in favour of protection differ from those used by Mercapithists ?

(आगरा, १६४७)

3. 'List introduced two ideas that were new to current theory, name'ly, the idea of nationality as contrasted with cosmopolitan-im, and the idea of productive power as contrasted with that of exchange values List's whole system rests upon these two ideas' (Gide and Rist). Discuss this statement fully

(भागरा, १९५४ , १९५७ , १९५९ , राजस्यान, १९५९)

4. Discuss Frederick List's theory of protection

(कर्नाटक, १६५६)

 What is the significance of List's National System of Political Economy?

(कर्नाटक, १६५८)

 Give a general account of List's theory of economic evolution and discuss the important features of his 'protectionism'.

(राजस्थान, १८५३)

 Give the substance and the philosophy of Frederick List's economic nationalism

(राजस्थान, १९५५)

#### ग्रध्याय १६

## इतिहासवादी सम्प्रदाय

(The Historical School)

प्राधिक विवारधाराधी के इतिहास में इतिहासवादी सम्प्रदाय का एक विशेष स्थात है। साधार गत्या इस मम्प्रदाय का तात्याँ प्रमुख रूप से उन जर्मन प्राधिक वाहित्यां की विचारवाण से हैं जिन्होंन १६ वी स्वतायों से सरवादिन प्राधिक सिद्धात्वों व विचारवाण से हां सालोचना की थीं। यद्याप इतिहासवादी सम्प्रदाय के सरस्य प्राय सभी जर्मन वे परन्तु इ गलेंड में भी हुन्द अर्थशास्त्रियों को इस सम्प्रदाय का समर्थक कहा जा सकता है तथा इन अर्थशास्त्रियों को प्रमर्थेच इतिहासवादी सम्प्रदाय (English Historical Schoo') के नाम से सकत किया जाता है। सन्यत्यक सम्प्रदाय के नेता एमस्यिय गया उनके अनुसारियों निवारों, माल्यम, सीनियर, के बीं, से व मिल आदि ने यर्गास्त्र की प्राइतिक विवाल वनाने

का भरतक प्रयाम किया था। म्रथंशास्त्र मन्यापको ने मर्थशास्त्र को कुछ ग्रार्थिक नियमों के ग्रध्ययन मात्र परिवर्तित कर दिया था। वे इन नियमों को स्वत सिद्ध सत्य (axiomatic truths) समऋते थे जिनकी सत्यता की मिद्र करने की कोई चावश्यकता नहीं थी। परम्परागन धर्यशास्त्रियों के विचारानसार य मोलिक ग्राधिक सिद्धान्त भौतिक विज्ञान के नियमों के समान घटल तथा विश्वव्यापी थे। ये नियम सभी स्थानो पर सभी परिस्थितियों में लागू होने हैं ऐसा इन ग्रर्थशास्त्रियों का हत बिङ्वास था। इतिहासवादी सम्प्रदाय के रोलको ने इस गलत विचारधारा का खाडन करने का प्रयास किया। इस सम्प्रदाय के अर्थशास्त्रियों ने इस सत्य पर बल दिया कि धर्यशास्त्र समाज विज्ञान है तथा समाज में परिवर्तन होने के साथ-साथ इस विज्ञान के नियमों में भी परिवर्तन होना म्बाभाविक है। ब्राधिक नियम भौतिक विज्ञान के समान बटल तथा निरपेक्ष कदापि नहीं हो सकते हैं। इतिहासवादी ग्रर्थंडास्त्रियो का कहना था कि चार्थिक नियमो का सम्बन्ध किसी विदेष मामाजिक व ग्राधिक परिस्थिति से होता है तथा परिस्थिति में परिवर्तन होने पर जो ग्राधिक नियम पहली परिस्थिति में लागू होता था बाद की परिस्थिति के लिये उपयक्त नही होगा। इतिहासवादियों ने इस निचार का १८ वी व १६ वी शताब्दियों की भिन्न स्थितियों के उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण किया।

इतिहासचादी सम्प्रदाय के सदस्यों का कहना है कि प्रत्येक श्रर्थशास्त्री के श्राधिक विचार केवल उसी समय व समाज के दृष्टिकीए से उपयुक्त होते है जिसके प्रभाव का वे विचार स्वय परिएाम होने है। एडमस्मिथ की पूनक Wealth of Nations को १७७६ में लिखने के समय जो सामाजिक व ग्राधिक परिस्थितियाँ थी वे १६ वी काताब्दी में विद्यमान परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न थी। फलस्वरूप एडपस्मिय ने जिन ग्राधिक सिद्धान्तों का अपने समय की परिस्थितियों के अनवल अपनी पूरतक मे प्रतिपादन किया था वे सिद्धान्त ५० वर्ष पश्चात १६ वी शताब्दी मे. परिस्थितियों में भारी परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप, ग्रन्पयुक्त थे। इतिहासवादी के रेखको ने आधिक नियमो तथा सस्यात्रो की सापेक्षता (relativity) मापेक्षता की ग्रीर ध्यान श्राकापत किया तथा इतिहास के श्रध्ययन पर जोर दिया। इत ग्रथंगास्त्रियो का कहना था कि प्रत्येक आधिक समस्या का अध्ययन करके उस सन्ययन के साधार पर उपयुक्त साथिक नीतियों का निर्माण करना सनिवार्य है। रिकार्डो की जिसमन रीति (deductive method) के स्थान पर इतिहासवादी सम्बद्धाय के लेखको ने प्रागमन अववा इतिहासनादी शीन (inductive or historical method) का प्रचार किया। उन्होंने मानव प्रवृत्तियो व समाज विज्ञानों के मध्य पारस्यरिकता का स्वव्हीकरए किया तथा वास्तविक ऐतिहासिक प्राधार सामग्री के अध्ययन पर जोर दिया। इतिहासनादी सम्प्रदाय के अर्थशास्त्रियों के विचारानुसार ग्रथंशास्त्र ग्राथिक इतिहास का दर्शन (philosophy) था।

## इतिहासवाक्षी सम्प्रदाय को जन्म देने वाली परिस्थितियाँ

यद्यपि ब्रथंत्रास्त्र सस्यापक अपनी धार्थिक विचारधारा को ब्यापक समक्रते थे परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत थी। सत्य तो यह है कि सस्थापिन अर्थशास्त्र इंगलैंड में १ = वी शताब्दी की ग्राधिक स्थितियों व सस्याग्रों का विशेष परिणाम था। सस्यापित भाषिक सिद्धान्त विशेष रूप से इंगलेंड की १८ दी हातारही की आर्थिक परिस्थितियों के सीमित शब्ययन पर आधारित थे। १५ वे श्रव्याय से सिसमोडी के ग्राधिक विचारों के श्रध्ययन के सम्बन्ध में इस बात का श्रध्ययन किया गया है कि जिस प्रकार १६ वी शताब्दी के ब्रारम्भ में संस्थापित ब्राधिक सिद्धान्ती की अनुपयुक्त ता तथा अवास्तविकता स्वष्ट हो गई थी। इसी प्रकार १७ तथा १८ वें अध्यायों में राष्ट्रवादियों के विचारों के अध्ययन के सम्बन्ध में यह भली प्रकार स्पष्ट कर दिया वाहै कि जर्मनी तथा सयुक्त राष्ट्र घाँफ ग्रमरीका के समान राष्ट्री, जिनकी परिस्थितियाँ इगलैंड की परिन्थितियाँ से भिन्न थी, के लिए एडम स्मिय तथा उसके धनुवायियों का श्रर्थशास्त्र उपयुक्त नहीं था।

मस्थापित ग्रर्थशास्त्र ग्रनेक दोवो से परिपूर्ण था। इसकी सरलता स्वय ही इसका दोप थी। १६ बी शताब्दी के मध्य के परनात लगभग सभी संस्थापित माधिक सिद्धान्तों की कडी माबोचना की गई थी। मजदूरी के संस्थापित वेतन कीप सिद्धान्त, मूल्य के उत्पादन-व्यय निद्धान्त, रिकाडों के लगान सिद्धान्त तथा घन, 
उत्पादन, व्याज, लाम, पूर्वी इत्यादि सभी तत्वापित विवार कही आंलोवनाओं 
के ब्राक्ष्मणों से मुक्त न थे। तमाजवादी, राष्ट्रवादी, समाज सुमारक, दांगीनिक, 
मेट-माइमनवादी सथा इतिहामवादी सम्प्रदाय के सदस्य, सभी सम्प्रापित सर्यदास्त्र के ब्रात्नीचक थे। यद्योग एडम दिस्य, माहत्यम व मिल ने ऐतिहामिक सामग्री 
का अपने सर्ववारन ने प्रदाय किया वा, परन्य, महुद सर्य है कि जिन स्थानी पर्द 
ऐतिहामिक मामग्री का प्रयोग किया वा, परन्य, महुद सर्य है कि जिन स्थानी पर्द 
ऐतिहामिक मामग्री का प्रयोग किया नया पर वहाँ लेखक का एकमात्र उद्देश प्राप्ति 
विमाग की व्याप्तवा को निवड करना था। उदाहरहाग्यं माहबस ने अपने जनसस्य। 
माइमन्त्री आधार-सामग्री का प्रयोग पिता है।

स्मिथ की पुस्तक Wealth of Nations के प्रकाशित होने के समय क्रपंशास्त्र के अध्ययन की ऐतिहासिक रीति लोकप्रिय नहीं थी। सामाजिक व द्यार्थिक विकास न होने के नारए। ऐतिहासिक सामग्री न तो पर्याप्त मात्रा में उप-लब्ब हो थी तथा न इसके विश्तेषरा की विधि का ही विकास हो पाया था। इतिहासवादी रीति की प्रमुख विशेषता "स बात मे है कि इसके ग्रन्तर्गत ग्राधिक जीवन का ब्राय्ययन मानव जीवन के प्रत्येक रूप के परीक्षरण के द्वारा किया जाता है। डॉल्डानवादी सम्प्रदाय ने अर्थशास्त्री आर्थिक समस्याग्री का ग्रह्ययन करते समय मदा इस सत्य से भनके रहते है कि समाज गतिकील है। इतिहासवादी अर्थशास्त्रियों ने इतिहास के अध्ययन के आधार पर आधिक सिद्धान्तों का पनिर्माण करने का प्रयत्न किया था। इतिहासवादी अर्थनास्त्रियो का यह कहन' था कि अर्थशास्त्र की इतिहास, कला, साहित्य, नीतिशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भाषा, संस्कृति, कता, रीति-रिवाज, धर्म ग्रादि तत्वो से मलग नहीं किया जा सकता है। आर्थिक समस्याएँ व सन्यार समन्त मानव समन्त्रायो व सस्थान्नो का ही एक रूप हैं तथा जिस प्रकार भाग के अध्ययन के लिए कुल का अध्ययन आवश्यक होता है, इसी प्रकार अर्थशास्त्र के अध्यान के निए इतिहास, कना संस्कृति खादि मानव तत्वों का श्रद्ययन श्रतिवार्य होता है।

## इतिहासबादी सम्प्रदाय की शाखाएँ

इतिहासवादी सम्प्रदाय, जो जमंनी में निक्रय था, को साधारणतया दो सम्प्रदाया - प्राचीन इतिहासवादी नम्प्रदाय (Older Historical School) तथा

प्रसिद्ध अमरीकी अर्थनात्त्री प्रोफेनर जे॰ ऐंड तुम्पीटर के विचारातुसार प्राचीन इतिहासवार्धे सम्प्रदाय तहद का प्रयोग जिस्त नहीं है। गुम्पीटर का कहना है कि हमसी केवत एक ही इतिहासवार्धी सम्प्रदाय ना विचार करता चाहिए जिसके गरदेव वॉन स्मोत्तर (Gustav von Schmoller)

नवीन इतिहासवादी सम्प्रदाय (Younger Historical School)<sup>2</sup> में विभाजित किया गया है। इन सम्प्रदायों के अतिरिक्त जो अंगरेज प्रयंसास्त्री इतिहासवादी रीति के अनुगायी ये उन सब को शिंटिश इतिहासवादी सम्प्रदाय (Brush Historical-School) से सकेत किया गया है। सर्वप्रयम हम इन सम्प्रदायों के व्यक्तिगत सदस्यों के विभागी की सिक्ष व्यास्ता करेंगे तथा तत्वरचांतू इतिहासवादी सम्प्रदाय के आलोजनारमक (Critical) तथा रचनात्मक (Positive or Constructive) प्राधिक विवारों का प्रथमन करेंगे।

## प्राचीन इतिहासवादी सम्प्रदाय (Older Historical School)

जर्मन इतिहासवादी सम्प्रदाय के शायिक सिद्धास्तो का प्रतिपादन सर्वत्रथम तीन जर्मन प्रथंशास्त्रियों ने किया था। ये तीन प्रथंगास्त्री, जो प्राचीन इतिहासवादी सम्प्रदाम के तीन स्त्रमां के सागा हैं, बूनो हिल्डेब्राग्ड (Bruvo Hildebrand), विल्हेम रोकर (Wilhelm Roscher) तथा कार्ज नीच (Karl Knies) थे। इन सिक्कों ने संस्थापित आर्थिक सिद्धालों की कडी आलोचना की थी। इनके मतानुसार वर्षयास्त्र के अध्ययन की रीति निगमन न होकर प्रायमन प्रथवा इतिहासवादी होनी चाहित। ग्रुब प्राचीन इतिहासवादी सम्प्रदाय के इन तीनों सर्वशास्त्रियों के निचारों की क्रमशः सिक्षर व्याव्या की जा सकती है।

## ब्रूनो हिल्डेबान्ड (१८१२ ई०-१८७८ ई०) (Bruno Hildebrand)

हिल्डेबान्ड, जो प्राचीन इतिहासवादी मध्यदाय के तीन प्रतिनिधियों में से एक थे, का जन्म १८२९ ईं० में हुमा था। उन्होंने में हलो (Breslau) नामक न्यान पर इतिहास तथा प्रमंतास्य भी शिवार प्राप्त की थी। उप ममय की नरकार के साथ राजनीतिक मसभेद होने के कारण ये क्वीउन्जईंड चसे गये थे जहाँ पर उन्होंने व्युक्ति (Zurch) तथा बदने (Berne) के पिट गर कार्य

नेता थे। गुम्पीटर का कहना है कि वे तीन अमेन अयंगास्त्री —हिटटेग्रान्ड (Huldebrand), नीज (Knues), तथा रोगर (Roscher)—जिनको प्राचीन हिट्हेग्रान्ड राचीन हिट्हेग्रान्ड प्राचीन हिट्हेग्रान्ड प्राचीन कि प्राचीन हिट्हेग्रान्ड प्राचीन कि प्राचीन कि

<sup>्</sup>राधुनीरट में प्राचीन तथा नवीन यो सम्प्रदायों के प्रतिदिक्त एक स्नय तीसरे नवीनतथ इनिहासवादी सम्प्रदाय (Yourgest Historical School) वी भी व्यास्त्रा की है। सुर्थाटर के विचारानुसार दम जर्मन नवीनतम दिल्लामात्री सम्प्रता के तीन प्रमुख मध्य कार्यर स्थीपक (Arthur Spe.hoff), वर्नर मोहन्दें (Werner Sombart-1863-1941) तथा मैनम वैचर (Max Weber- 864 to 1920) थें। (Schumpeter , Ihid: p. 815-81).

कियाथा। १८६१ ई० में जर्मनी वापस आने पर उनकी जैना (Jena) में प्राध्या-पक के पद पर नियुक्ति हो गई थी तथा इस पद पर वे अपने मृत्यु समय तक नियक्त रहे।

१८६३ ई॰ में हिल्हेबान्ड ने Year Book for Economics and Statistics नामक पतिना, जिसके वे लगभग एक दशाब्दी तक सम्पादक रहे थे, का श्रीगरीय किया था। वे समाज सुधार में सदा सिक्रय रिच रखते थे तथा १८७२ ई॰ मे मस्थापित Verein fur Socialpolitik नामक सस्था के प्रवर्त को में थे। उनकी रुचि व्यापक थी तथा Yearbook के लिए उन्होने ग्रनेक विषयों से सम्बन्धित लेख लिये थे। १८४६ ई० में प्रकाशित अपनी पुस्तक Die Nationalokonomik der Gegenwart und Zukunft (Economics of the Present and Future) में उन्होंने इतिहासवादी रीति के पक्ष में विचार व्यक्त किये थे।

हिस्डेबान्ड ने सस्थापित ग्रर्थशास्त्र की विषय सामग्रीतथा रीति को ग्रस्वी कार किया तथा सम्यापित माथिक मिद्धान्तो के प्राकृतिक नियमो तथा उनकी व्याप कता को गलत बनलाया । अन्य इनिहासवादी अर्थशास्त्रियो तथा अन्य जर्मन तेखक। व विचारको के समान हिल्डेब्रान्ड ने भी ब्यक्ति को समाज का लक्ष्य स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। वे इतिहास के ग्रध्ययन पर ग्राधारित एक नये ग्रथंसास्य— सम्कृति के विज्ञान—की स्थापना करना चाहते थे। यह विज्ञान इतिहास के अध्ययन द्वारा सभी समाजो के पूर्ण मार्थिक विकास का सग्रह होना चाहिये । उनका विश्वास था कि इतिहास के अध्ययन द्वारा अर्थशास्त्र को न केवल नया जीवन ही निल सकेगा बल्कि यह पहले की अपेक्षा अधिक वास्तिधिक तथा वैज्ञानिक रूप भी घारण कर सकेना। अर्थशास्त्र के अध्ययन में इतिहास के महत्व को हिल्डेब्रान्ड ने अपनी पुस्तक Economics of The Present and Future की भूमिका में इस प्रकार व्यवत किया है "इस पुस्तक का उद्देश्य राजनीतिक अर्थशास्त्र के अध्ययन के इतिहासवादी टिप्रिकीण को उत्ते जित करना तथा राजनीतिक ग्रथंशास्त्र विज्ञान को राष्ट्री के भायिक विकास के सिद्धान्तों का ग्रन्थ बनाना है।"

हिल्डेबान्ड के विचार रोक्षर के विचारों की भपेक्षा अधिक हुढ थे। रोशर के समान वे सस्थापित सिद्धान्तों के प्रश्न पर समभौते के पक्ष में न थे। हिल्डेब्रान्ड के विचारों का उस समय के जर्मन व विदेशी विचारों पर काफी प्रभाव पडा था। उन्होंने ग्र∉शास्त्र का अनुसधान में काफी प्रयोग विया था । संस्थापित अर्थशास्त्र के झाली-चक होने के साथ साथ वे समाजवाद, जो उस समय यूरोप के राज्यों में तेजी के

साथ फैल रहा था के भी कड़े ब्रालीचक थे।

विल्हेम रोशर ( १८१७ ई॰ – १८६४ ई॰ ) ( Wilhelm Roscher )

विल्हेम रोश्चर प्राचीन इतिहासवादी सम्प्रदाय के नेता तथा प्रवर्तक ये।

उत्तका जग्म १८१७ ई॰ मे हुम्रा या। उन्होंने गोटिंगन (Gottingen) तथा बिलन (Berlin) के विश्वविधालयों में विधियान्य (Jurisprudence) तथा भाषा- यी सिलता प्राप्त की थी। गोटिंगन में चार वर्ष (१८४४-१८४७) तथ पढ़ाने के विश्वविधालयों में विधियान्य (Jurisprudence) तथा भाषा- यी सिलता प्राप्त की थी। गोटिंगन में चार वर्ष (१८४४-१८४७) तथ एका विशेष पश्चा तथा हों से पढ़ाने के सिल किल के थे। अग्य पुरत्तकों के प्रतिविध्वत वे Grundriss au Vorlesungen uber die Staatswirthschaft nach geschichtlicher Methode (Outline of Lectures on Political Economy according to the Historical Method); १८५१ ई॰ में अकारित Zur Geschichte der englischen Volkswirthschafts]ehre (History of English Political Economy in the 16th and 17th centuries) १८७४ ई॰ में अकाशित Geschichte der Nationalokono mik in Deutschland (History of Political Economy in Germany तथा १८५१ ई॰ में अकाशित Die Nationalokonomik des Handels und Gewerbefleisses (The Economics of Commerce and Industry) प्रसिद्ध पुस्तकों के लेकक थे।

रोश्चर की इतिहासवादी रीति की रूप रेखा उनकी पुस्तक Grundriss मे पाई जाती है। यद्यपि वे सस्थापित सिद्धान्तो के बालोचक थे परन्तु उनकी बालो-चनायें हिल्डेबान्ड के समान तीखी व असन्तलित न थी। राजनीतिक ग्रथंशास्त्र के लक्ष्य की, अपनी पुस्तक Grundriss की भूमिका मे, व्याख्या करते हुये उन्होने लिखा है कि अर्थशास्त्र का लक्ष्य 'केवल यह व्यास्या करना है कि लोगों ने क्सि उद्देश्य की प्रांत के लिये कार्य किया है तथा ब्राधिक मामलो पर उन्होंने क्या सीचा है। किन उद्देश्यों का उन्होने पालन किया है तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति में उनको कितनी सफलता प्राप्त हुई है तथा लोगों ने किस कारए। इन उद्देश्यों का पालन किया तथा क्यो उनको सफलता प्राप्त हुई है। इन सब बाती के सम्बन्ध में हमको राष्ट्रीय जीवन से सम्बन्धित अन्य विज्ञानो--राष्ट्रीय, वैधिक तथा राजनैतिक इतिहास तथा राष्ट्र के सभ्यता के इतिहास-से सभीपी सम्पर्क स्थापित करके ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है।" इसी प्रकार थन्य स्थान पर रोशर ने इस प्रकार लिखा है: "इमारा उद्देश्य केवल मन्ष्य की ग्राधिक प्रकृति तथा उसकी ग्राधिक ग्रादश्यकताओं की व्याख्या करना तथा उन सस्थाम्रो, जिनके द्वारा इन मावश्यकताची की पूर्ति की जाती है, के नियमी तथा विशेषनाम्रो की जाँच करना है।" रोशर का यह विश्वास था कि इतिहासवादी रीति ही व्यावहारिक व वैज्ञानिक रीति थी। उनके ऐतिहासिक लेखो तथा १८५४ ई०-१८६४ ई० के मध्य मे प्रन्थों मे प्रकाशित उनशी पुस्तक System der Volks Autschaft (System of Political Economy) में इति-

<sup>3.</sup> Principle of Political Economy Vol I, p. 111

बादी रीति के द्वारा ग्रयंशास्त्र का अच्ययन किया गया है। अपनी पुस्तक Die Nationalokonomik des Handels-und gewerbefliesses (The Eco. nomics of Commerce and Industry) में रोगर ने इतिहासवादी रीति का व्यावहारिक वाणिज्य व मौद्योगिक समस्यायों के ग्रध्यमन मे प्रयोग किया है।

## कार्स गरस्य ग्रहोरफ नीज (१८२१ ई०-१८६८) (Karl Gustav Adolf Knies)

प्राचीन इतिहासवादी सम्प्रदाय के तीसरे सदस्य कालं नीज दा जन्म १५२२ ई० में हुआ था। उन्होंने प्रपने जीवन के तीस वर्षों (१८६५ ई० से लेकर १८६६ तक) ग्रह्मापन कार्यं किया। वे अनेक लेखो व प्रितकाश्रो के लेखक थे। उनकी प्रमिद्ध पुस्तको मे १८५३ ई० मे प्रकाशित Die politische Okonomie vom Standpunkt der geschichtlichen Methode (Political Economy from the Standpoint of the Historical Method); १८७३ ई०-१८७६ ई० मे प्रकाशित Geld and Kredit तथा १८५३ ई० में प्रकाशित Die Eisenbahnan und ihre Wirkungen (The Railroads and Their Effects) के नाम विरोपत्प से उल्लेखनीय हैं। नीज इतिहासवादी सम्प्रदाय के सब में अधिक प्रभावपाली प्रतिनिधि थे। उनका कहना था कि समाज की किमी समय पर ग्रायिक सस्याये तथा ग्रायिक विचार उस समाज के ऐतिहासिक विकास का परिस्हाम होते हैं। संद्वान्तिक ग्रयंगान्त्र के नियमों की प्रकृति व्यापक नहीं हो सकती है। इन का महत्त्व केवल किभी विशेष स्थान तथा समग्र पर ही होता है। आर्थिक और सामाजिक सस्थाओं की धारणा में समय समय पर परिवर्तन होते रहने के कारण इतमें मम्बन्धित आर्थिक नियम भी परिवर्तनीय होते हैं।

प्राचीन इतिहासवादी सम्प्रदाय के तीनो प्रवर्तको से सभी बातो पर सर्व मम्मति नहीं थी । उदाहरसार्थ नीज ने रोशर तथा हिल्डेब्रान्ड की ग्रालीचना की है। परन्तु आपम में कुछ बानों पर भतभेद होते हुए भी — उदाहरण के लिए नीज रोगर के इस मत से सहमत नहीं थे कि कुछ धाधिक नियमों की भौतिक विज्ञानों के नियमों के समान व्यापक प्रकृति होती है — तीनों में संस्थापित ग्रार्थशास्त्र पर श्राक्रमणुकरने में एक मन था। इस सम्बन्ध में भी तीनों में एक मत था कि सत्य को ज्ञात करने के लिए पूर्ण जांच करना लगा इतिहास का श्राच्यायन करना द्यतिवाये था।

नबीन इतिहासबादी सम्प्रदाय (Younger Historical School)

यद्यपि रोशर, हिल्टेब्रास्ट तथा नीज ने सस्थापित आर्थिक विचारधारा ना िहातवादी सम्प्रदाय का सम्यापन करने प्रथंशास्त्र के प्रध्यपन को बोर प्रेरिन किया था, परन्तु वास्तविक ऐतिहासिक सनुस्थान

विल्हेम रोहे एक दल के द्वारा ही किया गया था। यह दल जिसके नेता प्रसिद्ध

जर्मन प्रशंबास्त्री नस्टेब बान समोक्षर थे, ग्राधिक विचारभाराओं के इतिहास में नवीन इतिहासवादी सम्प्रदाय के नाम से प्रविद्ध है। इन सम्प्राय के ग्रन्य सदस्य खुको ग्रन्दानी (Lujo Brentano), कार्लवुचर (Karl Bucher), ग्रहोस्क हैस्ट (Adolf Held), एडोस्क वागनर (Adoll Wagner) तथा जी० एफ० नेन (G. F. Knapp) थे। इन सम्प्रदाय के ग्रन्य सभी सदस्यों के विचार प्रयने नेता समीक्षर के विचारों से प्रभावित हुए थे। ग्रब हम इस सम्प्रदाय के कुछ सदस्यों की सिवास्त्र

## गस्टेच वॉन शमोलर (१८३८ ई०-१६१७ ई०) (Gustav von Schmoller)

गस्टेव बात समीलर तथीत इतिहासवादी सम्प्रदाम के नेता तथा जर्मनी के एक महान प्रश्नीवाहन थे। वे बलिन विश्वविद्यालय में लगभग दूर वर्ष तक प्रोफेमर के पद पर निमुक्त रहे थे गया यहाँ रह कर एक अच्छे अध्यापक व लेखक के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त की थो। वे १८७२ ई० में सस्यापित Verein fur Social politik (Umor for Social policy) नामक समाज सुधार सम्या के प्रवर्शनों में थे। ग्रामोलर अनेक लेखकों, पुस्तिकां भ्रों व पुस्तकों के लेखक थे। उनकी पुस्तकों प्रत्नकों पुस्तकों प्रत्नकों पुस्तकों प्रत्नकों पुस्तकों प्रत्न प्राप्त प्राप्त प्रस्तिक प्रयाप्त प्रस्तिक प्रयाप्त प्रस्तिक प्रयाप्त प्रस्ता प्रयाप प्रस्तिक प्रयाप्त प्रस्तिक प्रयाप्त प्रस्तिक थे। उनकी पुस्तकों प्रस्तिक प्रयाप्त प्रस्तिक थे। उनकी पुस्तकों प्रस्तिक प्रयाप्त प्रस्तिक प्रयाप्त प्रस्तिक प्रयाप्त प्रस्तिक प्रयाप्त प्रस्तिक प्रयाप्त प्रस्तिक प्रयाप्त प्रस्तिक प्रयाप प्रस्तिक प्रयाप विश्वविद्य में उल्लेखनीय है।

प्रमोत्तर सस्यापित सिद्धान्तो तथा प्राचीन इतिहामवादी सम्प्रदाय, विशेषरूप से शोषर के, विचारो, सेवारे, पुत्तको इत्यादि से मली प्रकार परिचित ये यदापि प्रपत्ने पूर्वाधिकारी प्राचीन इतिहासवादी सम्प्रदाय के विचारको के समान समोलर मी प्रामान्त्रन रीत (ति स्वाधिकार) के समर्थक थे, परंगु वे निगमन रीत के प्रयोग के विरोध में न थे। उनके विचारानुसार सर्वधास्त्र समाजविज्ञान—को स्वय इतिहास राजनीति शास्त्र नीतिमास, समाजवास्त्र, दर्गनास्त्र इत्यादि का समह है—का ही एक सग था। प्रमोजर का युरू पूर्ण विस्वास था कि स्वाधिक सिद्धान्त इतिहास पर स्वाधीर होने चाहिए।

समोलर की प्रमिद्ध पुस्तक Grundriss, जिनका प्रथम प्रन्थ १६०० ई० तथा दूसरा प्रन्थ १६०४ ई० मे प्रकासित सुप्ता था, को इतिहासवादी सम्प्रदाय के विचारो—ऐतिहासिक अनुसवान—का सप्रह कहना अनुचित न होगा। प्रपनी इस पुस्तक के प्रथम प्रत्य के दो खण्डों मे आनोलर ने राजनीतिक धर्यशास्त्र तथा समाज के मामाजिक, ऐतिहासिक, नैतिक, कानूनी (legal) प्राधारो तथा साहित्य व विज्ञान की रीतियों की व्याच्या की है। इसरे खण्ड में साहित्य तथा राजनीतिक प्रयंशास्त्र के ऐतिहासिक विकास की क्यास्या की गई है। इतिहास के प्रध्यान के आधार पर समोलर ममाज की प्रारम्भिक ध्रवस्था से लेकर १९वी गताब्दी तक प्रयंशास्त्र विज्ञान के विवास की व्याख्या की है। इस सम्दन्ध मे शमीरार ने अर्थबाह्य की समाजिक प्रकृति, इम के आरम्भ तथा वर्तमान प्रवस्था की व्याख्या की है। परिवार, सामाजिक दलों के रहन-सहन के ढंग, राज्य व समाज का ष्राधिक जीवन, सम्पत्ति की प्रकृति, सामाजिक व आर्थिक व्याविभाजन आदि सभी क्षियों पर लेखक ने प्रकास इस्ता है।

पुन्तक के दूसरे प्रत्य के दो खण्डों से वितिसय तथा तमस्त ग्राधिक जीवन के विकास के सम्बन्ध से विवेदना की गई है। अर्थव्यवस्था के ग्राधिक संकटों, वर्ष सम्प्रत वास्त नामुत तथा मुवार सम्वय्धी विषयो पर लेखक ने अपने किचारों को क्यक्त किया स्वयं, बानून तथा मुवार सम्वयंधी विषयो पर लेखक ने अपने किचारों को क्यक्त किया एक कर के स्वात्त के स्वयंक रूप की व्यात्ता की है। ग्रामोल र किया के प्रत्यंक रूप की व्यात्ता की है। ग्रामोल से प्राधीन व समकासीन लेखकों के सिद्धान्तों का ग्रयने विचारों को व्यक्त करने के तियं उपमोण किया है। ग्रामोलर को है शिल्हामंत्रादी सम्प्रदाय का मन्चा प्रतिनिधि कहताने का गीरिय प्राप्त है क्योंकि ग्राभीन इतिहासवादी सम्प्रदाय के लेखकों, विचारों प्रिप्तव्यक्त का भारी प्रयाव है। प्राचीन इतिहासवादी सम्प्रदाय के लेखकों, विचारों प्रिप्तव्यक्त का भारी प्रयाव है। प्राचीन इतिहासवादी सम्प्रदाय का स्वाचिक सिद्धान्ती व रीति के कहुर प्रालोचक नहीं थे। उन की ग्रालोचनाओं का हप प्रमुचित न होकर विज्ञानिक या। ग्राभोलर ने इतिहासवादी सम्प्रदाय में संस्थापित मिद्धान्तों के प्रति सहवानिक वा। ग्राभोलर ने इतिहासवादी सम्प्रदाय में संस्थापित मिद्धान्तों के प्रति सहवानिका की भानता को प्राप्ता कर यह स्पष्ट किया कि सब रीतियों का प्रया अलग ग्रत्य महत्व है।

प्रवने समय के महान खर्यशास्त्री होने तथा इतिह!मदादी सम्प्रदाय के नेता होने के अतिरिक्त समोलर एक महान समाल सुधारक भी थे।

## लुजो च्रेन्टानो (१८४४ ई०-१६३१ ई॰) (Lujo Brentano)

(Ludwig Joseph Brentano) या लीपित (Lipzig), म्यूनिस (Alunich), विस्ता (Vienna), वेसनी सारित (Lipzig), म्यूनिस (Alunich), विस्ता (Vienna), वेसनी सारित स्थानी पर प्राध्यापक रहे थे। वर्षमास्त्र के शितिका शिर्मित (Alunich), विस्ता (Vienna), वेसनी सारित स्थानी पर प्राध्यापक रहे थे। वर्षमास्त्र के शितिका शिर्मित हों के प्राप्त कर्म सारित हों के प्रत्य (स्थान के सारित हों के प्रत्य के प्रत

wirtschaft in der Geschichte (Ethies and Economics in History) तथा १६०६ ई॰ मे प्रनाशित Die Entwicklung der Wertlehre (The Development of Value Theory) विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

शमोलर के समान खजो बेन्टानो भी एक बहुत कुशल शिक्षक थे। अर्थशास्त्री के साते भी उनका स्थान प्रथम श्रीणी के जर्मन अर्थशास्त्रियों में है। राज्य के सम्बन्ध में द्वेन्टानों के विचार ग्रन्य इतिहासवादी लेखकों के समान सक्वित न थे। उनके इष्टिकोण में व्यावहारिकता पाई जाती है। उनके मतानुनार राज्य सर्वशक्तिमान (Omnipotent) तथा व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिये। वे राज्य तथा राजनीतिज्ञों को पूर्ण सत्ता प्रदान करने के पक्ष में न थे क्यों कि उनका कहना था कि बहुधा राज्य तथा इसके कर्मचारी अपने पदो तथा शक्तियों को अपने स्वार्थ के हितों में प्रयोग करते हैं। वे स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में थे। इसका एक कारण यह था कि वे सरकारी विधान के विष्ट थे। उनका यह विश्वास था कि आधात करों के समान विशेष विधान कुछ विशेष वर्गों के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लागु किये जाते है। ग्रायात करो के द्वारा राष्ट्रीय हितो के स्थान पर वर्गीय हितो की सुरक्षा होती है। ब्रेन्टानो के श्रम, वेतन, उत्पादक श्रमता व श्रम सघ सम्बन्धी बिचारों में मौलिकता विद्यमान है। यद्यपि सामान्यत ब्रेन्टानों के विचार रोग्नर तथा प्राचीन इतिहासवादी सम्प्रदाय के सदस्यों के विचारों से काफी भिन्न है परन्तु उनके विचार तथा अनुसवान इतिहास के अध्ययन पर आधारित हैं। नवीन इतिहासवादी सम्प्रदाय के प्रत्य लेखकों के समान चोन्टानों ने भी संस्थापित ग्रथंशास्त्र के प्रति उदामीनता का दृष्टिकीएा ग्रपनाया है।

## जॉर्ज फ्रोडरिक नैप (१८४२ ई०-१६२६ ई०) (George Friedrich Knapp)

बानं के डरिक मैप जर्मन नवीन इतिहामवादी सम्बदाय के एक प्रभाववाली सदस्य थे। उन्होंने जर्मन कृषि के क्षेत्र में दिनेष सम्बयन व लेखन कार्य किया था। उननी दो प्रसिद्ध पुम्नके १८५७ ई० में प्रकाशित Die Bauernbefreiung und der ursprung der Landarbeiter तथा १-६७ ई० में प्रकाशित Grundherrschaft und Rittergut है। उनके विचारो का जर्मनी में काफी प्रभाव हुमा। जर्मनी में उनकी इन होनों पुस्तको की उच्च क्रीट के सुम्यों में प्रसुका की जाती है।

## कार्ल युचर (१८४७ ई०-१९३० ई०) (Karl Bucher)

काल बुचर लीपजिंग में घष्यायक थे। उन्होंने वडी कुशलता के साथ निगमन व आगमन रीतियों का एकीकरण किया था। १८६३ ई० में प्रकाशित खपनी Industrial Evolution नामक पुस्तक में उन्होंने उन शक्तियों की ध्याख्या की है जिनके परिएतामस्वरूप एक आधिक अवस्था से किसी राष्ट्र को दूसरी आधिक अवस्था प्राप्त होती है।

## एडोल्फ वागनर (१८३५ ई॰-१६१७ ई॰) (Adolf Wagner)

एडोल्फ बागनर बॉलन विश्वविद्यालय मे ४६ वर्ष के दीर्घ समय (१८७० र्ड० मे लेकर १६१६ ई० सक) प्रोफेसर थे। कुशल श्रम्यापन तथा लेखन कार्यके द्वारा उनके विचारों का प्रभाव जर्मनी के श्रतिरिक्त विदेशों में भी खब फैला था। जनकी गराना इतिहासवादी सम्प्रदाय के सदस्यों के अतिरिक्त राज्य समाजवाद के समर्थको के मध्य भी की जाती है। उनके प्रकाशन की विस्तृत नुची में ग्रनेक लेख, पुस्तिकाएँ तथा पुस्तके सम्मिलित है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में १८७७ ई०-१६०८ कि के पहण बार खण्डों में प्रकाशित Finanzwissenschaft (Science of Finance) तथा १८७६ ई० मे प्रकाशित Grundlegung der Politischen Oekonomie (Foundations of Political Economy) विशेष रप स उत्लेख-नीय है। प्रथम प्रतक में सार्वजनिक वित्त तथा दूसरी प्रतक में राजनीतिक धर्यशास्त्र की नबीन हरिटकोरा से विवेचना की गई है। वागनर के लिये सार्वजरिक वित वेवल राज्य की द्वार तथा ब्यय का श्रध्ययन ही नहीं था। वे सार्वजनिक वित्त की समाज मे धन के प्नवितरए। का एक महत्वरूर्ण साधन समक्षते थे। उनका कहनी था कि सार्वजनिक वित्त के द्वारा राज्य समाज से धन का प्रविद्यरण सामाजिक न्याय के नियम के अनुसार कर सकता है तथा सम्पत्ति स्वामियों से करो के द्वारा वह ग्राय प्राप्त कर सकता है जो उनको बिना किसी परिश्रम के प्राप्त होने के दारग 'unearned income' है तथा जिस पर वेबल समाज काही अधिकार होना चाहिये। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वागनर सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में बतंगान कार्या-मक वित्त सिद्धान्त (modern functional finance theory) के प्रतिपारक थे।

उन्होंने सस्थापित धर्षशास्त्र, जिसमे व्यक्ति तथा उसके प्राकृतिक द्राधिनारों को परम महत्व दिया गया था, की धालोधना की थी। उनका कहना था कि मनुष्य, जो समाज का निर्माता है, के प्राकृतिक प्रथिकार नहीं हो सकते है। उनके प्रययान की दिया धार्यक रूप में इतिहासवादी ध्रथवा धागमन तथा धार्सिक रूप में निग-मन थी।

ययिष वागनर एक महान मुखारक थे परन्तु वे क्रान्तिवादी नहीं थे। उनका विश्वास था कि यदि भाषिक समाज की जीवित रहना है तो इसका पून समझ करना धीनवार्य है। ऐसा करने के लिये संपत्ति पर निजी ध्यक्तिमत न्वास्थित के स्थान पर राज्य के स्वास्थित का होना धीनवार्य है। इसी कारण उनकी राज्य समझकाद (State Socialism) का प्रवर्तक कहा जाता है। वे १९७२ ई० में

सस्पापित प्रसिद्ध समाज सुधार सस्पा Verein fur Socialpolitik के सगठनकर्ता थे। उनका कहना था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यवित्तयो का नियंत्रण न
होकर समान समाज का नियंत्रण होना चाहिए। उनका कहना था कि राज्य को
समाज के हित में श्रावरयक वस्तुमं का उत्पादन तथा वितरण करना चाहिए।
परन्तु राज्य का यह भी वर्तव्य है कि वह अपनी कियाओं को इस प्रकार से मपन करे
कि व्यक्ति का विकास सम्भव हो सके। वागनर ने राज्य के कार्यों की ध्यास्या करते
हुए लिखा है कि "राज्य समाजवाद के दो प्रमुख कार्य होने चाहिये। ये दोनो कार्य
एक दूसरे से त्रिवेष कर्ष सम्बन्धिय है। प्रयम, राज्य को ध्यास्यों की ब्राधिक स्थिति से सुधार करना चाहिए। इसरे, राज्य को समान मे केवल कुछ हो व्यक्तियों
प्राप्त करने के हेतु समान से सम्भव होने से रोकना चाहिए। इस उद्देश को
ध्याद करने हेतु समान से सम्भवित सथा धनी वर्ग पर धारोही कर (progressive
tax) लगाया जाना चाहिये।

यदाप बागनर के ग्राधिक विचारों के प्रभाव वी पूर्ग्तया भाग करना सम्भव नहीं है, परन्तु वे कार्मनी के प्रतिवदाली खासवार (Iron Chauceller) विसमार्क के परम मित्र ये तथा इस कारण यह कहा जा सकता है कि विसमार्क की प्राधिक नीतियों का प्ररेशा लोज कानार के ग्राधिक विचार थे।

## नवीनतम इतिहासवादी सम्प्रदाय (Youngest Historical School)

प्रसिद्ध धमरीकी धर्मशास्त्री जं ० ए० द्युम्पीटर के विचारानुमार जर्मन नवीनतम इतिहासवादी सम्प्रदाय के तीन प्रसिद्ध प्रतिनिधि प्रापंर स्वीधौक, वर्नर सीम्बर्ट तथा मैनम वैदर हैं। इन प्रवंदास्त्रियों ने नमीनर के सदेश का प्रचार किया या। यद्यपि से स्वयंत्रास्त्री प्रधंपास्त्र के लक्ष्यों व रीति के विषयों पर शामीवर स्वर्ण्या सह्यत न थे, परन्तु जहाँ तक मीसिक सिद्धान्तों वा प्रश्न या, ये लोग शमीवर के विचारों के सक्के अनुसायी थे।

## ग्रार्थर स्पीथीफ (१८७३ ई॰-१९३८ ई॰) (Arthur Spiethoff)

आर्थर स्पीषोफ ने काफी वर्षों तक शमीलर के सहायक के रूप में कार्य किया था। वे गमीलर द्वारा सस्यापित पित्रका Jabrbuch के सम्पादक भी थं। वे बीन (Bonn) यं प्रोकेनर भी रहे थे। उनको अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि उनके व्यापार कल सम्बन्धी ऐतिहासिक स्रतुमधान पर आधारित है। उनके विचारानुमार व्यापार कको भी समस्या का कारण स्रनुस्थादन (overproduction) में निहित है।

> वर्नर सोमबर्ट (१८६३ ई०-१९४१ ई०) (Werner Sombart)

सीम्बर्टमनुष्य तथा विचार के दृष्टिकोए। से शमीलर का प्रतिरूप था।

उसको पुस्तक Der Moderne Kapitalismus (Modern Capitalism)
मे, जिनमे पूँजीवार के विकास के इतिहास की व्याख्या की गई है, मीतिल अनुनधान
का कोई विन्हु नहीं है। यह पुस्तक १६०२ ई० में प्रकाशित हुई थी। १९१९ ई०
में निवित्त The Jews and Modern Capitalism नामक पुस्तक में सोम्दर् ने यूट्वियों को सम्बन्धि प्रवित्त करने की भावता, जो पूँजीवार का केन्द्र है, के नियं जिम्मेदार घोषित किया था। अपने दीर्घ जीवन में सोम्बर्ट नाजी वन गये थे। यहरियों के प्रति उनका हरियकोण बहुत ही प्रशास्त्रक था। उनका कहना चा कि को एक वार यहरी पैया होता है वह दूसरी तथा नीवरी पीडी तक भी महुरी ही

#### मैक्स बेबर (१८६४ ई०-१६२० ई०) (Max Weber)

मेनस बेबर प्रयंशात्मी, इरिहासकार व मसावशास्त्री सभी श्रतेक हरिटकीयों से समीन के समान सब्ने तथा श्रीवह दिहान थे। मुप्रसिद्ध प्रयंसारणी के नाते हरू में प्रशासित उनकी पुत्रक The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism विशेष रूप में उन्तेषनीय है। इब दुन्तक में बेबर ने यह सिद्ध करने का श्रवाम किया है कि हिम्स धारिक क्षानित के परिरास्त्रकप प्रोटेस्टेस्टबर (Protesianusm) का जम्म हुआ या, उस काल्ति का पूर्वीपतियों के सानकिक विकास पर गहुर प्रसाद परा वा बेबर के इस नवीत विवास का समावसारिश्यों पर गहुर प्रसाद परा वा बेबर के इस नवीत विवास को अन्य दिया तिसमें सभी देवों के नाराक्षारिश्यों पर गहुर प्रभाव पदा तथा हस्ते एक ऐसे प्रहान विवाद को अन्य दिया तिसमें सभी देवों के नाराक्षारिश्यों पर गहुर प्रभाव पदा तथा इसते एक एसे प्रमाद वा स्था हिस्से सभी देवों के नाराक्षारिश्यों पर गाए निया था।

#### अगरेजी इतिहासवादी सम्प्रदाय

सस्यापित ग्रामिक निद्धानों वी आलोचना तथा इतिहासनाथी रोति का अवार केवन वर्षमी तक ही तीधिन नहीं था। वालिबिवता नी यह है कि इत्तंद में भी विद्धान सस्यापित ग्रामिक भित्रवान स्वाप्ति के स्वाप्त के अध्यक्त में अध्यक्त के में अध्यक्त के अध्यक्त के में अध्यक्त के स्वाप्ति अध्यक्त में चित्रवार स्वाप्ति प्रयाप का स्वाप्ति प्रयाप के स्वाप्ति प्रयाप का स्वाप्ति प्रयाप का स्वाप्ति प्रयाप आपना में विद्यार स्वाप्ति प्रयाप्त आपना स्वाप्ति के स्वप्ति के स्वाप्ति के स्वप्ति के स्वाप्ति के स्वप्ति के स्वप्त

रिचार्ड जोन्स ( १७६० ई०-१८५५ ई० ) ( Richard Jones )

रिचार्ड जोन्स, जो हेल्बरी वालेज में मात्यम के उत्तराधिकारी थे, इंगलैंड में

इतिहासवादी आन्दोलन के प्रवर्तन में । १६३१ ई० में प्रकाशित अपनी Essay on the Distribution of Wealth and on the Sources of Taxation नामक पुस्तक में उन्होंने रिकार्डों के लगान विद्यान्त की अपूर्त मान्यताओं (abstract assumptions) की कड़ी आलोचना की थी। जोन्स का कहना था कि तगान की सामस्या की व्याख्या किसी सिद्धान्त द्वारा नहीं की जा सकती है तथा इस के निर्वे ''look and sec'' हिंदकीय को अपनाता अनिवार्य है।

## बास्टर बेजहोट (१८२६ ई०--१८७७ ई० ) (Walter Basehot)

(Walter Bagehot

रिकार्डों के समान बेजहोट को भी फाटके तथा स्टाक एनसवेन्ज (stock exchange) का भारी तान था। वे प्रसिद्ध कथिकोएक, विद्वान तथा सेसक थे । १८७२ ई० ने प्रस्तावित उनकी Lomberd Street नामक पुस्तक क्षिपकोएस विकार के से में भाज भी प्रसम थेएी की प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। रिकारों के प्रसंसक होते हुने भी उन्होंने कार्षिक सकस्याकों के बाब्यमन में इतिहासवारी रीति के प्रयोग पर वल दिया था।

## थामस ऐडवर्ड क्लिफ लेस्लो ( १८२५ ई०-१८८२ ई० ) ( Thomas Edward Cliffe Leslie )

थॉम्स ऐडवर्ड दिलफ लेस्ली को ग्रनेक बातो मे रिचार्ड जोन्स का उत्तरा-धिकारी कहा जा सकता है। उनकी शिक्षा Isle of Man नामक स्थान पर King Wilham's College तथा Dublin मे Trinity College में हुई थी । उन पर सर हैनरी भेन ( Sir Henry Maine) का काफी प्रभाव पडा या तथा उनकी इतिहास-बादी रीति का लेस्ली ने राजनीतिक अर्थशास्त्र में प्रयोग किया था। उनकी प्रसिद्ध पन्तको मे १८७० ई० मे प्रकाशित Land Systems and Industrial Economy of Ireland, England and, Continental Countries सथा १५७६ ई॰ में प्रकाशित Essays in Moral and Political Philosophy विशेषस्य से उल्लेखनीय है। Essays in Moral and Political Philosophy पुस्तक इतिहासवादी रीति का दार्शनिक विवेचन है तथा प्रोफेनर इगराम ने इसकी बहुत प्रश्नसाकी थी। लेस्ली सस्थापित धर्यशास्त्र के सामान्यत तथा रिकार्डो के अर्थशास्त्र के विशेषरूप से आलोचक थे। उनके विचारानमार राजनीतिक अर्थज्ञास्त्र विद्वव्यापी प्राकृतिक नियमों का विज्ञान न होकर उन सिद्धान्तो का सग्रह है जो किसी विशेष इतिहास का परिशास होते है। ये नियम अपरिवर्तनीय न होकर भिन्न समय तथा परिस्थितियो के अनुसार परिवर्त-नीय होते हैं नवीकि इतिहास की यह विशेषता रही है कि इसमे भिन्न युगों तथा देशों में तथा एक ही युग में भिन्न प्रतिपादकों के विचारानुसार परिवर्तन होते रहे हैं। लेम्ली विदोप संस्थापित आर्थिक सिद्धान्तों के आलीचक थे। वाकर (F. A. Walker) नथा थानंटन (W. T. Thornton) के समान लेस्ली ने भी मजदूरी के वेसन कोप सिद्धान्तों की आक्षोचना की थी। करारोपण के सम्बन्ध से उन्होंने उन सभी करों वी आकोचना की थी जिनके फलस्यरूप आर्थिक असमानताओं में बृद्धि होनी है। वे सभी अप्रवक्ष करों के विपक्ष तथा प्रत्यक्ष करों के पक्ष से थे।

## जान कैत्स इंगराम (१८२३ ई०-१६०७ ई०)

(Jonn Kells Ingram)

लेहली के समान इगराम ने भी ट्रीनीटी कानेज, डबिनन (Trinity College Dublin) मे सिक्षा प्रान्त थी। वे लेहली के परम मिश्रों में थे तथा उनके विचार लहली के समान थे। उनकी प्रतिष्ठ पुस्तक History of Political Economy प्रश्नीय के इतिहास के मभी विद्यार्थी भली प्रकार परिचित है। सस्पापित प्रश्नीताहक की ग्रासोजना करते हुए उन्होंने कहा वा कि यह प्रश्नीयक पर की मन-स्वा के प्रध्यान में इतना प्रविक्त क्यान की मानिक व्यस्त या कि इतने ग्रन्थ सामाजिक घटनामों के घट्यन की भीर बिल्कुल प्यान नहीं दिया था। यह निगमन रीत पर इतना अधिक प्रानारित था कि इतिहास के प्रध्यान को उसमें कोई महस्त्र ही नहीं दिया या है। उनका कहना था कि मस्यापित ग्रंपीट्स प्रयास्तिक था तथा इसका विज्ञान के विकास तथा गामाजिक परिवर्तनों से कोई बक्त्य नहीं था।

## म्रानीत्व टोइनबी (१८५२ ई०-१८८३ ई०)

(Arnold Toynbee)

आनींल्ड टोडनवी को इतिहास का विस्तृत ज्ञान था। वे प्रथम समाज सुधा रक थे तथा इसके पश्चात एक प्रधंगास्त्री थे। इतिहास के अपने विस्तृत ज्ञान की सहस्रात सि उन्होंने रिकारों के अपीगास्त्र, विभारत से रिकाडीवादी ज्ञान की सहस्रात सि उन्होंने रिकारों के अपीगास्त्र, विभारत से रिकाडीवादी ज्ञान सिखारत के प्रति हत्य उत्तर हीएक्सेण रखते थे। वे एक मुझाल अध्यासक थे। वेस्थोंने कारीज, प्रावस्त्रोंके दें विकास कर विकास कर प्रविक्त उत्तर हीएक्सेण रखते थे। वे एक मुझाल अध्यासक थे। वेस्थोंने की सिता की स्वास सि उन्होंने पूर्वीचार के पिता सिका तक प्रविक्त का शाला था। उनकी मुस्सु के पश्चात उन्होंने पूर्वीचार के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाम शाला था। उनकी मुस्सु के पश्चात उत्तर वे द्यास्त्रात १८८४ है में Lectures on the Industrial Revolution o the Eighteenth Century in England मामक पुरस्त्र के रूप में प्रकाशित हुं थे। उनका कहना या कि धर्मदास्त्र तथा इतिहास में एक विशेष महरा सबस्य धा उनका विवार या कि धर्मदास्त्र विद्वारों का प्रावार का प्रदात सक प्रपार का प्रवार का प्रवार का प्रवार का प्रवार के विद्वारों का प्रवार का प्रवार के प्रवार का प्रवार का प्रवार के विद्वारों का प्रवार का प्रवार के सुध्य वारक का प्रवार के सुध्य वारक का प्रवार के सुध्य वारक की प्रवार के प्रवार के प्रवार की प्रवार के सुध्य वारक की प्रवार के सुध्य वारक की प्रवार के प्रवार के प्रवार का प्रवार के प्रवार का प्रवार के प्रवार की प्रवार का प्रवार की प्रवार का प्रवार का प्रवार का प्रवार का प्रवार के प्रवार की प्रवार का प्रवार के प्रवार के प्रवार का प्रवार के सुध्य वारक की प्रवार का प्रवार का प्रवार का प्रवार के प्रवार के प्रवार के प्रवार का प्रवार के प्रवार का प्रवार का प्रवार का प्रवार की प्रवार का प्रवार का प्रवार का प्रवार का प्रवार का प्रवार का प्रवार के प्रवार का प्रव

विल्यम कीनगहम ( १८४६ ई०-१६१६ ई०) (William Cunningham)

विलियम कर्निगहम प्रसिद्ध अगरेण अर्थशास्त्री एलफोड मार्शन के केश्विः

विद्रविद्यालय में समकालीन ये तथा मार्गल उनसे सदा सतक रहते थे। है १८०६ ई० में उन्होंने केम्ब्रिज विद्रविद्यालय से सर्वेत्रथम आर्थिक इतिहास पढ़ाना आरम्भ किया था। १८८२ ई० में उनकी प्रसिद्ध पुन्तक The Growth of English Industy and Commerce प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक आर्थिक इतिहास के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने लेखों तथा पुत्तकों में इस महान स्वय के स्वयट किया है कि आर्थिक, औयोंगिक तथा राजनैतिक इतिहासों में पारस्वित्त कि निर्मेत्त होती है। अन्ते। पुस्तक Western Civilisation in its Economic Aspects, जो सावा में १८६८ ई० व १६०० ई० में प्रकाशित हुई थी, में करिंगहम ने सम्यता के उद्दिकासारमक विकास (evolutionary development) पर विदेश वल दिया है।

## विलियम जेम्स ऐशले (१८६० ई० १६२७ ई०) (William James Ashley)

स्राधिक विचारों के इतिहास में विलयम जेम्स ऐशले का नाम किनाहम की स्रवेशा स्रीधक प्रसिद्ध तथा परिचल है। ऐशले ने Balliol, College Oxford में निशा प्राप्त की धी तथा Sir Henry Mana व Arnold Toynbee उनके सम्प्राप्त रहे थे। ऐसी स्थिति में ऐशले पर Sir Henry Mana य Arnold Toynbee ही हितामवादी विचारपारा का प्रभाव चक्रण स्वाप्त ही था। वे जर्मन इतिहामवादी विचारपारा का प्रभाव चक्रण स्वाप्त में भी प्रकार परिचल है हितामवादी विचारपारा का प्रभाव चक्रण स्वाप्त में प्रश्तिक ही था। वे जर्मन इतिहामवादी सम्प्रदाय के लेक्को के लेक्कन कार्यों से पूर्णत्या मन्त्री प्रकार परिचल वे। १९६२ ई॰ में प्रमारीका में हरवर्ड विश्वविद्यालय में प्राधिक इतिहास विभाग के स्थावित होने पर वे इस विभाग के प्रयाद मध्या नियुक्त हुये वे तथा इस पद पर दे १९६१ ई॰ तक नियुक्त रहे थे। उनकी पुत्तकों में An Intoduction to English Economic History and Theory को विनेष प्रशिक्त हुये थी। १८६८ ई० व १९६३ ई० में दो खण्डों में प्रकाशित इस पुस्तक का शीध ही गर्मन, हती, फ्राम्मीमी, व जावाली भावाधों में अनुवाद किया गया था। १९१७ ई० में साहिधिक तथा लोक क्षेत्रों में उन्नेस्तामी का मार्गक हो सामानित किया गया था। वे धाममन स्रवंश इतिहानवादी रीति के समर्थक वे।

<sup>4.</sup> ऐसा कहा जाता है कि मार्थन ने, जो आलोचनाओं से सदा डरते थे, अपनी प्रशिद्ध पुस्तक Priniciples of Economics को किनगहम की आलोचनाओं का निवाता होने से बचाने के उद्देश से प्रतासको को प्रकाशन के लिये देने के पूर्व कई बार मुखारा या तथा प्रकाशको को देने के पश्चात् भी फिर एक पुस्तक की हम्तिनियों वापस लेकर रमको धना दोहरामा था।

इतिहासवादी सम्प्रदाय के ब्रालोचनात्मक विचार (Critical Ideas of the Historical School)

इतिहासवादी सम्प्रदाय तथाइस की विचारधारा दीर्घकाल मे प्रतिपादित प्रवेक धर्षपादित्यों के विचारों का सबद है। इस सम्प्रदाय के प्राचीन व नवीन सम्प्रदायों के सम्वान के विचारों में भिन्नता होते हुये भी, इनमें मीजिक समानारा विचान है। सामान्यक्ष्य से दिवहासवादी सम्प्रदाय के सक्त — माहे वे प्राचीन सम्प्रदाय के मदस्य हो, वहीं नवीन सम्प्रदाय के सदस्य हो। सह्याधिक के मदस्य हो, वहीं नवीन सम्प्रदाय के सदस्य हो। — स्वाधिक प्राचिक तिद्धाली — निगमन रोति, प्रयंशास्त्र के लक्ष्यों — के कड़े आलोचक थे। इतिहासवादियों का कहना था कि सस्यापित धर्यशास्त्र का व्यावहारिक जीवन की प्राचिक व धामाजिक समस्याध्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इतिहासवादी सम्प्रदाय के लेक्कों ने सर्थायास्त्र स्वापक (Classical Economists) की विचारधारा पर तीन निम्माजितित धारीप लगायों है।

(१) इति<u>हासवा</u>दी सम्प्रदाय के लेखको ने अर्थशास्त्र सस्थापको के इस मत को गलत बताया कि जिन प्राधिक सिद्धान्ती का ग्रर्थशास्त्र सस्यापकी ने प्रतिपादन किया था वे प्राकृतिक नियमो के समान घटल तथा विदय-व्यापी - थे । इतिहासवादियो का कहना था कि श्राधिक नियमों की प्रकृति सापेक्ष (Relative) होने के कारण थे नियम किसी विशेष परिस्थिति व देश से ही सम्बन्धित हो सक्ते थे तथा इन्के आधार पर सभी समय व परिस्थितियों से निष्कर्ण निकालना कथापि उचित नहीं था। उदाहरणार्थं स्वतन्त्र-व्यादार कासिद्धान्त जो इगलैंड के लिये उपयुक्त था यह आवश्यक नहीं कि अन्य देशों के लिये भी उपयुक्त हो। इतना ही नहीं, वित्क उसी देश के लिये परिस्थिति में परिवर्तन होने पर यह सिद्धान्त अनुपयुक्त सिद्ध हो सकताथा। इतिहासवादियो का तर्कथा कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ हैं तथा समाज के विकास के फलस्वरूप मनुष्य के विकास के साथ-साथ इन आधिक क्रियात्रों की प्रकृति में भी परिवर्तन होते हैं। इम कारल ग्रथं-द्यास्त्र के नियम परिवर्तनीय है। ये नियम किसी विशेष स्थान व समय में ही क्रिया-शील हो सकते दै। अर्थेबास्त्र सस्यापको की यह बडी भारी भूल थी कि वे सदा द्मपने नियमो की सत्यता वो "ग्रन्य वाते समान रहने हुये" (other things remaining the same) की मान्यना के अन्तर्गत परव्हने का प्रयास करते थे। वास्तविकता इस मान्यता के विलक्ल विपरीत है तथा प्रवेगिक समाज मे अन्य बातों में सदा परिवर्तन होते रहने के काररण श्राधिक सिद्धान्तों व नियमों में भी परिवर्तनो का ग्रश सदा उपस्थित रहेगा। उदाहरणार्थ क्रमागत उपयोगिता ह्नास नियम (Law of Diminishing Utility) केवल उसी विद्याप परिस्थिति में लागू हो सकता या जब उपभोक्ता की धाय, उस की आवतें, वस्तु के मुख इत्यादि वातों मे कोई परिवर्तन न हो तथा वस्तु की भिन्न इकाइयो के उपभोग के समय मे कोई

परिवर्तन न हो। इस प्रकार यह भली प्रकार विदित है कि इतिहासवादियों की यह ग्रालोचना सही थी कि ग्रथंतास्त्र के नियम ग्रटल तथा विस्वब्यापी नहीं है।

- (२) दूसरे इतिहासवादियों ने सस्थापित आधिक सिद्धान्तों की यह कह कर (४) दूवर इतिहासवाया न तरनापत आपन तक्ताणी सर् कह कर स्थान पर इतिहास मृत्य की मनोइति के गलत प्रध्यम पर आधाप्रतावना की यी कि ये विद्वारत मृत्य की मनोइति के गलत प्रध्यम प्रकास स्थान प्रशास स्थान प्रशास स्थान की स्थान की स्थान की प्रतास प्रतास प्रवास प्रवास प्रतास निर्मा कि माने माने माने में प्रतास होगा है। इस विचारपारा ने प्रायिक मृत्य (Economic Man) के गलत विचार की जन्म दिया बद्याप प्रतिक मृत्य अपने स्वायं की भावना की प्यान में रखता है तथा यह भावना उस की व्यापिक कियाय करने के लिये प्रेरणा प्रदान करने की एक प्रमुख चिक्त है, परन्तु नामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति अन्य भावनाम्रो से भी प्रमावित होता है । इतिहास-वादियों ने हिमथनादी निजी हित के सिद्धाल की कडी ब्रालोचना करके यह सिद्ध किया कि ग्रायिक जगत मे भी मनुष्य केवल स्वार्थ की भावना से प्रेरित नहीं होता है। स्त्रार्थं के अतिरिक्त मनूष्य को शाधिक क्रियाओं के करने में अन्य शाकाक्षाओं से भी प्रेरणा प्राप्त होती है। दया, प्रेम, देश भक्ति, ग्रात्म सम्मानता स्वाभिमानता तथा इसी प्रकार की ग्रन्य भावनाये प्रत्येक मनुष्य को भायिक जगत में स्वार्थ की भावना की तूलना में कम प्रेरणा प्रदान नहीं करती है। अर्थशास्त्र संस्थापक जीवन के इस महान सत्य को मूल गये कि लाभ प्राप्त करने के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते दूसरो की सहायता करने व मित्रता प्राप्त करने का भी इन्ट्रक रहता है। सस्यापित अर्थवास्त्र मानव मनोतृति के अपूर्ण अध्ययन की भ्रमात्मक ग्राधारशिला पर श्राधारित होने के कारण श्रवास्तविक व ग्रव्याव-हारिक था।
  - (३) तीसरे, इतिहासवादी सम्प्रदाय के लेखकों ने एकमत होकर प्रयंगास्त्र सस्यापकों के अर्थवास्त्र के क्षेत्र में निगमन रीति के प्रयोग की आलोधना की यी। इतिहासवादियों ने उन सामान्य सत्यों को गलत घोषित किया जिन वर सस्यापित आधिक पिद्धान्त आधारित थे। सस्यापित अर्थवास्त्र में अध्ययन की निगमन रीति का प्रयोग किया गया था। इतिहासवादियों ने इस रीति के स्थान पर प्रामन रीति का प्रयोग किया तथा व्यावहारिक समस्याओं का प्रध्ययन पर प्रयासन रीति का प्रयोग किया तथा व्यावहारिक समस्याओं का प्रध्ययन परम्परावादी काल्यनिक सामान्य सत्यों के द्वारा न करके, वास्तविकता के प्रायार रिक्षा।
  - यद्यपि इतिहासवादियो ने परम्परालादा निगमन रीति की कटी झालोचना को थी परन्तु वर्तमान धर्यशास्त्री झार्यशास्त्र के पूर्ण अध्ययन के लिये निगमन तथा झागमन दोनो रीतियों को ममान रूप में यहत्वपूर्ण विचारते हैं। उनके विचारानुसार अर्थशास्त्र अध्ययन के लिये निगमन व झागमन दोनो रीतियो का प्रयोग उतना ही

ग्राबश्यकहै जितनाकि दाई व बांई दोनो टाँगो का प्रयोगचलने के लिये ज्यादश्यकहै।

इतिहासवादी सम्प्रदाय के धनारमक विचार (Positive Ideas of the Historical School)

इतिहासवादी मध्यशय का योगदान केवल प्रानोजनात्मक विचारों तक ही मिनित नहीं भा । ब्रानोजनात्मक विचारों के ब्रानित्र हिलासवादियों ने धनात्मक प्रवार वनात्मक विचारों के प्रतिहास को प्रवार करते भी धार्थिक विचारों के इतिहास को प्रव तनात्मक है। वर्षनीत्मक मध्यश्यम ने केवल प्रमूर्त (Abstact) रीति का ही प्रयोग किया था। उनका विस्तार या कि बासतिक सतार में होने वाली धार्थिक प्रवटाक्री का प्रथ्यपत कुछ व्यापक विद्यान या कि हारा किया ना परितार परितार के प्रयोग किया था। उनका विस्तार या कि बासतिक सतार में होने वाली धार्थिक प्रवटाक्री का प्रथमत कुछ व्यापक विद्यानों के हारा किया जा महना था। परिलामस्वरूप सध्यापित प्रधैवास्त्र में स्पार्ट प्रयुद्धारत सक्ष्य किया सक्ष्य की ममस्या को कोई स्थान नहीं था।

इतिहासवादियों ने इस प्रकार वी ग्रन्थावहारिक विचारपारा की कडी ग्रालीवना की। उन्होंने व्यावहारिक अगत से होने वाली प्रत्येक आधिक समस्या व महट का वास्त्रीवक रूप से प्रव्ययन करने पर व्यिप वस दिया। ग्रावंशाहर सस्याकों की ग्रमुतं रीति का परिस्ता करके इतिहासवादियों ने ग्रन्थयन की वास्त्रीवक रीति (Con rete me.bod) के हारा ग्राधिक अगत से विद्यमान होने वानी प्रत्येक परना का ग्रन्थयन किया।

इसके अतिरिक्त अर्थगास्त्र सस्थापको ने अपने अध्ययन को मनुष्य की केवल अर्थिक कियाओं तक ही सीमित रक्षा था। उन्होंने मनष्य तथा उसकी ग्राधिक कियाओं पर पडने वाले सामाजिक वातावरण के प्रभावों की ग्रांर कोई ध्यान नही दिया था। परिस्मानस्वरूप उनके अर्थनास्त्र में व्यवहारिकता का भारी अभाव था। इतिहास-वादियों ने राण्डीय सामाजिक व द्रार्थिक संस्थाओं का विशेष रूप से ग्रध्ययन करके व्यर्थशास्त्र को एक नया रूप प्रदान किया। इतिहासवादियों ने इस सत्य को स्पब्ट किया कि राष्ट्रीय आधिक सस्याओं पर उस राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक ब मानव गाधनो, नागरिको की शिक्षा व उनके चरित्र, शासन प्रशाली, रीति रिवाजी तथा धार्मिक शक्तियों का गहरा प्रभाव पडला है। ये सब बाते जिनका किसी राष्ट्र विशेष की स्राधिक सस्थात्रो पर गहरा प्रभाव प्रडना है, प्रवेशिक है, स्रवीन समय व युग के ब्यनीत होने के साथ इनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। इतिहासवादियों का कहना था कि राष्ट्रीय जीवन घरीर के समान है जिस को समकत के लिये इसके विभिन्न भागों का अध्यान करना अत्यन्त आवश्यक था। इतना ही नहीं बरिक . इन के किसी एक भाग को समभते वे लिये भी ग्रन्थ भागो ग्रथवा ग्रगो का ग्रध्यम द्यावश्यक्त था। किसी राष्ट्र के अर्थशास्त्र की समभने के लिये न केवल उम राष्ट्र की आर्थिक सस्यामी का अध्ययन आवश्यक था, बहिक इसके अतिरिक्त उस राष्ट्र की भाषा, करा, धर्म, निज्ञान, कातून, राजनीति छादि का ग्रध्ययन करना भी समाम क्राव्यक था। इस प्रकार इतिहासवादियों ने क्रयंतास्त्र के क्षेत्र को विस्तृत यनाया था।

उपरोक्त मोगदान के प्रतिरिक्त इतिहासवादियों ने यह भी स्पष्ट किया कि सामाजिक वातावरण, जिनका आर्थिक संस्थाको पर गहरा प्रभाव पडता है, परिवर्तनश्रोल है। इतिहास इर स्तय का माडी है कि कभी दो युगो का सामाजिक सातावरण सामान कर सातावरण सातावरण सातावरण सातावरण कि मारी के प्रभाव के प्रभाव के सामाजिक कातावरण स्त्री है। इतिहास के प्रथम से यह भवी अकार जात होता है कि चरागाह गुन का सामाजिक वातावरण कृषि युग के सामाजिक वातावरण स्त्री मारी के सामाजिक वातावरण चरागाह व कृषि युगो के सामाजिक वातावरण सातावरण के सातावरण के सातावरण के सातावरण के सातावरण से मारी के सामाजिक वातावरण सिव्य युग के वातावरण सिव्य सुग के वातावरण सिव्य सुग के सातावरण सिव्य सुग के वातावरण सिव्य सुग के वातावरण सिव्य सुग के सातावरण सिव्य सुग के वातावरण सिव्य सुग के वातावरण सिव्य सुग के सुगा । परित्यंत प्रकृति वा महान नियम है तथा सामाजिक बातावरण सी अन्य तत्वो के समाज इन नियम के प्रयोग है।

इतिहासवादियों ने सामाजिक बातावरण के प्रवेशिक स्वभाव को स्पष्ट करने के श्रतिरिक्त यह भी बतलाया कि यद्यपि दो यूगों का सामाजिक वातावरसा एक दूसरे से भिन्न होता है, परन्तु भिन्नता का यह ग्रर्थ कदापि नहीं है कि दोनो यूगों के बातावरएं। में कोई सम्बन्ध नहीं है। बास्तविकता इसके विपरीत है। वर्तमान को समभने के लिये भून का श्रध्ययन करना आवश्यक है। किसी युग-विशेष का सामाजिक बातावरए। कुछ वातो में उससे पूर्व युग के सामाजिक वातावरए। से प्रभावित होता है। इस प्रकार इतिहासवादियों ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इतिहास के ग्रध्ययन के महत्व को समभाया था तथा ग्राधिक इतिहास (Economic History) के विषय के अध्ययन की नीव डाली थी। इतिहासवादी सम्प्रदाय की ग्राधिक विचारों के इतिहास को सबसे अधिक महत्वपूर्ण धनात्मक देन इस सत्य में निहित है कि इतिहानवादियों ने ग्रथंबास्य के सीमित क्षेत्र को विस्तृत बना कर इस विज्ञान को ग्राधिक व्यावहारिकता प्रदान की तथा यह घोषित किया कि राष्ट्र के ग्राधिक विकास का श्रव्यान करने के लिये न केडल वर्तमान आधिक व मामाजिक सस्याची का मध्ययन करना मावश्यक है. वरन् इसके म्रतिरिक्त ऐतिहासिक विकास का ज्ञान प्राप्त होना भी अत्यन्त आवश्यक है। इतिहासवादी सम्प्रदाय के जन्म, इसके वर्गी-करण तथा विचारों को निम्नलिखित चार्ट द्वारा समकाया मा सकती है।

संस्थापित श्रापिक सिद्धान्तो की ग्रध्यावहारिकता व ग्रालोचनाभ्रो ने



## सारांश

इतिहासवादी सम्प्रदाय का अधिक विचारों के इतिहास में एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि जमेंनी इतिहासवादियों की क्रियाओं का विशेष केन्द्र या परन्तु इतिहासदा सम्प्रदाय का प्रभाव केवल जमेंनी तक ही सीमित नही या। इंग्लंड, जिसकी जलवायु एकम स्मित्र के सर्थदास्त्र के दिवस के विचे अगुकूल संग्लंड, जिसकी जलवायु एकम स्मित्र के सर्थदास्त्र के दिवस के विचे अगुकूल सिद्ध हुई थी। में भी इतिहासवादी सम्प्रदाय के प्रभाव के चिन्ह विद्याना थे। इतिहासवादी रीति का प्रयोग करके अधिक वास्तिक वास्ताय। उन्होंने एकम सिम्म तथा उनके अनुभाषियों के मलत आधिक वास्तिक वास्ताय। उन्होंने एकम सिम्म तथा उनके अनुभाषियों के मलत आधिक वास्तिक वास्ताय। उन्होंने एकम सिम्म तथा उनके अनुभाषियों के मलत आधिक तिहानों की आजीचाना करके अर्थयान विचान को अधिक टढ वानो में सारी योगवान दिया। इतिहासवादी सम्प्रदाय एक प्रकार से मत-सत्यागक सम्प्रदाय, जिसके नेता अवकोठ मार्जल थे, के अम्पुट्य के लिये उत्तरदायों या। इतिहासवादी सम्प्रदाय के प्रभाव के काराय ही आधिक संत्यामिक अध्ययन को एक नया स्पर्ताय के प्रभाव के अध्ययन में इतिहासवादी सम्प्रदाय के प्रभाव के अध्ययन सिहत्यमार्व सम्प्रदाय के प्रभाव के अध्ययन की सिहत्यमार्व सम्प्रवाय अध्या अध्यान के स्थावमार्व के अध्ययन को प्रवास के अध्ययन की सिहत्यमार्व सम्प्रवाय अध्यान के अध्ययन की सिहत्यमार्व सम्प्रवाय के अध्ययन की सिहत्यमार्व सम्प्रवाय के अध्ययन की सिहत्यमार्व सम्प्रवाय स्था अधिक ति के स्थाव के अधिक ति हो सार्थिक सीमार्व सम्प्रवाय स्थान अधिक स्थाव स्थाव सिह्म विचेत साम्प्रवाय के अधिकार स्थाव स्थाव के सिहत्यम्य स्थाव के स्थाव स्थ

## विशेष ग्रध्ययन सूची

- L H, Haney
   Gide and Rist
- : History of Economic Thought, Chapters XXVI & XXVII. : A History of Economic Doctrines,
- 3. J.F. Bell
  - Book IV, Chapter I.

    A History of Economic Thought,
    Chapter 16.
- 4. Eric Roll
- : A History of Economic Thought, Chapter VII, pp 303-311.
- 5. Robert Lekachman
- A History of Economic Ideas, Chapter 12
- 6. J. M. Ferguson
- : Landmarks of Economic Thought, Chapter XI. : History of Economic Analysis.
- 7. J. A. Schumpeter
- Part, IV, Chapter 4, pp. 807-821.

  Schools and Streams of Economic
- 8. Edmund Whittaker
- Thought, Chapter 9.
- 9. Phillip C. Newman :
  - : The Development of Economic Thought, Part Three, Chapter XIX
    - ત્રરન
  - 1. Give a brief account of the critical and positive ideas of

(राजस्थान, १६५०)

the Historical School

(ज्ञागरा, १६४६,१६५२; १६६२, राजस्थान, १६५६; १६५७)

Give a brief account of the origin and development of the Historical School How far have their critical and positive ideas influenced economic thought.

(भ्रागरा १९४८; १९४८, १९६०, राजस्थान, १९४८)

3. Give the critical and positive ideas of the Historical School and point out the difference between the old and

the new representatives of this School.

4. Point out the leading ideas of the German Historical

economic thought. (राजस्थान, १६५३) 5 Assess the contribution of the Historical School to the

School and assess their influence on the development of

growth of economic theory, (राजस्थान, १६६०, १६६१)

6. Show how far the German Historical School has influenced economic thought.

(म्रलीगढ, १९५७, १९४७) 7. Examine the grounds on which the Historical School challenges classical political economy

(बनारस. १६५८) 8. State and evaluate the contribution of the Historical

School of political economy. (बनारस. १६४७)

9. State and criticise the main tenets of the Historical School (कर्नाटक, १६५६) चतुर्थ खण्ड

# समाजवादी सम्प्रदाय

(Socialist Schools)

#### ग्रध्याय २०

## समाजवाद का श्रर्थ तथा इस के प्रकार

( Meaning and Kinds of Socialism )

मंग्रेजी भाषा का socialism (समाजवाद) शब्द लेटिन भाषा के 'socius' शब्द, जिस का ग्रर्थ साथी comrade है, से प्राप्त हम्रा है। बास्तव मे समाजवादी तथा साम्यवादी विचार एक प्रकार से उतने ही अधिक पुराने है जितनी ग्रधिक पुरानी स्वयं मानव जाति है । ग्रादि काल से ही समाज सधारकों, लेखको, विचारकों, तत्वज्ञानियो तथा धर्म प्रचारकों ने उन विचारो का प्रचार किया है जो समाजवाद की प्रमुख विशेषता है। बहुत प्राचीन समय से ही मनुष्य संसार में एक ऐसे ब्रादर्श समाज का निर्माण करने में प्रयश्नशील रहा है जिस में शोपए की समस्या विद्यमान न हो, जो वर्ग संघर्ष की बुरी घटना से मुक्त हो तथा जिसमे जीवन मुखमय हो । प्राचीन तथा मध्यकाल मे समाज सुधारको व तत्व-ज्ञानियों ने मानवताबाद का प्रचार किया था। सभी धार्मिक ग्रन्थों में शोपए। को श्रघामिक क्रिया घोषित किया गया है। प्राचीन ईसाई तथा हिन्दू धर्मों मे ब्याज का लेना बुरा समभा जाता था। ईसा मसीह ने मानव सहायता का सदेश दिया तथा शोपरा का विरोध किया था । वे ससार में परमेश्वर-राज्य (Kingdom of God) स्थापित करना चाहते थे, जिस में सब व्यक्तियों को सच्चा सुख प्राप्त हो सके तथा जिसमे सामाजिक सम्बन्धो का ग्राधार मानव-श्रम हो । प्लेटो ने ग्रपती प्रसिद्ध पुस्तक 'Republic' तथा १४१६ ई० में सर थोमस पूर ने अपनी पुस्तक 'Utopia' में आदर्श समाजवादी राज्य का वित्रए किया था। कुछ समय पश्चात १६२७ ई० मे फ्रान्सिस बेकन ने अपनी पुस्तक New Atlantis, १७६२ ई० में रूसो ने अपनी पुस्तक 'The Social Contract', तथा प्रसिद्ध उपन्यासकार एच, जी, बेल्स ने ध्रपनी पुस्तक 'New Worlds for Old' मे ब्रादर्श समाज की कल्पना की थी। यद्यपि इन तथा ग्रन्य लेखकों के विचार काल्पनिक थे तथा आज इन को कल्पनावादी कहकर पुकारा जाता है, परन्तू उन के ये विचार उस समय की सामाजिक व ग्राधिक वृरी परि-स्थितियों के स्वाभाविक परिसाम थे।

मचपि फाम में व्यक्तिनिष्ट समाजवादी दल (Radical Socialist Party) की स्थापना १८ वी शताब्दी के मध्य में हुई थी। परस्तु सक्रिय समाजवादी ग्रास्थीलन का आरम्भ १२ वी शताब्दी के अनितम वर्षों में उस समय हुआ वा जब Francois Babeuf ने सामाजिक व आर्थिक समानना स्थापित करने के उद्देश्य से फ्रान्स में राज्य-दासन में नियम विश्व बिप्जब करने वा असकन प्रयास किया था। परन्तु यह मत कुछ होते हुवे भी १८ वी शताब्दी एडम स्मित्र तथा जनके पूर्वाधिकारी प्रकृतिवादियों की राताब्दी थी। व्यक्तिवादायां अवस्थ नीति (labsez faire) १ व्यो शताब्दी भी मुख्य विष्णात् थी।

सच्चे रण से वर्तमान समाजवाद या जन्म १६ वी शताब्दी में ही हुआ था। वर्तमान समाजवाद १६ वी अताब्दी की विदोध सामाजिक घटना है। इस को जन्म देने वाली दो प्रमुख शतिब्या थी। प्रथम शिक कान्स में १७८६ ई० में हुई प्रसिद्ध सामाजिक यो विद्या की जन्म के कल कान्स वरने पूरी के क्रम देशों के शार्थिक सामाजिक दावों ०२ भी गहरा प्रभाव पटा था। समाजवाद को जन्म देने बाली हुसरी यक्ति भी पहलों विक्त में निवास में प्रमुख पटा से स्वास्त्र के अपने देने बाली हुसरी यक्ति भी पहलों विक्त में निवास में प्रमुख पहले या वाल न होगा कि में हुई प्रसिद्ध श्रीवोधिक कानिव्यो । एक प्रकार से यह कहना यालत न होगा कि स्त्रीमान समाजवाद प्रसिद्ध कानीविद्यो तथा श्रीवोधिक कानिव्यो का परिशास था।

१६ वी शताब्दी में छौद्योगिक क्रान्ति के फलम्बह्रप ग्रह्मपि उत्पादन मे प्रचुरता का प्रमुभव किया गया था परन्तु इसके साथ ही इंगलैड. फ्रॉस तथा यरोप के अन्य देशों में जहाँ बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास हथा था करोड़ो श्रमिकों की श्राधिक स्थिति चित्ताजनक यो । श्रौद्योगीकरण के फ्लस्वरूप घन तथा पूँजी समाज में केवल थोडे से पूँजीपतियों के हाथों में केन्द्रित हो गये थे । पूँजीवाद में धमिकों की श्रायिक कठिनाइयो मे वृद्धि हो गई थी तथा वर्ग संघर्ष की गम्भीर समस्या समाज में तीवता के साथ विद्यमान हो रही थी। एउम स्मिथ के व्यक्तिवाद व सामाजिक हितों में समानता कदायि नहीं थी। १६ वी शताब्दी की प्रथम तीन दातादिहयों में १८१५ ई०, १८१८ ई० तथा १८२५ ई० मे तीन महान आधिक सकट विद्यमान हुए थे जिनके फलस्वरूप वेकारी, अध्युत्पादन, शोवगा ब्रादि गम्भीर ब्रार्थिक व सामाजिक समस्यायें समाज को शान्ति को भग कर रही थी। समाज मे स्याई मत्त्वन व शान्ति स्थापित करने के लिये राज्य-हस्तक्षेप अनिवासंशा । सिसमीन्डी. मेंट नाइमन, फ्रान्कव्स एमाइल बेट्योफ (Francois Emile Babeuf), एटिनी केंबट (Etienne Cabet) इत्यादि फान्सीमी लेखको ने मंस्थापित ग्राप्तिक सिद्धान्ती की ब्यावहारिकता में सदेह प्रकट किया तथा निमयवादी अवन्य नीति (Laissez faire) की आलीचना थी। इन लेखको ने यह स्पष्ट किया कि समाज में सोपएंग की समस्या पर विजय प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति की सस्था पर नियत्रसा व रोक लगानी श्रानिवार्यथी। इन लेखको ने राज्य के कार्यक्षेत्र के दिस्तार के प्रशास कर् प्रस्तत करके वर्तमान समाजवाद की नीव डाली थी।

१६ वी शताब्दी के मध्य तक का समाजवाद एक प्रकार से यूटोवियाई (कन्यनावादी) समाजवाद था। इस युग के लेखक क्रान्ति में विद्वास नहीं करते थे। इनका विचार था कि केवल कानून में गुधार करके समाज की नुराइयों पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। इन लेखको का कहना था कि मनुष्य सामाजिक वातावरएं से अपानित होता है तथा सामाजिक वातावरएं से उपयुक्त परिवर्तन करके सामक स्वार्थ तथा लोज को समाप्त किया जा उपविक्ता है। फलस्वल इन लेखको ने अपनी-अपनी गुधार योजनाएँ प्रस्तुत की थी। व्यक्तिग्रत सम्पत्ति, जो संस्थारित अर्थवास्त्र को आवारपत्ति हो के स्वान पर इन लेखको ने अपनी-अपनी गुधार योजनाएँ प्रस्तुत की थी। व्यक्तिग्रत सम्पत्ति, जो संस्थारित अर्थवास्त्र को आवारपत्ति हो का नुकाव दिया तथा व्यवित्तात उपवादन संग्राहिक स्वामित्व (Collective Ownership) का नुकाव दिया तथा व्यवित्तात उपवादन संग्राहिक स्वामित्व (Collective Ownership) को नुकाव दिया तथा व्यवित्तात उपवादन संग्राहिक स्वामित्व पर उत्पादन की सहस्त्रार प्रणालिति जीत अपनीत्व सम्पत्ति के सोयस्त्रा स्वामित के स्वान प्रमाणित करने का सुकाव वित्ता सामक स्वामित का की योजनाओं को जहें इस साम में आवित्त नवा नितिक मुखार करके एक ऐसे नवीन समाज का निर्माण करना था जिससे धनी तथा निर्मन के बोच नाओं करने स्वामित स्वामित स्वामित स्वामित हो कर के सम्पत्ति हो होगा करके एक ऐसे नवीन समाज का निर्माण करना था जिससे धनी तथा निर्मन के बोच नाओं करना स्वामित हो होता हो सम्पत्ति न हो कर हो स्वामित हो हो सम्पत्ति का स्वामित करने तथा निर्मन के बोच का स्वामित स्वामित स्वामित होता स्वामित करने स्वामित हो सामक करने स्वामित होता सम्पत्ति के स्वाम को स्वामित का स्वामित स्वाम निर्मन के बोच सम्बाम स्वामित करने स्वाम स्वामित हो।

समय के व्यतीत होने के साथ-साथ समाजवाद की बाखाएँ भी बरगद के कुछ के समाज फेलगी गई तथा समाजवादी क्रमेक भिन्न देखों में बेंट गये। गूर्टीगियाई समाजवाद (Uptopin Socialism), फेलियन समाजवाद (Fabian Socialism), राज्य समाजवाद (Christian Socialism); प्राव्य समाजवाद (State Socialism); ईसाई समाजवाद (Christian Socialism); मान्तवादी समाजवाद (Meomarxian Socialism), मान्तवादी (Ricardian Socialism); ट्रव्यक्तिनेष्ठ समाजवाद (Radical Socialism) महृब्य समाजवाद (Associative Socialism); जुनरीक्षक समाजवाद (Rivasionis Socialism); क्यूप समाजवाद की साववादी है। इसमें से कुछ प्रकृष तकार के समाजवाद की विधेयताओं तथा समाजवादियों के योगदानों का मस्तिवाद सम्वयन इस तथा अपने वार सम्वयानों के स्वावादों को योगदानों का मस्तिवाद सम्वयन इस तथा अपने वार सम्वयानों के साववादों वार्यों मान्तवादी को समाजवाद के सिन्न प्रकारों को निन्नविद्यात निव्यताओं स्वावान को स्वावादों के योगदानों का सम्तिवाद सम्वयन इस तथा अपने वार सम्वयानों के स्वावादों को योगदानों के स्वावादों के स्वावादों

| . 1 | समाजवाद की ग्रन्य शाखाएँ | <b>←</b> -  |               | मावसंवादी समाजवाद    |
|-----|--------------------------|-------------|---------------|----------------------|
|     | नयमार्क्सवादी समाजवाद    | <b></b>     |               | राज्य समाजवाद        |
|     | फेबियन समाजवाद           | <b></b>     | <del></del> → | पुनरीक्षक समाजवाद    |
|     | र् ईसाई समाजवाद          | <b>~</b>    |               | रिकार्डोबादी सभाजवाद |
|     | सथ समीजवाद               | <del></del> | →             | साहचर्य समाजवाद      |
|     | श्रमुग्र समाजवाद         | <b></b>     | →             | यूटोपियाई समाजवाद    |
|     |                          |             | i             |                      |

## समाजवाद की परिभाषा

यविष हम सब 'सानावाद' बाह्य से परिचित है परन्तु फिर भी समाजवाद की ठीक प्रकार परिभाषा करना एक प्रति कठिन कार्य है क्योंकि समाजवाद की उतनी ही प्रविक परिभाषा है सकती हैं जितने प्रधिक समाजवादी संसार मे है। समाजवाद रहता प्रधिक सचीना है कि इसको बहुत सी बातों से सबी-िबत किया गया है। समाजवाद राज्य कि तहित किया गया है। समाजवाद राज्य के विति हये एं शेडब्ल (A. Shadwell) ने जुलाई १६४६ की Quarterly Review हुप एक सब्बंध (रा. जाताबाब्य) । युत्तर एक्टिया । "यह (समाजवाद) नामक पत्रिका में अपने लेख में इस प्रकार लिखा या। "यह (समाजवाद) भाववाचक भी है तथा साकार भी, सैंद्रान्तिक भी है तथा व्यावहारिक भी, भाववावक भी है तथा साकार भी, सैवालिक भी है तथा व्यावहारिक भी, धादवंबादी भी है तथा सावहारिक भी, धादवंबादी भी है तथा भीतिकवादी भी, बहुत पुराना भी है तथा पूर्णतंबा नामा भी, यह केवल भावना से लेकर कार्य के एक निश्चित कार्यक्रम तक व्यावक है, कुछ व्यक्तियों के प्रमुतार यदि यह जीवन का वर्षन है तो कुछ अन्य व्यक्तियों के विचारानुसार यह पूर्म है, यदि कुछ व्यक्तियों ने दसको आर्थिक प्रणाची कहा है तो अन्य कुछ व्यक्तियों ने इसको नीतिसासन का नियम बदा है, यदि कुछ के प्रमुतार वायिक के प्रमुतार यह ऐतिहासिक सिलक्षणता है तो अन्य कुछ व्यक्तियों के प्रमुतार नायिक विद्याव है, यह लोकप्रिय प्रान्दोत्तन भी है तथा चैवानिक विद्येवण भी, यह प्रात्तीत को व्यवस्था भी है तथा भविष्य का स्वप्न भी, यह प्यार का उपदेश भी है अवात का ज्याच्या भा है तथा भिवष्य का स्वप्न भी, यह प्यार का उपरेश भी है तथा प्रखा व लालभ के विरुद्ध आग्दोलन भी, यह मानव जाति की धाशा भी है तथा सम्यता का ग्रन्त भी, मह युद्ध की धावाज भी है तथा युद्ध का विरोध भी, यह भयानक क्यान्ति भी है तथा ग्रन्थों आगित भी है।" यह सब मुद्ध कहने का तायर्थ यह है कि माजवाद सकेष में सब बुद्ध है। एक वेक्क के मुद्रामर समाजवाद उस टोप (hat) के समान है जिमकी शंकत इतनी ग्रंथिक विगशे हुई है कि उसको पहि-धानना कठिन है।

हिकिन्सन के अनुसार समाजवाद "समाज के उस प्राधिक संपठन को कहते है जिसके ध्रतगाँत उत्पादन के साधनों पर धमस्त समाज का स्वामित्व होता है तथा जहां साधनों का प्रयोग समाज के प्रतिनिध्यों हारा—सरकार हारा को अपनी सभी क्रियामों के क्रिये समाज के प्रतिनिध्यों हारा —सरकार होरा को अपनी सभी क्रियामों के क्रिये समाज के प्रति उत्तरदायों होती है—तैनार की गई योजना के प्रमुत्तार किया जाता है तथा जिसके लाभों को प्राध्त करने के अधिकारी समाज के सब सदस्य होते हैं।" एक मन्य परिभाग के सनुसार "समाजवाद बहु सान्योगन है जिसका उद्देश उत्पत्ति के मभी प्राकृतिक तथा मनुष्यकृत साथनों के स्वामित्व व जबस्य पर समाज का प्रधिकार स्थापित करना तथा व्यक्तिगत उत्यवसाय तथा उपभोग सम्बन्धी स्वतन्त्रता का जल्डन किये बिना राष्ट्रीय साथ का समाज में समानता के विद्यान के प्रमुत्तार जितरहण करना होता है।" प्रमैत, १६५० ई० में वाशियहन में इर्द्ध ममाजवादों दक को राष्ट्रीय सभा में समाजवाद की परिभागा हह प्रवार की गई थी। समाजवाद का अभित्राय "उद्योग में प्रजातन्त्र निययहत तथा सामाजिक स्वाभित्व, व्यक्तिगत ज्ञाम के स्थान पर समाज कल्याए। व लोकतेवा से है। इसके धन्तर्गत श्रीमको को व्यावसायिक, उपभोक्ताश्रो को उपभोग सम्बन्धी तथा अन्य सभी कार्यासम कर्ता (functional groups) को सम बनाने की स्वतन्त्रता प्राप्त होती है। प्रसिद्ध अमरीको प्रवेद्यात्रत्रों के ए॰ जुमीटर के अनुसार 'समाजवादी समाज उस समाज को कहते है जिससे उपसित्त के साथती तथा उपसादक के अन्य केन्द्रिय प्रक्ति (central authority) का निवत्रण होता है, अथवा जहाँ समाज की आर्थिक कियाय उपस्तिक तथा के स्वति है। "1

यदानि भिन्न लेखकों को समाजवाद की परिभाषाओं में अन्तर पाया जाता है परस्तु किर भी सभी परिभाषाओं में कुछ बातों में समानता पाई जाती है। सभी समाजवादी तेखक इस बात में एकमते हैं समाजवाद मुख्य रूप से एक धार्षिक आन्दोलन है जिसका लक्ष्य समाज में शीपण समाप्त करके आर्थिक समाजवाद स्वापिक करता है। समाजवाद, चाहे वह किसी भी प्रकार का बयो न हो, का तक्ष्य धन व सम्पत्ति के व्यक्तित्तत स्वामित्य को समाप्त अथवा सीमित करना है। समाजवादी चाहे उनका सम्बन्ध किसी भी समाजवादी दल में बयो न हो, इस प्रकार प्रकारत है कि उत्पत्ति के साधनों के अबर व्यक्ति मन हो, इस प्रकार प्रकारत है कि उत्पत्ति के साधनों के अबर व्यक्ति समाजवाद में सार्थिक क्षित्रामों का लक्ष्य लाभ अधिकार न होकर समाज का अधिकार होना चहिन समाज कल्याएं में दुद्धि करना होता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उत्पत्ति के साधनों पर समाज कल्याएं में दुद्धि करना होता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उत्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्य होना, आक्तिमत सम्पत्ति की समाप्त करना अथवा सीमित रखना तथा लाभ के स्थान पर समाज कल्याएं के हारा आधिक क्रियामों का किया जाना समाजवाद की तीन प्रमुख विधेपतार्थ हैं।

### समाजवाद के प्रमुख प्रकारों की सविस्तार व्याख्या

क्षर यह वताया जा चुका है कि समाजवाद के क्षनेक प्रकार है। वास्तव में ये प्रकार उसने क्षयिक है कि यहाँ गर एक क्षटमाय में इन सबकी सर्विस्तार व्याख्या करना क्षतम्भव नहीं तो कठिन अवस्य है। यरिल्णामस्वरूप यहाँ हम समाजवाद के कुछ पुख्य करारों की विधेतवामां की सिकार व्याल्या करते हैं।

# १. साहचर्य समाजवाद (Associative Socialism)

साहचर्य समाजनाद प्रथना साहचर्यनाद का निरोप सम्बन्ध उन लेखकों के निचारों तथा साहित्य से है जिनके निचारानुसार श्रीमकों के सहकारी संघ प्रथम साहचर्य सामाजिक बुराह्यों को दूर करने के एकमात्र उपाय थे। इन समाजनादियों, जिनमें

<sup>1 &</sup>quot;By socialist society we shall designate an institutional pattern in which the control over measure of production and over production itself: a rested with a central authority—or, as we may say, in which, as a matter of principle, the economic affairs of the society belong to the public and not to the pravate sphere" (J A Schumpeter: Capitalism, Socialism and Democracy, p. 167)

राबर्ट घोबिन, बाल्यं फोरियर, लुई ब्लंक, सेट साइमन, ग्रीमों घादि के नाम विशेषहण से उत्सेखनीय है, को इनके निवारों तथा योजनाधी की प्रव्यानहारिकता के कारण कल्लनावारी (Uptopusn) वयवा घारणेवारी भी कहा जाता है। इस समाजवादी सम्प्रदाय के सेव्यक्तिगत विचारों व योजनाधी में घन्तर होते हुवे भी साहवर्ष समाप्रवाद की निमानिधिन पांच विशेषतारें है।

- (१) शाहबर्थ समाजवाद के प्रस्तर्गत व्यक्तियों के सहकारी मंग पूर्णत्या ऐच्छिक होते हैं। राज्य तथा इतरी सम्ब बाह्य शक्ति का इत सची को स्वाधित करते में कोई हान नहीं होता है। इसका प्रमुख बच्च मनाव में सहकारी व्यवसाय प्रमाशी का विकास करना है।
- (२) साहबयं समाजवादी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा साहस (Inmative)
   के सिद्धाल में विश्वान एवते थे।
- (३) साहपर्व सनाजवादी भनिष्य समाज को अपनी आदर्शवादी योजनाओं के अनुरूप बनाने के इच्छुक थे। उन की अधिकास योजनाएँ काल्पीनक प्राद्योतीक के समान थी तथा इन में स्थावहारिकती का भारी अभाव होने के कारण कार्यरूप देने पर ये असनक सिंद्ध इर्ष्ट थी।
- (४) साहवर्ष समाजवाद का जन्म १८ वी घाताब्दी के प्रस्त सवा १६ वी साताब्दी के ब्रास्त्र में विवयमन सिमवाबी उदारताबाद, जिस के प्रत्यक्रंत स्वतन्त्र प्रतिस्ति में कारमंत्र में विवयमन सिमवाबी उदारताबाद, जिस के सिद्ध प्रतिस्ति के सिद्ध प्रतिस्ति के सिद्ध प्रतिस्ति के सिद्ध प्रतिस्ति के सिद्ध के स्वयम वा सामाजिक दुराइमें की ब्रह समझने वे तथा उन के अनुसार सहकारी साहबर्च उन सब सामाजिक सुराइमें को दूर करने का स्वावहारिक उपाय था जो समाज के प्राधिक योवन में स्वतन्त्र प्रतिवीशिया के प्रतादक स्वावहारिक उपाय था जो समाज के प्राधिक योवन में स्वतन्त्र प्रतिवीशिया के प्रतादक उपाय हुई भी।
- (४) साहचर्य समाजवार फान्सीसी क्रान्ति की व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया था । फान्सीसी क्रान्तिवादियों के विचारानुसार किसी भी प्रकार की परिषद एक प्रकार के दासत्व के समान थी ।

## (२) रिकार्डोबादी समाजवाद (Ricardian Socialism)

रिकार्डीवादी समाजवाद जन प्रगरेण लेखकों के विचारों का सग्रह है जिनके विचारात्वार अम मूल्य का निर्मारक था। इस प्रजार रिकार्डीवादी ममाजवादी मामसंवादी समाजवादी मामसंवादी समाजवादी मामसंवादी समाजवादों मामसंवादी समाजवादों के बेसी मूल्य (Surplus V'alue) सिद्धान्त की प्रत्यादित किया था। इस सेसकों को रिकार्डीवादी इस कारत्य से वहा जाता है बयोकि रिकार्डी के समाज इस तोकों के रिकार्डीवादी इस कारत्य से वहा जाता है बयोकि रिकार्डी के समाज इस तोकों में रिकार्डीवादी इस कारत्य से बया बाता अस स्वतु का विज्ञानम् सूल्य का बच्चु को रोबार करने में बया हुये यम की मात्रा के द्वारा निर्मार्थित होता है, का समर्थन किया था। इन लेखकों में बितियम थोम्यमन (१७८५ ईं.

१८३३ ई०), चारसं हल (१७४४ ई०-१६२४ ई०), बामस होजस्किन (१७५७ ई०-१८६६ ई०), जान ग्रे (१७६६ ई०-१६४० ई०) व जॉन फान्सिस व्रे (१८०६ ई०-१८६४ ई०) के नाम उल्लेखनीय हैं।

## (३) राज्य समाजवाद (State Socialism)

राज्य समाजवाद घाधिक विचारधारा के शृंत मे १६ वी शताब्दी के मध्य यारम्म हुने उस झान्दोलन का नाम है जिस का लक्ष्य राज्य को उत्पत्ति के साधनों का स्वामित्व प्रदान करके समाज में ग्राधिक शोषणा तथा धन की झसमानता की ममस्याझों पर विजय पाना था। राज्य समाजवादियों का कहना था कि समाज सरक्षक के रूप में समाज में गरीबों की खार्थिक स्थिति में मुधार करना राज्य का जनिवास पुरस कर्जे ब्याया।

क्राधिक तिद्धान्त के रूप में राज्य समाजवाद का जुई स्य सभी प्रकार के श्राधिक तथा सामाजिक अवस्था को समाप्त करना, एकाधिकार तथा मुनाकालोरी पर रोक लगाना तथा गरीको का भनी व्यक्तियों द्वारा कोपणा करने के सब अवसरी को समाप्त करना है।

अन्य प्रकार के समाजदाद के समान, राज्य समाजदाद का जन्म भी अवन्य नीति (lassez faire) के विरुष प्रतिक्रिया के एक से हुआ था। राज्य समाजदाद का दिकास के हित्तास को दो गुमों में विभाजित किया जा सकता है। प्रध्य मुगन रचना का गुम है। इस गुम के प्रमुख नमाजवादी विचारक जाहान काले रोडवर्टस (१८०५ ई०-१८६५ ई०) तथा फ्रस्तिन्ड लसाते (१८२५ ई०-१८६५ ई०) थे। इसरा गुम हो। १८०५ ई० की Essenach Congress के समय से आरम्भ होता है राज्य समाजवाद के विकास का गुम है। इसके प्रमुख समाजवादी लेखक प्रसिद्ध जर्मन अर्थहालो अटोल्फ वागनर (Adolf Wagner) थे। है मामनर के अनुसार राज्य समाजवाद को विवोध रूप से समाई को एक दूसरे से सम्बन्धित है, सम्पन्न करने चाहिये। प्रथम, राज्य को सनाज में निम्म अरोी के लोगों की आप्ति स्थाप करने चाहिये। प्रथम, राज्य को सनाज मार्ग के बान से सम्बन्धित के अर्थ- ध्रिम नच्य पर रोज लगानी चाहिये। उत्पादन के लें न में, सागनर के विचारानुसार राज्य को उन उद्योगों का प्रयस्त वास संस्थित के अर्थ- ध्रम के उत्त उत्त वास उत्त वरनुस्त का प्रवास करना चाहिये जो अर्थान्तव हाथों में एकिसनार का समाज विरोधों कर ध्रार्थ कर लेते है तथा उन वरनुस्त्रों का उत्यादन क करना चाहिये जो स्थाप के हिती के इस्कित्त है अर्थ करने हैं। स्थाप वर्ष के जी के सामाज विरोधों रूप आरों कर लेते है तथा उन वरनुस्त्रों का उत्यादन क करना चाहिये जो स्थाप के हिती के इस्कित्त है अर्थ करना चाहिये जो स्थाप के हिती के इस्कित्त है का स्थाप करने हैं।

(४) विज्ञानवादी समाजवाद (Scientific Socialism)

विज्ञानवादी समाजवाद मार्क्सवादी समाजवाद का ही दूसरा नाम है।

वागनर के योगदान के सविस्तार अध्ययन के लिये अध्याय १९ का अध्ययन करिये।

बिज्ञानवादी समाजवाद का २० वी ग्रताब्दी में श्रत्यधिक विकास हुआ है तथा एक प्रकार से बतोमन साताब्दी को बिज्ञानवादी समाजवाद की बताब्दी कहा जा सकता है। विज्ञानवादी समाजवाद समाजवाद के अन्य प्रकारों से एक से अधिक वातों में भिन्न है। प्रवादानवादी समाजवादी समाजव

विज्ञानवादी प्रथवा मानगंवादी सम्प्रदाय के लेखको ने रोबर्ट घोवन तथा वार्स्स फीरियर प्रादि विजारको की योजनामो के प्रति म्रविद्वास प्रकट करके इन योजनाभो को काल्यनिक धादसंलोक की योजनाएँ घोषित किया है, जिन का व्याद-हारिक जनत से कोई सम्बन्ध नहीं है। विद्यानवाद के प्रमुख नेता कार्स मावमं तथा फेडरिक ए नित्स थे।

प्रथम मान्यंवादी सम्प्रदाय का कहना है कि उनका समाजवाद फार्म्सीसी समाज-वाद की अपेक्षा अधिक उत्तम तथा व्यावहारिक है। दूसरे, विज्ञानवादी समाजवाद अपवर्ध मार्क्ययद सल्यादिस अर्थवाहन—विवेदकर रिकाडों के अर्थवाहन—के हुता पर लगाई गई टहनी के समान है क्योंकि मार्क्स के दो मुख्य क्षार्थिक दिवार—मुद्ध वा ध्रम अपय सिद्धान्त तथा थेगी मूर्य का विद्यार—रिकाडों के मूर्य के ध्रम क्ष्य रिद्धान्त से प्राप्त किये गये हैं। तीवरे, मार्क्सवाद से वर्ष सैयर्थ का विधेष महत्व है तथा मार्क्सवादियों के विचारमुक्तार वर्ष संवर्ष पूर्वीवादी समाज मे तदा विवासन रहेगा तथा यह पूर्वीवाद के पतन का एकमान कारण वनेया। विज्ञानवादी समाजवाद सदस्यता पनी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो सकती है। 'वर्ग सवर्ष' तथा 'सक्तार के सब्दर्यता पनी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो सकती है। 'वर्ग सवर्ष' तथा 'सक्तार के सब्दर्यता पनी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो सकती है। विवास को साम्य समजवाद स्वमान से कांतिक्यार है। दिवास को साम्य है। वावेद में मानुस्तर व्यवहारिक जात में समाजवाद केवल क्रान्ति के द्वारा हो सम्प्रव है। यावेद, मार्क्स साम्य कारण प्रतिवार है। के समाजवाद केवल क्रान्ति के द्वारा हो सम्प्रव है। यावेद, मार्क्स साम्य कारण प्रतिवार के ति

इन सब विशेषताधों के घतिरिक्त जब कि पूर्व-मार्वसवादी समाजवाद व पूँजीवाद के मध्य क्षांत्रमेल सम्भव था, विज्ञानवादी समाजवाद पूँजीवाद का पूर्ण-तया निषेष है। मार्वसवाद तथा पूँजीवाद दो प्रसन्त तस्य है।

### (४) संव समाजवाद (Guild Socialism)

सप समाजवाद, जो अराजकताबाद (Anarchism) तथा समाजवाद का एक अजीव मिश्रण है, का जन्म इ गर्लेड मे प्रथम महायुद्ध के पूर्व हुआ था। सप समाजवाद कर तथ्य उरादन की पूर्वीवोदी प्रणाली के स्वान पर उत्पादकों के संघी को स्थापना करना है। दिवापितपस्थाद (Syndicalism) के मान सप समाजवाद भी एक प्राविक आरोजन था। A. J. Penty, S. G. Hobson तथा 'New Age' नामक पत्रिका के सम्पादक A, R. Orage संघ समाजवाद के प्रमुख नेता थे। १६२३ ई० में प्रसिद्ध प्रयंशास्त्री G. D. H. Cole भी इसके सदस्य वन गये थे।

संघ समाजवाद उन क्ष्मेक कारणो का परिणाम था, जो इ गलेड मे प्रथम महागुढ के पूर्व विद्यमान थे। एक भ्रोर तो व्यक्तिनिष्ट समाजवादियों ने सरकार की बंधानिक नीतियों से असन्तुष्ट होकर समाधिपत्यवाद की भ्रोर मूकना आरम्भ कर दिवा था तथा दूसरी भ्रोर G. K. Chesterton व Belloc के समान व्यक्तिवादी राज्य की स्थापना को व्यक्ति के व्यक्तिस्त के तिये पातक विचारने तथे हैं। प्राप्त की प्राप्त की स्थापना को व्यक्ति के क्यक्तिस्त के नियं पातक विचारने तथे थे। J. N. Fuggis ने ग्रस्तकवादी विचारको के सम्प्रवाद की नीव डालों थे। संच समाजवाद इन दोनो विचरीत विचारकारको के सम्प्रवाद का परिणाम था।

संघ समाजवादी मजदूरी प्रणाली के कट्टर बालोवक थे। उन के विचारापुग्रार मजदूरी प्रणा श्रीमको के जैविक पतन व बुरी बाधिक स्थिति का कारण
थी। फलस्वस्य संघ सामजवादी मजदूरी प्रणा के विरोधी तथा सहकारी उत्पादन
प्रवा के समर्थक हैं। वे उद्योगों के राष्ट्रीकरण के पदा भी हैं क्योंकि उनके विचारापुपार ऐमा करने से समाजवाद को स्थित सीग्न प्राप्त किया जा सकता है। सम्
समाजवादी उद्दिकतासक परिवर्तन के द्वारा ही समाजवाद को स्थापित करना
चाहते हैं। इस सम्बन्ध में संघ समाजवाद मानसंबाद से भिन्न है नयीकि मानसंबादी
समाजवाद को क्रान्तिकारी उपाभी द्वारा स्थापित करना चाहते हैं। मच समाजवाद
से श्रीमकों के सम्

## (६) फेबियन समाजवाद (Fabian Socialism)

केंब्रियन समाजवाद, जिन के नेता Fabius Cunctator थे, का जन्म इंग-लंड में हुवा था। इस समाजवाद का प्रवाद १९६३ ई के संस्थापित Fabian Society के द्वारा किया गया था। फेंब्रियन समाजवादी काल्कि के समर्थक नहीं थे। उन के मतानुतार समाजवादी समाज की स्थापना शामितजनक उपायो द्वारा की जा सकती है। फेंब्रियन गमाजवादियों में प्रतिद्ध उपन्यासकार George Bernard Shaw, Sidney Webb, Graham Walias, H. G. Wells, Beatric Potter (later Mrs. Webb), Ramsay McDonald, Pethic Lawtence थ्रादि के नाम विशेष इस से उल्लेखरोंग हैं।

फंबियन समाजवादी धर्यसाहत रिकाडों के खगान सिद्धान्त पर आसारित है। फेबियन समाजवादियों के मतानुगार सरकार की लगान का अपहरण करना चाहिये क्योंकि यह अनुचित आप है जिसको प्राप्त करने के निये प्राप्तकर्ता वोई परिश्रम नहीं करका है। इसके अविरिक्त फेबियनवादियों का यह भी कहना है कि सार्वज निक उपयोगिता सेवान्नो का निर्माण करने वाले उद्योगो का सचालन राज्य द्वारा किया जाना चाहिये।

र्फीबयन समाजवाद नीतिवास्त्र पर झावारित है तथा इसमें वर्ग संवर्ष को कोई मारवात प्राप्त नहीं है। फेबियन समाजवादी मार्क्स के इस विचार से सहस्व नहीं हैं कि धन के आराधिक केन्द्रीकरए के हसस्वरूप सकटो का जम्म होता चो स्वर्थ पूँ जीवाद के नियं पात्रक सिद्ध होंगे। फिबियन समाजवाद उद्विकासासक समा-जवाद (evolutionary sociallum) का हो एक रूप है।

# (७) ईसाई समाजवाद (Christian Socialism)

ईसाई ममाजवार के समर्थनों के विचारानुसार ईसाई धर्म के सिखानों ना पालन करने से पूजीबाद के दोधों को दूर किया जा सनता था। प्राथिन ईमाई समाजवादियों के विचार मुख्य निविद्यता पर आधारित थे तथा उनका कोई प्राधिक सिजानित न था। वे पूजीबाद में मुखार करना चाहते थे। प्रमुख ईसाई समाववा-चियों में इगलेंड में Fredrick Maurice, Charles Kingley आस्ट्रिया में Carl Lueger, तथा कान्स में Fredrick le Play तथा Charles Gide के नाम उत्लेखनीय हैं।

# समाजवाद का प्रमाव ( Influence of Socialism )

वर्तमान धार्षिक व राजनीतक जगत में समाजवाद ना प्रभाव इतना धर्मिक व्यावक है कि इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ससार के समावन्यादी देशों का तो क्हान ही नया है, वरन् इननेंढ तथा धमरीका, जो पूजीवाद के प्रतिक्ष है, के नमान देगों में भी आज देन वी धताब्दी वा पूजीवादी समाज देखने में नहीं आता है। प्राज समाजवाद ने एक ऐसी विविच्न राक्ति का रूप वारण कर सिया है जिसके सम्बन्ध में प्रत्येक व्यक्ति—चाहै वह स्मिक्त हो या पूजीविध, चाहै वह विद्यार्थी हो यो शिवाक, चाहै वह विद्यार्थी हो यो शिवाक, चाहै वह शिवात हो या प्रतिक्षित—के धपने, चित्रार्थ है। वपणि सामजवादियों के लिये समाजवाद एक घम है वरने पूजीवाद के सम्बन्ध भी धाज इसके प्रति उदाबीन नहीं हैं। यादिस जनत में आज सभी विद्यविद्यालयों में समाजवाद धम्मेसन का एक महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से विद्यविद्यालयों में सामजवाद धम्मेसार का एक महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से विद्यविद्यालयों में सामजवाद धम्मेसारन का एक महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से विद्यविद्यालयों में सामजवाद धम्मेसारन का एक महत्वपूर्ण विषय है। बहुत से विद्यविद्यालयों में सामजवाद धम्मेसारन का एक स्वरूप प्रत्या स्माया जाता है।

वर्तमान युग मे ऐसी बोई किया नहीं है जिसको राज्य नहीं कर सकता है। ग्राज ससार के पूर्वीवादी देशों में भी राज्य अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियां सम्प्रत करता है। वर्तमान युग में सामाजिक इंटिकोए। से प्रावस्तक सभी बन्तुमें व सेवामी—चोहा व रचात, सीमेट, एटमी प्रांति, हिंबबार व बाक्ट, रेस तथा तार व बाक सेवार्ये इत्यादि—का उत्यादन मसार के सभी में सम तो प्रकार कर के राज्य द्वारा किया जाता है या राज्य इन बरसुयों ने सेवार्मों के उत्यादन व वितरएण का सामाजिक हिंगों के प्रमुमार नियमन करता है। ससार के मभी देशों में सान समाजवाद का धर्य तथा इसके प्रकार

١١.

न्यूनतम बेतन, बेरोजगारी तथा स्वास्थ्य बीमा प्रधिनियम कार्यभील है। इनके अन्त-गैत अमिको को अमेक सुविधाएँ प्राप्त है। इसके सिविस्तित कार्य के घन्टे भी राज्य द्वारा प्रधिनियमों के अनुसार निर्धारित कर दिये गये है। एडम स्मिय तथा उनके जिन्नामियमो द्वारा प्रतिशादित सस्यापित अर्थसास्त्र का वर्तमान पुग में कंवस ऐतिहा-ि विक महत्व है।

## विशेष ग्रध्ययन सची

- I. R. H. Blodgett : Cemparative Economic Systems, Chapter, I.
  - 2. G, D. H. Cole : Socialism and Fascism.
- 3. Paul M. Sweezy , Socialism, Chapters 1. and 5.
  - 4. Friedrich Engels : Socialism.
  - 5 A. C. Pigou · Socialism Versus Capitalism. 6. Edmund Whittaker : A History of Economic Ideas,
  - Chapter, V.
  - 7. J. A. Schumpter Capitalism, Socialism and Democracy, Part III & Part V.

    8. J. F. Beli A. History of Economic Thought,
  - S. J. F. Bell A History of Economic Thought,
    Chapter, 7
- 9. P. Charles Newman : The Development of Economic Thought, Chapters, XV, XVII & XVIII.
  - 10 O. H. Taylor : A History of Economic Thought, Chapter 5.

#### प्रश्न

1. Distinguish between 'Associative Socialism', 'State Socialism' and 'Scientific Socialism,'

(ग्रागरा, १६५०)

Write short notes on (a) Guild Socialism, and (b) Fabian Socialism.

(ग्रागरा, १६५२)

3. Compare Utopian Socialism with Scientific Socialism and bring out the main issues between them.

(राजस्थान, १९५०)

 Give a brief account of the general character of the Marxian School. In what important respects does it differ from the other socialist schools which preceded it?

( झागरा, १६४६, १६५३ )

#### श्रध्याय २१

## साहचर्य समाजवादी

## ( Associative Socialists )

# रोबर्ट स्रोबिन (१७७१ ई०-१८५८ ई०)

(Robert Owen)
इतरें हे में फेस्ट्री विधान व समाजवाद के जनक तथा सहवारी झान्दोंसन के सस्यापक रोडर्ट झीवन का जन्म १७०० ई के उत्तरी देख में एक् सिव्य नार परिवार में हुमा था। प्रवने दोर्घ जीवन काज में साने परिश्रम तथा मोग्यता के कारण वे भीग ही धनी वन गये थे। परन्तु सोमाध्यवत स्थिक धन वी प्राप्ति ने उन को पूजीवाद का सम्बक्त नवाकर सद्धेशी नमाजवाद झान्दोलन का संस्थापक वनाया था। जब के स्काटवें के मुझे तेनक (New Launat), नामक स्थान पर मूर्गी वस्त्र मिल के प्रवन्धक के तो उन्होंने श्रीमको की रिवृति में मुखार साहचर्य समाजवादी ३३६

करने के हेतु 'कश्यासाकारी कार्य' का श्रीगर्स स करके न्यू नेनार्क में स्थित मिल को सन्य उचीमपतियों के लिये एक सादचे नमूना बना दिया था। श्रम कत्यास कार्य के सम्बन्ध में विशेष प्यान देने योग्य यह बात है कि उन्होंने श्रम कत्यास योजनायों का श्रीगर्सिय उस युग में किया या जब श्रीमकों के कत्यास के विषय में बात करना भी जुराई विचार जाता था। अपनी सोम्सता तथा विचार की शतिक ने परिसामस्वरूप ३० वर्ष को कम आधु में श्रीवित न्यू नेनार्स मिल के साक्षित्रक नाग्रे थे। मासिक होते हुते भी वे सदा कर्मजारियों के हितों को ध्यान में रखते थे।

अपनी ग्यू लनार्क की सुधार गोजनाओं की सफलता से प्रमासित होकर उन्होंने समाज का सुधार करने के उद्देश्य से अपने सुक्तायों को अपनी दो पुस्तकों—
A New View of Society (1813–1814) तथा The Book of the New Maral World—में व्यक्त किया था। उन की अन्य पुस्तकों में १८३६ ई० तथा १८४१ ई० में जिलित Catechism of the New Moral World तथा What is Socialism? उल्लेकांगय है। उन का नाम सहकारी आदोसन तथा विदेश समाजवाद के इतिहान में सदा जीवित रहेगा। उनकी मृत्यु ५० वर्ष की आपु में ध्यस्त तथा सकिय जीवन ध्यतीत करने के प्रकार हुई थी।

# रोबर्ट श्रोतिन के आधिक विचार

स्रोबिन के श्रायिक विचारों को स्रच्छी तरह से समक्तने के लिए उनके विचारों का स्रध्ययन निम्नलिखित दो शीर्षकों के सन्तर्गत करना उपयुक्त होगा।

(१) उनकी कान्यनिक (यूटोपियाई) योजनाएँ।

(२) उनकी ब्यावहारिक मुदार योजनाएँ।
रोवर्ट ग्रोजिन की विचारधारा में वातावरण का एक विशेष महस्व था।
उनका वह हव विवतास वा कि मनुष्ण प्रपने वातावरण का दास है तथा मनुस्क की
मनेहित में परिवर्तन करन के लिये उसके रहन सहन के बातावरण में परिवर्तन
करना प्रावस्था है। १०११ ई के में वािष्ण्य सकट के पत्थात्र एं में परिवर्तन
करना प्रावस्था है। १०११ ई के में वािष्ण्य सकट के पत्थात्र एं उस प्रमाय की
प्राविक व्यवस्था के दोषों को सुवार के द्वारा दूर करने के लिए प्रानुर थे। इस
बात में पवका विवतास रखते हुए कि मनुष्य प्रपनी परिस्थिति का वास होता है
तथा सामाजिक वातावरण ही उसके केवन व दुरेपन का करण होता है, रोवर्ट
स्थानिक की मुदार योजनाओं, जो ध्यसकत विद्व हुई थी, का लक्ष्य सामाजिक वातावरण में मुदार योजनाओं, जो ध्यसकत विद्व हुई थी, का लक्ष्य सामाजिक वर्तनावरात मान मानिक वर्षों का मुदार करना था। उस ममय श्रमिकों की दमनीय
द्वात तथा मिन मानिक वर्षों व श्रमिक वर्ष के मच्य नपर्य का कारण भी वह दूषित
बातावरण भा जिसमें श्रमिक वर्षों के प्रवाद वातावरण से प्रभावित होतो है, मे परिवर्तन
करके श्रमिकों की दशा में चुसार किया पा सकदा था। इस प्रकार श्रोचन रोग-

निदान विज्ञानसास्य (Etiology) के जनकथे । रोमनिदान सास्य समाज सास्य का ही एक प्रस है, जिसके अनुसार समुष्य का सन्धा समया दुरा धांचरण उसके सन्धे सबदा दुरे वातावररा का परिणाम होता है।

रोबर्ट झोदिन अपने इन विचारों को स्थायहारिक जगत में कार्यरूप देने के इहें ज्य में ऐसे आदर्श उपानवें दो की स्थापना करने के इन्दुक थे जहीं का बातावरण उम ममस की सामाजिक दुराइयों से मुक्त हो तथा जहां श्रीमकों को भफ्टे निवास स्थान प्राप्त हो गर्के जो उनके असित्र के विकास के सित्र अपुकूल मिद्ध हो। वरण दुर्माध्यक्ष में अपने को उन के असित्र के विकास के सित्र अपुकूल मिद्ध हो। उनके नभी क्रियादम के अपने इन विचारों को कार्य हुए देने में असफल सिद्ध हुई। उनके नभी क्रियादम के प्राप्त का लगभग सभी नवीन सादर्श वातावरण बाले स्थापन उपनिषेश उन्यक्षाध्यक्ष मिद्ध हो। वर्तावरण कारण के प्राप्त अस्थादम में बहुन साथे थी। अतावरण में परिवर्तन करने नकीन सभाव की स्थापन करने में जो असफलता प्राप्त हुई उसे झोबन के स्थाप योजनाय प्राप्त करने स्थापन करने में जो असफलता प्राप्त हुई उसे झोबन के स्थापनी योजनायों में मन्द्रवर्ग प्राप्त को हो। स्थापन के स्थापन के स्थापन के प्राप्त करने का स्थापन के प्राप्त के स्थापन करने स्थापन करने से जो असफलता प्राप्त हुई उसे झोबन के स्थापन योजनायों में मन्द्रवर्ग प्राप्त को हो। स्थापन के विचारों पर ग्राप्त अभव स्थापन के दिसारों का स्थापन करने स्थापन स्थापन के स्थापन

लान की युराई को दूर करके एक ऐसे खादमें समाज की स्थानना करने के हेनु को ब्रायिक सक्टों की समस्या से मुस्त हो, क्षेत्रित ने साम तथा प्रतियोगिता को संस्थामी की समाप्त करने का ध्रतकत प्रयास किया। अपने इस उटेर की तुर्नि करने के लिए फ्रीयिन ने उत्पादन की प्रतियोगी संत्या के स्थान पर सहकारी सथ तथा लाभ का उन्मूलन करने के उद्देश से द्रव्यं को सस्या को समाप्त करने का मुकाब दिया। द्रव्य क स्थान पर ब्रोबिन ने 'वम-पत्रो' (Labour Notes) का मुकाब दिया। श्रोबिन के विचारानुसार 'वम-पत्रो' को द्रव्य—स्वर्श सिक्को-- के स्थान पर चालू करने को यह योजना फेक्सीको तथा पीक की स्वर्श व रजन की सार्प खानों से भी अधिक मुख्यदान यी तथा यह सस्त भी है कि सफल मिद्ध होने पर यह योजना एक महान खोज से किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई होती। परन्तु भाष्य ने इस समय भी श्रोबिन का गाथ नहीं दिया तथा प्रादर्श उपनिवेश स्थापित करने की पहली योजना के समान उनकी यह थोजना भी प्रसफल रही।

प्रवर्गी योजना को कार्यरूप प्रदान करने तथा इसकी ब्यावहारिकता की परक्त करने के उद्देश से धौविन ने लखन में केन्द्रीय सहकारी डीपों के रूप में एक National Equitable Labour Exchange की स्थापना की । श्रामक इस सस्या के सदस्य थे। बास्तव में यह एक प्रकार की उत्थादकों की सहकारी साित थी। मिति को अपने कर स्थापना के सांच्या की सांच्या की उत्थापना की प्रविक्त प्रवर्ग सांच्या के स्थापना कर प्रकार वा जिनके वह सांच्या की प्रवर्ग की माना के आधार पर श्रम नीट प्राप्त कर सकता था जिनके वह अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के विशे श्रम्य उपनीग बस्तुये प्राप्त कर सकता था।

National Equitable Labour Exchange की स्थापना सितम्बर, १८३२ ई॰ में की गई यी तथा झारम में इसकी जुछ सफलता भी प्राप्त हुई थी। परन्तु दुर्भायत्वका यह सफलता झस्याई व अस्त्वकालीन सिद्ध हुई। Labour Exchange के लगभग ८५० सदस्य थे तथा आरम्भ में इसकी शास्त्रण मी स्थापित की गई थी। परन्तु कुछ ही समय परवानु मोविन की यह योजना उननी पहली योजना के समान फेल हो गई। इसके फेल होने के निम्नालिखत फारस्य थे।

(१) प्रोतिम की मह नवीन योजना इस नवीन मान्यता पर घाषारित ची कि सभी मनुष्य स्थान है ईमान्दार तथा सदा मत्य योजते हैं। इस मान्यता में विद्याम रखते हुत्वे National Equitable Labour Exchange के समान्यता में की Labour Exchange के मदस्यों पर विश्वास करने भी नीति के मनुसार प्रत्येक सदस्य प्रपत्नी बस्तुयों के प्रम मूल्य की स्वयं वताना वा तथा उसके हताने के भनुसार उसकी श्रम नोट दे दिये जाने थे। इस नीति का परिणाम बीध ही यह

प्रोबित के विचारानुसार द्रव्य एक सम्प्रीर सामाजिक दूराई था। ताल द्रव्य के कर्प के ही प्राप्त किया जाता था। उनका जहना था कि मुद्रा समाज से प्रोक्ताद प्रपराधी, ग्रन्थायी, मुसीबती तथा चरित्रहीनता का प्रस्ताक कारणा थी।

हुआ कि लोगों ने अपनी वस्तुओं के मूल्य को फूठ वोलकर अधिक बताकर Labour Exchange वो घोषा देना तथा हानि पहुँचाना शुरू कर दिया। परिणामस्वरूप सस्या को घलाने तथा जीवित रखने के लिये विदेणको द्वारा सदस्यो द्वारा निर्मित वस्तुओं का मूल्यन कराता आवश्यक हो गया। परन्तु दुर्गाग्यदा ये विधीयन भीवन प्रकेत तथा कान से परिचित न थे। विधेयकों ने वस्तुओं का मूल्यन प्रमान द्वारा के तथा कान से परिचित न थे। विधेयकों ने वस्तुओं का मूल्यन प्रमान द्वारा के मिल्या तथा स्वरूपना मूल्यों को अप नीटों के रूप में ६ पंग प्रति धन्टा धम के आधार पर परिचित्त किया। ऐना गरने से ओविन की तमन्त योजना अस्तव्यस्य तथा उत्तदी हो गई वसीक वस्तु के मूल्यों का निर्धारण अम मान के द्वारा करने के स्थान पर अम के मूल्य का निर्धारण इस्त मान के द्वारा कर के मूल्य का निर्धारण इस्त मान के द्वारा कर से के स्थान पर अम के मूल्य का निर्धारण इस्त की उनाइओं के रूप में किया गया था। इस्त मान इस्त वा बस्तुओं के दूस्य निर्धारक के रूप में उन्मूलन न होकर इसका प्रयोग स्रीविन की योजना में प्रचित्त रहा।

- (२) श्रीविन द्वार स्वापित इस नशीन सहकारी समिति का एक श्रम्य हुनींख यह वा कि स्वापना के कुछ ही समय पदवात वेईमान कारीगर भी इस सत्या के काफी मात्रा में नदस्य बन गये थे। इस बोजी का हित सस्या की समक स्वाना नहीं था। ये स्तेग स्वार्यी थे। इस बेईमान तथा दुराचारी कारीगरी के सरम्य बन जाने के फलस्वरूप समिति के सण्डारमह में ऐसी बस्तुमें इकट्ठी हो गईं जो इन कारीगरी ने बनाई थी तथा श्रिककी बीमन कारीगरों के फूठ बोखने के कारण जिसते से बहुत धरिक निर्धारित की गई थी। ये बस्तुमें बाजार में अस्या स्थानों पर कम कीमद्र पर प्राप्त होने के कारण समिति से कोई भी व्यक्ति इनकी नशे लगीदना था। एक घीर तो इन धर्मतिक सिल्वकारो द्वारा निमित बस्तुको की कोई मीन नहीं थी तथा इसरी थीर ये जिल्कार स्था ईमानदार सिल्वकारो द्वारा प्रधित नहीं थी, को क्ष्य करते थे। परिशासक्त्य थोडे ही समय पण्यात समिति के गोडामों में ऐसी स्वयं बन्तुकों के देर लग गये जिनकी विक्षी करना प्रसम्भव था। इम प्रकार बेईमान व धर्मतिक जिल्कार सदस्य समिति के लिये वोहरे प्रसि-साव सिन्न हैं।
- (३) क्षमिति को अगदन बनाने में लग्दन के ध्यापारियों का भी हाय था। इन ध्यापारियों ने समने अन्तुष्कों के बदसे में मिलक्कारों में अमने नीटों का अन्य करने क्षम सीमिति की हुकान पर जाकर अब्धी-अब्धी उन वस्तुष्कों में, विज्ञानी खारा में सेवार मीन की तबा जिनमें भीमत समिति ने उचित से उम्म निर्धारित की थी, अन्य करके बाजार में जांची जीमतों पर वेचकर लाभ कमाना आरम्भ कर दिया था। जस्म के स्वाम के इन्याया सीमिति के अब्दा आरम्भ कर दिया था। जस्म के स्वमान के अव्यापारी के अब्दा आरम्भ के बाहा अपनी जीमिता आरम कर देवा था। अस्म के अव्यापारी के बहु आपारों में हारा अपनी जीमिता आरम करते थे। असने भव ब्यापारी की यह आपारों में साम कि सिति में अब केवल अर्थ वस्तुर्थ हो येप रह गई हैं तो उन्होंने अम नोटों

को लेना बन्दकर दिया। लन्दन के व्यापारियो की यह छल योजनासफल सिद्ध हुई।

यद्यिष ग्रोविन की यह ग्रोजना शिल्पकार सदस्यों का सहयोग प्राप्त न होने स्था लदस के व्यापारियों के कर करने के कारण फेल हो गई थी, परनु उनकी सहकारी सार्वेद्यों के कर करने के कारण फेल हो गई थी, परनु उनकी सहकारी सार्वेद्यों के स्थापन के स्वाप्त के स्वाप्त से करने कि सहकारी आविक के सह या सकता है क्यों कि १ स्थाप के में कि कि सिक्त के सहकारी प्राप्तेवन का प्रीप्तेव कि पा से सिक्त के स्वाप्त के स्वाप्त कर के जिस सहकारी ग्राप्तेवन का श्रीपत्तेव कि पा सहकारी ग्राप्तेवन का श्रीपत्तेव कि सार्वेद्य साथ का उन्स्रत करना था। सहकारी संच तथा इसके सम्बन्धित लाग रहित निमार भीविन की सहकारी ग्राप्तेवन के स्वाप्त स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त स

रोवर आंधित की कल्पनाथा। योजनाश्री की उपरोक्त व्याख्या के पहचात् अब हम योजिन के ब्याबहारिक सुधारों की व्याख्या कर सकते हैं। रोबर्ट शोबिन अपने New Lanari. Mill में अभिकां की स्थित में सुधार करने के हेतु कई ब्याबहारिक धुधार कार्यक्रम लागू किये। प्रथम, उन्होंने अपने अभिका के रहने के बिये स्वस्य तथा हजादार गृहों का निर्माण क्या तथा उनके कल्याया की देवभाल करने के विये अम कल्यागु अधिकारियों की निगृक्ति की। दूसरे, इसके अधिरिक्त भोबिन ने कार्य करने के घन्टो की १७ घन्टे प्रतिदिन से घटाकर १० घन्टे प्रतिदिन कर दिया धा। तीसरे, उन्होंने दल वर्ष में कम झात्रु के बच्चों की अपने मिल से काम करने से मना किया तथा अधिकों के बच्चों की निशुक्त विका का प्रवस्य किया। चौथे, उन्होंने अमिको पर स्रकेत प्रकार के जुमति, जो उस समय मिल सालक अपने धार विदेश पर रोजगार अबिध में लगाते थे, न लगाने का कडा बादेश दिया।

भने ही भ्रांविन के वे जायहारिक मुचार बाज, जब कि कल्यारावादी राज्य का ससार के सभी देशों में निर्माण हो जुल है, हमकी विशेष महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं होते हैं, परन्तु जिस समय श्रेविन ने हन मुवारों को श्रयने मिल में कार्यदेख दिया था, जह समय निरमार्ट्ड ये एक कारिन ते कम महत्वपूर्ण नहीं थे । १६ वी सतार्थ्य में जब सामाजिक विधान तथा ध्रम कल्याए योजनाधों के विचार का जरम भी नहीं हुवा था तथा अस कल्याए योजनाधों के विचार का जरम भी नहीं हुवा था तथा अस कल्याए योजनाधों को व्यवहांदिक कर से लागू करने का तो कहता हो नवा विकार समाज कल्याए को बात करना भी एक प्रतार का पाय विचारा जाता था, एक ऐसे गुप में जब ध्रमिकों से २० पट्ट प्रतिदित्र काम कराना मिल मानिक श्रयना श्राधिकार सम्मत्ते थे, हम सुधारों को तामू करने के लिये एक महान माहस की थावरस्वत्व थी जो फेवर रोवर्ड भीविन से ही था। मिल मानिक वर्ग मोनिक को पागल थोपित किया नथा उनको मिल मानिक वर्ग अपना विरोधी समझ ने सी

परन्त सींघ्र ही सत्य विदित होगमा। ग्रीविन के मिल में उत्पादन तया लामों में बुद्धि होती देखकर अन्य मिल मालिकों को बान्वर्य हमा । कुछ ही समय पत्रवात को बिन की मिल मालिकों के लिए एक तीर्घ स्थान के शमान वन गई जिनको देखने के लिये देश के नभी भागों में लोग खाते थे तथा प्रभावित होकर वाउन जाकर अपने मिलों में भी इत मुवारों को लागू करते थे। जो मिल मालिक उनके मुवारों की बुराई वरते ये उनको स्रोदिन मुवारों की स्रावस्थक्ता का महत्व बताते हुवे निम्निनित उत्तर देते थे। "अनुभव ने तुम पर वह ग्रम्मर भली प्रकार बिदित कर दिया होना जो एक ग्रन्थे मिल, जिसकी मधीन माफ तथा अक्टी सन्तीप जनक स्विति में है, तथा बुरे मिल, जिसकी मधीन पूरानी, खराव तथा मरम्मत योग्य नहीं है, के मध्य होना है। यदि मुझीन के प्रति योडा ब्यान देने के परिस्हाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि हो मवनी है तो बना यह मत्न नहीं हो मक्ता है कि यदि मनुष्यों की स्थिति की और ब्यान देने तथा उसमें सुधार करने पर उत्पादन में करविवक दृष्टि हो सकती है ? यह तिष्कां पूर्णतया सत्य है कि स्वारो ने पल-स्वरप इन पेत्रीदा मानव यन्त्रो (श्रमिको) ती शक्ति तथा कार्यक्षमता मे वृद्धि होगी तथा इनको अच्छी स्थिति में रखना सदा उनके साथ दया का व्यवहार करना लाभ-दानक मिद्र होगा । इस दया तथा सदाचार के परिशामस्वरूप मानिसक कीय, जी स्वयं पर्याप्त मात्रा में खुराक स मिलने के कारण हुवँलदारीरी का परिस्पाम होता है, वा अन्त हो जावेगा।"

नि.नन्देह रोबर्ट भोविन पूँबोपनि व मिल मालिक होते हुवे सभी घर्यों में एक मक्ते मदाकवादी थे वे मानव बन्ताला के हिनेभी तथा उदारशा के देवना थे। अभिन वर्ग वे बन्ताला के निबे उन्होंने जो मत्त दुख किया उनके निर्णे धिमक वर्ग सदा उनका क्या देनमा।

## चार्लं फोरियर (१७७२ ई०-१८३७ ई०) (Charles Fourier)

क्याताडी ममाजवाडी प्राणीमों सेन्य वार्च फोरियर वा अन्य प्राप्त में १७३२ ईं में Bensincon मामक स्थान में हुया था। क्यानाडी के मनार में वे प्रमिद्ध प्रयोदेन क्यानाडों से सकत व विचारक गर धोषम पूर में किसी प्रकार कम नहीं थे। उनके पिता क्यों के ब्यानाडी थे। औधन के प्रारम्पिक वर्षों में ही उनकी गरीवी वर नामना करा पढ़ा था तथा धरानी प्रारम्भिक दिला प्राप्त कर्न किसे क्टून में उन्होंने चराणी के स्थान पर बाम बिना था। तरदस्या व बुद्ध नगन वक्त (Travelling Salesman) भी रहे ये नया उन्होंन स्थवं ध्यना ब्याचार मी धारस्म ब्याचा विजमें दुर्मायक्षवा उनको सरकता प्राप्त नहीं हो। मबी थी। ब्याचार में स्थायक निद्ध होने के परवान् फीरियर ने प्रयानी प्रारम्भिका नमाज मुसार कार्य फोरियर की योजनाएँ उनके पागवपन का प्रतीक है। यद्यपि उनके विचार सामाग्यतः सेंट-साइमनवादियों के विचारों के समान ये परन्तु सेंट-साइमनवादी उनमें प्रणा करते थे। वे सदा प्रवनी प्रजीव कल्पनायों के ससार में रहते थे तथा उनकी योजनाएँ राव्याडम्बरी, प्रवञ्जत, तथा विनक्षण थी। इतना ही नहीं बल्कि उनकी पुस्तकों के शीर्षकों में भी उनका पागलपन, तथा विपमता झात होते हैं। जन्होंने क्रमाव: १८०५ ई०, १८२२ ई० तथा १८२६ ई० में निम्नतिश्चित तीन पुस्तकें तिस्ती थी।

- (1) Theory of the Four Movements and the General Desti-
  - (2) The Theory of Universal Unity.
    - (3) The New Industrial and Social World

विद्वान् तथा सहृदय होते हुँचे भी, अपनी कमियों के कारण उनको प्रसिद्धि प्राप्त न हो तकी। सर्मीली प्रकृति होने तथा अपने विचारों का प्रचार करने की सित्त का अपाब होने के कारण उनको समाज में सम्मान प्राप्त न हो सका तथा उनके समाज में सम्मान प्राप्त न हो सका तथा उनके तिचारों का प्रेमार करने की सित्त का अपाब होने के कारण उनको समाज में सम्मान पाद न हो। सका तथा उनके विचारों मा आभ्रमण की तांकि र प्राप्तारित है। उनका निक्श्यस था कि मेंसार में कोई ऐसी प्रमावसाती सित्त है जिसके प्रमावन पर कानका करते हैं। परन्तु कृतिम मनुष्तकृत बामाने का प्राकृतिक नियम को कार्यद्वील नहीं होने देती है तन ये वापाय समाज विरोधी है जिनको हुए किया जाना मामाजिक हिंतों में होगा। फीरियर का कहना था कि उनको सोजना को व्यावहारिक जीयन में सागू करने के परिणामस्वरूप समाज विरोधी वापाय समाप्त हो जावंगी, समाज ने एकता व नेक का एक ऐसा प्रमुद्ध बातावरण न्याप्ति हो जावंगी तसके अपने समुख्य अधिक कार्य करने तथा समाज में उरलिस में हुद्ध होगी बिसके कलव्यक्ष सामाजिक कल्याण में शुद्ध होगी। फीरियर के विचारानुतार मनुष्य में १२ उत्करण माव (pussions) होते हैं जिनमे ५ चेतना वास्त्रिय (scnses) होते हैं। ये १२ उत्करण माव विषयत, प्रेम, परिवार माथना तथा प्रमिक्षाया के बार समुत्रायों में विभाजित है। इन १२ उत्करण मावों का ही वन्तुना प्रेम का सर्वयं टठ उत्करण माव विरास हो है। विभाज स्वार विभाजत है। इन १२ उत्करण माव विरास में कि कल्या विभाजत है। इन १२ उत्करण मावों का ही वन्तुना प्रेम का सर्वयं टठ उत्करण साव विरास में हैं।

कोरियर धर्मने समय की श्राधिक प्रशाली के विरोधी से तथा इस में मुधार करते के लिये उत्मुक थे। यह दिवार कर कि वर्तमान व्यावहारिक प्रशाली में मानव उत्कथ्डा भावी का अनुहरतता के साथ कार्यक्षील होना सम्भव नहीं या दे नवे आर्थिक व सामाजिक सगठन का निर्माण करना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अपनी फ्लेन्सटियर अयवा फलेंक्स (Phalanstere or Phalanx) की योजना वा अतियादन किया। अपनी इस योजना के अनुसार दे ममुख्यों की ४०० से संकर २००० व्यक्तियों तक के समुदायों में मंगठित करना चाहते थे जिस का नाम फर्नेस्स या। प्रत्येक फर्नेडस दस्तो (groups) तथा श्रींएग्यो (series) में उपदिशाश्रित या। व्यक्ति प्रमती इच्छानुसार किसी भी दल तथा श्रेंग्लो के सदस्य दल सक्ते थे। इस सामाजिक इकाई में एकता व सद्भावना का वातावरए। सदा विश्वमान रहेगा, ऐसा फीरियर का शिक्शम था।

फोरियर के फलेबस के विधार को एक बर्तमान होटल, जिसमें रहने के लिये खेने क कमरे होते हैं तथा जहाँ भोजन, सफाई तथा प्रवस्त बादि की केरित क्यारस्या होती है, की करवान करने समें तथा प्रवस्त बादि की करित क्यारस्या होती है, की करवान करने करने के कारण, सब की समान प्रकार का भोजन प्रमान ने तथार करने के कारण, सब की समान प्रकार का भोजन प्रमान होने के धातिरिक्त मदस्यों के समय में भी वचत सम्मव हो सकेंगी जिनका उत्पादक उत्योग करके उत्पादन में वृद्धि की जा सकती थी। फलेबस के अनुहुत्व वातावरण में ब्यक्ति १८ वर्ष में लेवर ४८ वर्ष में बाद कर हतना प्रधिक उत्यादन कर सकेंगा कि वह प्रवने दोष जीवन को सुत्त के सामा दाहते प्रवीद कर सकेंगा। रीवेट घोनिन के मानाच पाहते प्रीयिय भी इन बात में पूर्ण दिश्वाद स्पत्ते थे कि वातावरण का मट्टव पर सहरा प्रभाव परता है तथा बतावरण में उपयुक्त व पर्याप्त भागा में परिवर्तन किया जा सकता है।

फोरियर की फलेक्स योजना केवल उपभोक्ताओं के सहकारी भाउन तक ही सीमिन नहीं थी। इससे उदयावन के भी एक नवीन साठन की व्यवस्था की पहें थी। प्रत्येक फलेक्स में, जिस का क्षेत्रपन्न ४०० एकड के लगभ्य था समुदाय की सामूतिक साध्ययकताओं की पूर्ति करने के हेतु उत्पादन करने के लिने कोधोपिक व्यवसायों तथा खेती को व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक फलेक्स में उपभोग की प्रत्येक व्यवसायों तथा खेती की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक उत्पादन तथा प्रत्येक उत्पादित बस्तु का उपभोग होना था। इस ककार प्रश्नेस एक वित्त पूर्ण प्रयंध्यवस्था (scl-swificent economy) के समान भा। सिम्मिनिन पूंजी कम्पनियों के नगठन के समान प्रयोक सदस्य कलेस का प्रदाया पा तथा प्राप्त सामा का सरक्ष्य पा वाचा प्राप्त लोगों का सरक्ष्य में नगठन के समान प्रयोक्त सदस्य कलेस का प्रदाया पा वाचा भान लोगों का सरक्ष्यों में निम्मित्यित स्राध्य पर वितरस्य किया जाना था। धा मिक, पूजीपित तथा व्यवस्थापक को कुरा लाभों का कमता: रूउ, पूर्व तथा - क्ष्या पा पा पा स्वास का स्वास्था

कीरियर का यह विश्वास था कि उत्थादन सं वृद्धि करने के लिये धरिको का ध्यवसाय में कुछ हित होना चाहिये तथा उन्होंने धरिक को ध्यवमाय का सह-कारी मासिक (cooperature owner) बनाने का मुगाब दिया। इस प्रकार कारियर को बनान का प्रतिपादन (Profit-Sharins) योजना का प्रतिपादनकर्ती कहा जा नजना है। फीरियर इस सरव से भनी प्रकार परिचित में कि सभी सम्प समायों में सम्बद्धि प्रायत करने की भावना मनुष्य को उत्पादन करने की एक महान प्रेरणा प्रदान करनी है। इस प्रकार यदि धरिक का भी ब्यवसाय में कुछ स्वामित्य होगा तो वह प्रधिक रुचि के साथ प्रपते कार्य को करेगा तथा फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि सम्भव हो सकेगी। यह उत्पादन की सहकारी प्रसाक्षी के द्वारा सम्भव हो सकता था।

इम क्षेत्र मे फोरियर की विचारधारा ख्रम्य समाजवादियां, जो व्यवित्यत सम्मत्ति के उम्मूतन के मारी पत्र में है, से मिन्न थी। व्यवित्यत सम्मत्ति की उम्मूलन करने के स्थान पर फोरियर समाध को इम प्रकार पुनर्स गठित करना माहते वे कि अधिक को भी पूंजीपति बनने का अवस्त प्रास्त हो सके तथा इस प्रकार समाज ने सम्मत्ति अधिकारों के आधार पर वर्ग विभाजन तथा वस्त सर्म का सन्त हो सके। उनका यह विश्वास था कि जब उनकी योजना संसार के सभी देजों मे बागू हो जावेगी हो गमन मंद्रार प्रनेको फूनेबर्ग, दलो तथा श्रीयणो का एक ममुदाय बन जावेगा जहाँ सभी ध्यक्ति पूजीपति तथा नभी अधिक श्रीमक होंगे तथा जहाँ वर्ग संसर्घ की सवाज विरोधी पटना कभी उपस्थित म होंगे।

फोरियर की योजनाओं हो व्यावहारिक रूप में प्रयोग करने पर वे असकन विद्ध हुई थी। यहाँप फाल में उनके विचारों पर विरोध मम्मीरता के साम व्यान नहीं दिया गया था परन्तु थोड़ा बहुत जो भी उनके विचारों को व्यावहारिक रूप में प्रयोग करने हा प्रयास किया गया उत्तक केवल समक्रल परियाम ही प्राप्त हुमा। अमरीका में उनके विचारों को प्रयास किया गया उत्तक केवल समक्रल परियाम ही प्राप्त हुमा। अमरीका में उनके विचारों के प्रवार को में Victor Considerant, Albert Brisbane, Margaret Fuller, Nathaniel Hawthorn, Horace Greeley, John Greenleaf Whiller आदि के ना विशेषण्य के उल्लेखनीय है। फोरियर के विचारों के इन अमरीको अनुप्राधियों के परिध्रम के कलस्वरूप अमरीको स्वार्य के प्रयाद के किया साथ वाद की है ही समय में लगमा २४ फलेक्स सुप्रदायों को स्थापना की नई। इसमें Massachusetts में स्थापना कि Brook Faim नामक पल्लेंस बहुत प्रसिद्ध वा। परन्तु में सब ३४ समुदाय अस्ववानीन विद्ध हुने तचा सभी फोरियर की योजना वी करवावहारिकत व स्थवस्त्रता ना एक महान चत्ता स्था फोरियर की

### बुद ब्लेक (१८१३ ई०-१८८२ ई०) ( Louis Blane )

रोबर्ट म्रोनिन तथा चार्ल्य फोरियर के विचारो की मिलिया व्याक्स के परवात श्रव माहचर्य समाजवाद के तीसरे स्तरम लुई ब्लैक की विचारधारा पर प्रकार डाला जा मकता है। जीन जीमक जुई ज्लैक, जिन की फारनीमी समाजवाद में एक प्रमुप्त स्थान प्रस्त है, का जम्म १८१३ ईं० में स्नेन के मेड्डिज नामक स्थान में हुआ था। जीस्सीका तथा पिस में दीना प्राप्त करने के परवाज उन्होंने एक प्रकार के एव में अपनी जीवन-वर्षाका कम प्रारस्भ किया था। २६ वर्ष की आपने के उन्होंने एक प्रमाद के एक में अपनी जीवन-वर्षाका कम प्रारस्भ किया था। २६ वर्ष की आपने जीवन-वर्षाका कम प्रारस्भ किया था। २६ वर्ष की आपने जीवन-वर्षाका कम प्रारस्भ किया था। स्थान किया था।

यद्यवि न सो वे प्रिमद्ध विद्वान ही थे तथा न ही उनना स्थान क्राम्स के प्रयम थे णी के लेखने में था परन्तु फिर भी उननो काफी यद्य प्राप्त हुझा था। १८४८ ई० दी क्रांत्रित के पद्याद वे प्राप्त के प्रस्ता दें एवं रहे जी क्रांत्रित के पद्याद वे प्राप्त के प्रस्ता दें स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से से साम के प्रस्ता का साम की सिपर तथा स्थान साम की सिपर तथा स्थान साम की से प्रयास समाजादियों के विवारों पर ही आधारित थे तथा उनमें भीतिवता का नौर्वे विक्र तही था। परन्तु यह सब कुछ होते हुये भी उनके पक्ष में इतना प्रवश्य कहा जा सकता है कि यननी कल्पनावादी योजनायों को सफ्पतापूर्वक व्यावहारिक रूप देते वाल वे प्रयास समाजादियों थे। १८४० ई० में उनकी पुस्तक Organisation du Travail प्रकारित हुई थी। सक्षेप तथा सरन होने के कारण इस पुस्तक की बहुत प्रसार विद्या सी वी थी।

### ब्लंक के ग्राधिक विचार

व्हेंक के विचारानुसार समाज में विद्यमान दरिद्रता, अपराधी, वेदमानमन, मन्दी तथा अन्तर्राष्ट्रीय युद्धी आदि का दामित्व प्रतियोगिता पर वारा अले का कहना या कि प्रतियोगिता ने दरिद्ध को तो बरबाद कर हो। दिखा है परन्तु कुछ समय पश्चात यह प्रित्मों के प्रोत्त कर देशी। अनेक ने प्रत्ने द्वत दिख्यास नवा तर्क के वक्ष में इतिहास, मरवारी लेख पत्रो तथा अपने निजी अनुभव से उदाहरए। प्रस्तुत किये। उन्होंने प्रतियोगिता के स्थान पर सहकारिता का मुभाव दिखा। परन्तु उनके सुभावों में फीरियर तथा प्रत्य करवनावादियों का प्रायस्तवन नहीं था। उनकी योजना सरत तथा तथा अवस्त हिंदा प्रथम के करारण अधिक प्रभावनानी थी।

फान्स में १८४८ ई० की घ्रस्थाई सरकार वा सदस्य होने के नाते ब्लैंक ने राज्य से थम व विकास मजान्य (Labour and Progress Ministry) स्थापित करने था अनुरोध किया था। समाज में प्रत्येज वेकार व्यक्ति को रोजगार प्रदान करना अप तथा विकास मजान्य का कर्तव्य था। व्लेंक का कहना यक नामा में प्रत्येक व्यक्ति को बास करने वा नमान ध्रवसर प्राप्त होना चाहित जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को घपनी मानिक, सैनिक तथा सारीरिक सिक्त्यों वा समुनित विकास कर के का ध्रयनर प्राप्त हो सके। व्लेक का विद्वास था कि इस सहान डहे इस की पूर्ति सबन्य नीति (lassec furc) के ध्रयनोंत नहीं हो सारी थी क्योंकि यह—Jussec foire वातक प्रतियोगिता को जन्म देती है, निजने परिशासक्वरण समाज में वरिजना, क्रिनेजगारी व सोधण स्वार्थित गम्मीर परनोथं उपस्थित हो जाती हैं।

सामाज को इन बुराइयों में मुक्त करने के हेतु ध्येक ने सरकार को महनारी मामाजिक कर्मसालायों को स्थापित करने का नुभाव दिया । नामाजिक कर्मसालायों ने श्रीमक राज्य द्वारा प्रदान की गई दलावन सामनी के द्वारा अपा-दन करेंगे तथा इन प्रकार पूँजीपति का धनत हो मकेगा। राज्य इन कर्मसालायों को ब्याजरहित कहुए देकर विविध्य सहायता प्रदान करेगा तथा राज्य का महंभी कर्तव्य होगा कि वह इस बात को देखे कि इन कमंगालाओं का शासन जनसाधारण के हितों के अनुकूल है । सामाजिक कमंगालाओं की स्थापना के प्रथम वर्ष में प्रवत्यकों की निमुक्ति सोम्पता के आवार पर होगी । परन्तु अिमकों के परिशिक्तित हो जाने पर इन कमंगालाओं के प्रवत्य का कार्य वे स्वय करेंगे । कमंगालाओं की स्थापना कर के लिये आवश्यक पूजी की साजा राज्य करों तथा सरकारी व्यवसायों द्वारा प्राप्त करेगा । कमंगालाओं के संस्थापन में लगी पूजी पर व्याप का भुगतान सरकार को किया जाना था । कमंगाला द्वारा प्राप्त करते के पश्चात सेण लाभ को तीज हिस्सों से विभाजित किया जाना था । युद्ध लाभ का अपन हिस्सा कमंगाला के कमंजीरियों को भन्ते (bonus) के हर से बांटा जाना था । लाभ का दूसरा हिस्सा वृद्ध वीमार तथा दुवंल श्रीमकों की देखरेत पर व्यव कमंगाला के तीज से हिस्से का उपयोग वर्मशाला के विकास तथा कमंगाला के विश्व पर व्यव कमंगाला के विवास तथा कमंगाला के विवास तथा

इस प्रकार ब्लैक की ये सामाजिक कर्मशालाएँ जिन की उत्पादन क्षेस्रत मुंजीपति वी निजी कर्मशालाओं की अपेक्षा बहुत प्रशिक्त थी, उत्पादन के क्षेत्र मे पूंजीपति वे प्रतियोगिता कर सकती थी तथा ये अन्त मे पूंजीपति पर विजयी सिद्ध हो मनती थी। इस प्रकार सामाजिक कर्मशाला पूंजीपति के भरितत्व को ममाल करने ना एक सामन थी। व्लैक की इस योजना का लक्ष्य बातक प्रतियोगिता का, कर्मशालाओं के माय्यम द्वारा अधिक समयं प्रतियोगिता (more effective competution) है, अन्त करना था। अन्त से सारे सामाज में केवल सामाजिक कर्मशालाएँ ही भीवित रह पाएँगा तथा पूंजीवाद की धातक प्रतियोगिता की समस्या का सामाज के जीवन से सदा के नियं भन्त हो जावेगा।

१८४६ ई० की क्रांग्लि के परचान कात्म की श्रस्थाई सरकार से सदस्य वन जाने पर जुड ब्लैंक ने सरकार से अपनी इस कर्मणालाधी की योजना को ब्यावहारिक रूज प्रदान करने का भारी अनुरोध किया था। इस विषय पर उन को श्रीमक वर्ग का भागी सहयोग प्राप्त था। यद्यपि मित्रमण्डल के सभी सहस्य ब्लैंक की योजना से महमन नहीं थे किर भी श्रीमकों को सारचना प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने ब्लैंक की कर्मशाला योजना को एक प्रयोग के स्तर पर लागू किया। परन्सु दुर्भाय-वस यह प्रयोग समलत सिंद हुआ।

यद्यपि ब्लंक की योजना को उनके समय में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी परस्तु उन को वर्तमान सार्वजनिक निर्माण कार्य तथा प्रत्य सार्वजनिक व्यवसाय सम्बन्धी योजनायों का सच्चा प्रवर्तक कहा जा सकता है। उन की मृत्यु १८६२ ई० में हुई तथा राज्य की और से उन का प्रतिम सस्कार (state funeral) किया गया था। यह उनके महान सम्मान का प्रतीक था।

## इटीने कैंबट (१७८८ ई०-१८५६ ई०) (Etienne Cabet)

चार्ल फोरियर के समान कैवट भी एक महान करपनावादी थे। वे रोवर्ट ग्रोबिन के अनुवायी तथा प्रशासक थे। उन्हों ने अपनी The Voyage to Icaria नामक पुस्तक १०४० ई० में सर थोमस मुर की पुस्तक Utopia का ग्रध्ययन करने के पश्चात लिखी थी। अपने विचारो की व्यावहारिकता की सिद्ध करने के हेत कैंदर ने १५०० साथी एकत्र किये तथा उनके साथ १८४८ ई० मे अपना ग्रादर्श समुदाय स्थापित करने के लिये ग्रमरीका के लिये चल दिये थे। परन्तु आपस में मतभेद होने के कारण ये लोग अपने ठिकाने तक न पहुँच पाये थे। कैबट की मृत्य समरीका में Missourt प्रान्त में St Louis नामक स्थान में १८५६ ई० में हुई थी।

साहचर्य समाजवादियों को यद्यपि अपने विचारों को व्यावह रिक रूप देने में विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी परन्तु समाजवाद के इतिहास सथा प्रार्थिक विचारों के इतिहास में उस के इस ग्रध्यावहारिक विचारों का एक विशेष महत्व है क्योंकि इन विचारों से राज्य समाजवाद, सहकारी द्वान्टोलन तथा ग्रन्थ सामाजिक व आर्थिक आन्दोलनो को महत्वपूर्ण शक्ति आप्त हुई थी।

विशेष शध्ययन सची

| 1. | Charles Gide and Rist | : A History of Economic      |
|----|-----------------------|------------------------------|
|    |                       | Doctrines, Book II, Chapter. |
|    |                       | III.                         |

: The development of Econo-2. Philip Charles Newman mic Thought, Chapter, XV.

History of Economic 3. Lewis H, Haney Thought, Chapter, XXII

4. John Fred Bell · A History of Economic Thought, Chapter, 17.

5. J M. Ferguson : Landmarks of Economic Thought, Chapter, XV.

6. Eric Roll · A History of Economic Thought, Chapter, V. Schools and Streams of 7 Edmund Whittaker

Economic Thought, Chapter, 10.

#### प्रध्स

1. Name the principal utopian socialists and give an analytical review of their main concepts

(राजस्थान, १६५०)

- 2. Why are the Utopian Socialists so called ? (कर्नाटक, १६५६)
- Discuss the contribution of Robert Owen to socialist 3. thought.

(कर्नाटक, १६४८) 4. Examine the important ideas of Robert Owen,

'Robert Owen's experiments in his factory at New Lanark had the distinction of serving as a model for the factory legislation of the next fifty years." Justify the above statement. (ग्रागरा, १६४६, राजस्थान, १६६२)

'Robert Owen of all socialists has the most strikingly original, not to say unique, personality,' (Gide and Rist) Discuss the above statement, with special reference to the practical reforms initiated by Owen.

(ग्रागरा, १६५२: १६६०)

What is meant by the term 'Associative Socialists,' Give a brief account of some of the important socialist ideas of Robert Owen.

(ग्रागरा, १६४६)

(ग्रागरा, १६६२)

"The British counterpart of Charles Fourier was Robert Owen, who may be called the very symbol of what later came to be labelled Utopian Socialism." (Newman) Discuss.

(म्रागरा, १६५८)

- 9. Discuss the organisation and objectives of the Social Workshop of Louis Blanc.
- Describe clearly Fourier's Phalanx with special reference 10 to aims and organisation.

#### ग्रध्याय २२

### पेरी जोसफ प्रोधों

## ( Pierre-Joseph Proudhon )

पेरी जीसक प्रोधी। का जन्म १८०६ ई० में कान्स में Bresancon नामक क्यान में हुआ था। उनके पिता एक ईमानदार व्यक्ति थे तथा दारित बनाने का काम गरते थे। वे इतने ईमानदार थे कि दाराब को सदा उचित मून्य ने वेदते थे। नम्भवत यह ईमानदारों ही उनकी गरीबी का कारए। थी। यद्यि प्रोधी एक देरीप्यमान विवासी ये परन्तु गरीबी के कारए। उनको जिला प्राप्त करने के लिये काम करना पडता था। गरीबी के कारए। उनको प्रपत्नी दिला ममाप्त करह के पूर्व ही कलिब को छोडकर मुक्त के रूप में नौकरी करने के तिसे विवस होना गडा था। कुछ समय पइनाव क्योफ मिन जाने के कारए। उनको श्रिक्षा प्राप्त करने का तुम स्वस्त परनाव कालीफ मिन जाने के कारए। उनको श्रिक्षा प्राप्त करने का तुम स्वस्त परनाव कालीफ मिन जाने के कारए। उनको श्रिक्षा प्राप्त करने का तुम स्वस्त प्राप्त हो सना था।

३१ वर्ष की कम आयु मे १६८० ई० मे उनकी प्रथम पुस्तक Quest-ce que la propriete ? ( What is Property ) प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक से जन को प्रसिद्ध प्राप्त हुई थी। इस पुस्तक से जोग के प्रसिद्ध प्राप्त हुई थी। इस पुस्तक से प्रोप्तो के कार्यावा का किया प्रथम के प्रश्निक प्रयादा कर प्रयादा की कही अस्ति पुस्तक Systeme des Contradictions Economiques On Philosophie de la misere (System of Economic Contradictions or the Philosophy of poverty) जो १८५६ ई० मे कार्यावा हुई थी समायवाद स्वाप्त का कही प्राप्त कार्य प्रयादा की कही प्राप्त कार्य प्रस्ति के स्वाप्त का कार्य प्रयादा की कही प्राप्त कार्य प्रयादा की कही प्राप्त कार्य स्वाप्त की प्रश्न के Organisation du credit et de la circulation et solution du probleme social तथा Resume de la Question social Banque d'Exchange, १६४६ ई० मे Les Confessions d'un Revolu-

<sup>1.</sup> कुछ लेखको का कहना है कि प्रीधो का पूरा नाम थया था यह कहना कठिन है। उदाहरणामें Philip Charles Newman ने मपनी पुस्तक The Developemnt of Economic Thought में प्रोधो के विवासी की ब्याह्मा करते हुँगे प्रथम वाबय में यही खिला है कि प्रोधो के नाम के प्रथम अटेट क्या है यह कहना कठिन है तथा केवल प्रोधो कहना ही उपयक्त है।

tionnaire ; १९४० ई० मे Interet et Frincipal तथा १८४६ ई० मे तीन खण्डों में De la Justice dans Ia Revolution et dans l'Eglise प्रकातित हुई थी।

प्रोधो एक विचित्र प्रकृति के ध्यनित ये। म्रालोचना करना तो उनके लिये एक प्रकार के धर्म के समान या जिसका पालन करना वे मपना परम कर्तव्य समफते ये। पूंजीवाद, साम्यवाद तथा समाजवाद सभी प्रोधो की कड़ी मालोचनाओं का विषय थे। यद्यपि वे कल्पनाबादियों के कट्टर म्रालोचक थे परन्तु उनकी स्वय प्रेतनाएँ कल्पनाओं से मुक्त नहीं थी। उनकी मृत्यु १८६५ ईं० में हुई थी।

# प्रोधों के क्राधिक विचार

यद्यपि ग्राधिक विचारों के समस्त इतिहास में प्रोधों की एक विशेष स्थान प्राप्त है परनु उनको यह विशेष स्थान अन्य अर्थशास्त्रियों के समान उनके विचारों की विशेषना के कारण प्राप्त नहीं है बरत् यह स्थान उनको इस कारण प्राप्त है कि वे एक ऐसे विचित्र लेखक तथा व्यक्ति थे कि ब्राज भी यह कल्पना करना कठिन है कि वे क्या थे। वे पूजीवाद के कट्टर ग्रालीवक थे क्योंकि उनके लिये निजी सम्पत्ति, जो पूर्जीवाद की प्रमुख संस्था है, चोरी (theft) थी । परन्तु इसमें यह समक्र लेना भारी भूल होगी कि वे समाजवादी अथवा साम्यवादी थे। समाजवाद को वे व्ययं विचारते थे। प्रोधो निरपेक्ष स्वतन्त्रता को आवश्यक सममतं थे तथा इस कारण वे सभी साहचर्यवादी (associationist) तथा राज्य सामूहिकवादी (collectivist) योजनाओं के प्रतिपक्षी थै। वे साम्यवादी भी न थे वयोकि साम्यवाद को भी वे निजी सम्पत्ति केसमान ही चोरी समभते थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार निजी सम्पत्ति के द्वारा कमजोर (श्रमिको) का साकतवर (प्रेजीपति) शोषण करसा है. ठीक उसी प्रकार साम्यवाद में कमजोर के द्वारा शाकतवर का गोपए किया जाता है। प्रौधो स्वतन्त्र साहचर्य (free association) के पक्ष मे थे। उनके आदर्श समाज में राज्य का कोई स्थान नहीं या 1 वे स्थतन्त्रता, समानता तथा बन्धृता (liberty, equality and frateroity) के प्रचारक थे। उनका कहना था कि उनके समाज मे पूर्ण व्यवस्था होने के कारण सभी समान होगे, उनके समाज में न स्वामी होगा तथा न राज्य ही होगा। परन्तु इसमें यह नहीं समक्त लेना चाहिये कि प्रोधी अराजकता-वादी (anarchist) थे। उन्होंने फरवरी १८४८ ई० की क्रान्ति मे, जिसका एक-बादा (mancuns) वा जाहान भरवार त्व-व ६० ना आनात म, तानका एक मात्र जह देय फ़ास की युरानी सरकार को समाप्त करके नई सरकार स्थापित करना था, कोई भाग नहीं निया या क्योंकि उनके विचारानुसार सरकार याहे वह पुरानी हो या नई हो, सदा दुराई थी। यद्यपि वे राज्य को एक बुराई सममते थे, परनु वे १-४- ई० के क्रान्तिवादियों के ममान समाज मे म्रव्यवस्था व क्रान्ति जरपन्न करने के पक्ष में नही थे । प्रधिक से श्रिधिक थे एक दार्शनिक श्रराजकतावादी (philosophical anarchist) थे जिनकी राज्य के प्रति द्यालोचना विचारों वे संसार तक ही स्मीपन थो ।

उपरोक्त व्यास्या से यह मनी प्रकार विदित होता है कि प्रोधों न तो पूँजीवाद के समर्थक ही थे तथा न वे समाजवादी ध्रयवा साध्यवादी ही थे। वे राज्य के प्राणीचक प्रवश्य थे, परन्तु वे सच्चे प्रर्थ में प्रशास क्वानावी भी न थे। वे च्या थे? यह साज भी उतना हो गूढ प्रश्त है जितना गूढ यह झाज से लगभग एक नताब्दी पूर्व था। यही कारण है कि प्रोधी का सर्वधास्त्रियों के किसी विशेष सम्प्रदाय से वर्गीकरण करना एक कठिन कार्य है।

प्रोधो समाज मे न्याय व्यवस्था स्थापित बरना चाहते थे। इस हप्टिकोण से उन्होंने निजी सम्पत्ति की कड़ी आसोचना की थी। उनके विचारानुमार निजी सम्पत्ति चाहे वह किसी भी रूप मे हो, समाज मे इस महान बुराई—अन्याय—का स्रोत थी। वे समाज से उपस्थित ग्रमसाननाओं को निजी सम्पन्ति कातकमान परिस्ताम समभते थे तथा उनके विचारानुसार इस सामाजिक बराई वी दर करने का एकमान उपाय समान से निजी सम्पत्ति की समाज दिरोधी संस्था का जन्मकन था। १६४० ई॰ में प्रशासित अपनी पून्तक Qu'est-ce la Propriete (What is Property) में प्रोबों ने निजी सम्पत्ति पर वडा आक्रमण किया था। उनके विचारानमार सभी सम्पत्ति वोरी के समान है। जिस प्रशास कि चोर चोरी के परिस्तामस्वरूप जो सम्पत्ति प्राप्त करता है वह गेरकानुनी होती है ठीक उसी प्रकार सम्पत्ति स्वामी भी चोर के समान है जो समाज में कमजोरो (श्रमिको) का शोषण करके सम्पत्ति प्राप्त करता है जो बास्तव में चोरी से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है तथा जो चोरी के समान गैरकानुनी घोषित की जानी चाहिते । निजी सम्पत्ति समाज में मम्पिनस्वामी को दसरों का सोपण करने का अवसर प्रदान करती है। 'Property is Theft' उनका प्रसिद्ध नारा था नया इस नारे से यह प्रतीत होता है कि प्रोधों के रूप मे कोई मावस बोल रहा है। परन्तु ऐसा क्दापि नहीं था क्योंकि प्रोधों की समाजवाद तथा साम्यवाद के प्रति उतनी ही कम या अधिक घुणाथी जितनी कि उनको पुँजीबाद के प्रति थी।

मोधो ममाज को निजी सम्पत्ति के जाद से, समाजवाद के पानलपन से बचा कर, मुक्त करता चाहते थे। वे सभी प्रनार की कारणीक योजनाओं के आसी-इक थे नया उनके निष्ये ऐसे व्यक्तियों या बोई सहस्व नहीं वा जो समाज की तकता मामीनों से करते थें। प्रीधों सम्बन्धि के सानोचक दहासिय नहीं से कि उन

<sup>2</sup> Proudhon's definition of property was thus: "The right to enjoy the fruits of industry, or of the labour of others, or to dispose of thos o fruits to others by will," was property.

शक्ति एक उत्पादक सक्ति है तथा इसके कारण कुल उत्पादन में बृद्धि होती है। रम शक्ति हो उत्पादकता इस मस्त्र से ज्ञान होती है कि जब कमें बारी एक साथ मितनर यान करने हैं तो प्राप्त बुल उत्पत्ति उस उरवित को जुलना में ब्रिधिक होगी जो कमें विस्ता होगी। यह अविदिक्त उत्पत्ति यूँ जोवित नियोक्ता को बेगी के रूप में प्राप्त होती है बगोकि उमके सिये वह कमें वारियों को कुछ नहीं देना है। प्रोप्तों वा यहना या कि प्राप्ति मियोक्ता प्रत्येक वर्मवारियों को उसके व्यक्तित अप के अनुवान में भुगतान (बनन) करता है परन्तु वह मामूहिक गिक्ति (collecuve force) के परिण्याम-वस्त्र प्राप्त उर्दात्त को म्ब्य रख में ता है। यहाँ प्रतिदिक्त उर्दात्त उसका प्रार्णा पुरीपित के लाभ (उन्पादन) म निननी अधिक पृद्धि सम्भव हो गनती है, इस बान को प्रोपों ने निम्निविधित वावब खण्ड में एक उदाहरण द्वारा नममाना है।

"यह वहा जाता है कि पूँजीपित धपने धाममो को धानिहन के अनुसार विन्त है। परानु ऐसा न कह हर यह कहता धाविक सनी होगा कि वह— पूँची-पित— प्रति दिस एक निर्धारित कुल बेदन, जो बेतन दर व कुल ध्रमिको की सम्बाध के गुगतासक वे कारवार होगा है, दता है। उस महान धर्मिक है सिद्ध जो ध्रमिकों के सम्बाध के गुगतासक वे कारवार होगा है, दता है। उस महान धर्मिक हो सिद्ध साथ है यह अप कारवार है यह उस उदाहर साथ से स्वयु हों जाता है। दो सो गों भा फैकने वारो नियाहों (Grenzdiers) Lougon statue के आधार— नीव—का चीड़े में ही घण्टो में छित्र सिद्ध कर सनते हैं। यह एक ऐसा कार्य है है एक व्यक्ति के स्वतु मार्य वह दो मौ दिन तक भी कार्य कर रहा असम्बन है। पूँजीपित के स्वतु मार्य कार्य ही ही उसके स्वतु से वेदन की मार्य समस्य है। पूँजीपित के स्वतु साथ होने ही दशाधी में बेदन की मार्य समस्य है। पूँजीपित के स्वतु होने सह करता है कि उसके कारव साथ की स्वतु होने होने कारवे हुन पारिनोधिक वा के क्य में प्राप्त हो गया है। परानु वास्त्व में अधिक थो उसके हुन पारिनोधिक वा केवल एक भाग ही बेदन के रूप में प्राप्त हो गया है। परानु वास्त्व में अधिक थो उसके हुन पारिनोधिक वा केवल एक भाग ही बेदन के रूप में प्राप्त हो नि वसके स्विच हो होने करने के प्राप्त हो गया है। परानु वास्त्व में अधिक थो उसके हुन पारिनोधिक वा केवल एक भाग ही बेदन के रूप में प्राप्त हो तो है। देश साथ स्विच हो होते हैं। वेपन प्राप्त करने के प्रयु मार्य होना है। वेपन प्राप्त करने के प्रयु मार्य होना है। वेपन प्राप्त करने के प्रयु मार्य स्विच होता है। है

परन्तु पूँजीवनि को मामहित गाँन (collective force) के बारण प्राप्त उदादन की श्रीमंत्री के धोगण में मानीधिन करना उचित नहीं है। खर्यपारत्र के विद्यार्थी यह जानते हैं कि उत्पादन कराने के हेतु श्रीमत्रों को बेनन देकर उनकी एकत नवा साहित करना उदायक्ती (entrepreneur) का एक शाविसक

<sup>3</sup> Propriete, Icr Memo re, pp 91 and 64

पेरी जोनक प्रोधों ३५७

कार्य है तथा जो भी लाभ उसको प्राप्त होता है वह उसके इस कार्य का पारितोषिक है।

## क्या प्रोधों समाजवादी ग्रथवा साम्यवादी थे ?

प्रोबों पुजीवाद तथा सम्पत्ति के कट्टर भ्रालोचक थे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि वे मभी विचारक तथा लेखक जो पुँजीवाद के ग्रालीचक थे सामान्यस किसी न किसी रूप में समाजवाद के समर्थक थे। परन्तु यह बान प्रोबों के सम्बन्ध में सत्य नहीं है। जैसा कि हम उत्पर लिख भुके हैं प्रोधो एक विचित्र प्राणी थे। पूँजीबाद के कट्टर आलोचक होते हुये भी वेन तो समाजवादी ही थे तथा नवे साम्यवादी ही थे। प्रोधो ने चार्ल्स फोरियर, जो उनके समय में समाजवादी सम्प्रदाय के प्रभावशाली सदस्य थे, पर कडे आक्रमणा किये थे। लूई ब्लैक के, इटिने कैवट (Euenne Cabet) तथा घन्य मनागवादी भी उनके ब्राक्रमणी में नहीं बच सके थे। समाजबाद की ग्रालीचना करते हथे प्रोधों ने लिखा है कि ''समाजवाद कुछ भी नहीं है। न तो यह पहले कभी कुछ या ल्यान यह भविष्य में ही कुछ होना 1<sup>975</sup> वे साम्यवाद के भी कहर धालोचक थे। साम्यवाद में राज्य श्रमिको का योषण करता है तथा स्वतन्त्रा का उन्मूलन हो जाता है। साम्यवाद की निन्दा करते हुये साम्यवादियों को मनेस करते हुये प्रोधों ने इस प्रकार लिखा था: "साम्प्रवादियो तुम्हारी उपस्पिति मेरी नाक के नधुनी (nostrils) के लिये यदवू के समान है सथा सुम्हारी इंग्डिसुम, में घुएग उत्पन्न करती है।" पूँजीपनि भी साम्यवादियों के लिये इतन ग्रीधक सत्त तथा घरगाजनक राज्य प्रयोग करने की कल्पनानशीकर सकते हैं।

प्रोजों के दिचारानुमार श्रमित्रभाजन, सामूहिक कार्य, प्रतियोगिता, साख, तम्पत्ति तथा प्राधिक स्वतन्त्रता का समाज की प्रमति में महान महत्व था। वे इन सबकों जीवित रखते के इस्कृत थे। समाजवाद में प्रतियोगिता, समाजित स्वतन्त्रता का सदा के लिये प्रस्त हो जाना है। प्रोधों के मतानुमार समाजवाद विनाशकारी धा-दोजन था तथा नमाजवादियों का लक्ष्य वर्तमान अच्छी आर्थिक संस्थायों का विनाश करना था। प्रतियोगिता के स्थान पर समाजवादियों का लक्ष्य वर्तमान अच्छी आर्थिक संस्थायों का सहाययें संगठन था। प्रतियोगिता के स्थान पर समाजवादियों का लक्ष्य श्रमिकों को सहाययें संगठन रथापिन करना या जो प्रोधों के विचारानुमार मामिकों की स्वतन्त्रता के तिये पातक था। प्रोधों के मतानुमार जिल प्रकार राजनीतिक पूर्णिता नागरिकों को पूर्ण स्वतन्त्रता के क्षारा प्राथा होती है टीक इसी प्रकार राजनीतिक

पर्णना को प्राप्त करने के लिये श्रमिको का पूर्ण स्वतन्त्रता का प्राप्त होना स्रावस्यक है। १५४८ ई० में Seine विभाग के निर्वाचक-गरा के समक्ष भाषण देते हये श्रोधो ने इन प्रकार कहा था: "स्वनन्त्रता—विचारों की स्वतन्त्रता. पत्रों की स्वतन्त्रता. थम की स्वत्नता, ब्यापार की स्वतन्त्रता, शिक्षण की स्वतन्त्रता, उद्योग व श्रम द्वारा निर्मित बस्तुयों को बेचने भी स्वतन्त्रता-न्यतन्त्रता जो निरमेक्ष हो, ग्रमीमित ही तया सब स्थानो पर सदा विचमान हो, मेरी ग्राधिक प्रणाली की ग्राधारणिला है।"

साम्यवाद को ग्रस्पीकृत करते हुये श्रीधो ने कहा था कि इससे निजी सम्पत्ति, जो श्रमित को उत्साह प्रदान करने के लिये शावद्यक है, जो परिवार-जीवन का द्याबार है तथा जो सच्ची द्याधिक व सामाजिक प्रगति के तिये द्यापश्यक है, का मदा के लिये ग्रन्त हो जाता है। साम्यवाद में श्रमिक नौकर होते हैं तथा राज्य उन का मालिक तथा भाग्यविधाना होता है। 'साम्प्रवाद निजी सम्पति का केवल उल्टा रूप है । साम्यवाद भी धनपानताम्रो को जन्म देश है, यद्यप्ति ये ग्रसमानताएँ मन्पत्ति के नारए। विद्यमान होने वाली ध्रममानताग्री में भिन्न होती है। सम्पत्ति नावतवर द्वारा नमजोर को घोषण कराती है. साध्यवाद कमजोर द्वारा ताकतवर का शोषण कराता है। ''<sup>6</sup> यह भी सम्पत्ति के समान बटमारी है। ''साम्यवाद गरीबी का धर्म है। ' <sup>7</sup> "निजी सम्पत्ति की सस्था तथा साम्यथाद में बहुत ग्रन्तर है। ' '

### विनिमय बेंक का सिद्धान्त (The Exchange Bank Theory)

यद्यपि प्रोधों ने १८८६ ई० की क्रान्ति से बहुत कम भाग लिया था. परन्त उन्होंने इन ग्रवसर का उपयोग फ्रान्स में राज्य वैक स्थापित करने का सफाव देकर क्या था। यह उपर बताया जा चुका है कि प्रोधो, केवल श्रम को ही उत्पादक साधन विचारने ये । उनका विव्वाम था कि अन्वामी के समान, पुँजीवृति नियोक्ता भी बस्तू के भूल्य में उचित से ग्रायिक वृद्धि करवे समाज का शोपण करता है। शोधो का विस्तास था कि विसिमय बैकस्थापित करके वे प्रपत्ने दय श्रम सिद्धान्त की कार्यस्प द सक्त ये। बैक का प्रायः पत्र नोटो प्री निकासी अस्ता था। ये नोट धातुमुद्रा म प्रथरिवर्तननील थे। इस यह का काय एक विनिन्नय प्रभिक्ती (exchange agent) का प्रायं करनाथा। देक का कार्यथमिको को बस्तुओं के . बदन नोट देनाथा। टन नोटो के द्वारा बस्तगों का ऋष क्यि जा सकताथा क्योंकि ये नोट विधि ग्राह्म (legal terder) थे । बैंग की पूँजी को प्राप्त करने के लिये प्रीमी ने मरकारी ग्रधिवारियो तथा सम्पत्ति पर आरोही वर (progressive tax) लगाने का सभाव दिया था। इस वैक का एक वेन्द्रीय कार्यात्य होना या तथा नारे फान्स मे इसकी शामाएँ स्थापित की जानी थी। राज्य का कर्तव्य बैक को व्याज रहित ऋस

Propriete ler Memoire p 204.
 Contradictions Vol. II, p 203
 Organisation du Credit et de la Circulation, p 131

प्रधान करनाथा। श्रमिक इस बैक के सरक्षक (patron) थे। श्रमिक बैक से अपनी निर्मित बस्तुर्थों के बबले से समान मूल्य की बस्तुर्णे प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार श्रमिको का ग्रीसमान हो सक्ता तथा उनके प्रति स्वाय किया जा सकताथा।

प्रोधों की विनिध्य वैक की यह योजना रोबर्ट भौतिन, भ्रें (Brey) तथा रोडबर्टन (Rodbertus) के काल्पनिक देकी की योजनाओं से भिन्न नहीं थी। अोधों की विनिध्य के की योजना को १८४९ ई० से कार्य रूप देन का प्रयास किया गया या परन्त यह रीज हो गई।

### प्रोधों का प्रभाव

वं साध्यबाद के कट्टर विरोधों थे नया इसी कारण पावसे ने प्रोधों की १२४3 ईं को लिंदिन प्रदानी पुस्तक Misere de la Philosophie (Poverty of Philosophy) में पालोबना की थीं। मानसं का कहना था कि भोधों अमिकों को सलत सार्थ पर से जर रहें थे तथा क्वान्ति के बिमा शिमिकों की स्थिति में सुधार करना सम्भव नहीं था। सावसं के अनुसार ग्रोधों 'peut bourgeors' ये जो असिकों के हिनों की कभी भी रक्षा नहीं कर मकते थे।

## विशेष ग्रध्ययम ससी

| <ol> <li>Gule and Rist</li> </ol> | A History of Economic Doctrines |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|
|                                   | Book II, Chapter, V             |  |  |

 John Fred Bell : A History of Economic Thought, Chapter, 17, pp. 366-368

3 L. H. Haney . History of Economic Thought, Chapter, XXII, pp. 434-437

4. P. C Newman : The Development of Economic Thought, Chapter XV, pp 149-149.

5 J. M Ferguson Landmarks of Economic Thought,
Chapter, XV.
6. S. H. Paterson Pagings in the History of Feoro

S H. Paterson Readings in the History of Economic Thought, pp. 592-609.

- 7. Eric Roll
- : A History of Economic Thought, Chapter, V. pp. 240-245.
- s. Edmund Whittaker
- Schools and Streams of Economic Thought, Chapter, X.

#### प्रज्ञ

1. "All property is theit" Comment on this statement outlining the attack on property by Proudhon (কুলাইক १६४५)

2. Produon is better known than Siamondi and has had a vastly more important influence on socialist thought, (Roll).
Do you agree with this statement? Did Proudhon offer a revolutionary solution to social problems?

(राजस्थान, १६६१)

#### ग्रध्याय २३

## राज्य समाजवादी (State Socialists)

यद्यपि १८ वी शताब्दी तथा १६ वी शताब्दी के कुछ प्रथम ग्रारम्भिक वर्षी

तक एडम स्मिथ व उन के अनुयाबियों के संस्थापित आर्थिक सिद्धान्तो की कोई विशेष ग्रालोचना नहीं हुई थी परन्तु १६वी शताब्दी के लगभग प्रथम २० वर्ष परचात लेखको तथा समाज सुधारको ने सस्थापित अर्थशास्त्र की व्यावहारिकता के प्रति सदेह प्रकट करना तथा तत्पन्यात इस की आनोचना करना गुरू कर दिया था। स्मिथ तथा उन के सस्थापित अनुयायियो - रिकाडों, माल्यस, सीनियर, मिल, से, इत्यादि—की ग्राधिक विचाराधारा से ग्राधिक क्षेत्र में राज्य-हस्तक्षेप (state intervention) को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। बास्तव में समाज में राज्य हस्तक्षीप की कभी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सामाजिक व व्यक्तिगत हितों में सदा एकरूपता थी। ऐसा अर्थशास्त्र सस्थापको ना इट विश्वास था। १६ वी शताब्दी के आरम्भ मे ही यह विदित होता जा रहा था कि सामा-जिक व व्यक्तिगत हितो की समानता केवल एक भ्रम थी बहुदा पूँजीपति नियोक्ता ग्रयने निजी व्याधिक हित से प्रेरिन हो कर जो कार्यकरना था वह सामाणिक हिसो के लिये घातक था। यह भी देखा गया था कि पँजीपनि के द्वारा श्रमिको का शोषण होने के कारण समाज मे दन्द्रिता तथा ग्राधिक श्रममान-ताओं की गम्भीर घटनायें उत्पन्न हो गई थी जो समाज की शान्ति व स्थाई श्रार्थिक प्रगति के लिये पातक थी। बीद्योगिक कान्ति के कारए एक ग्रोर तो उत्पादन तया राप्टीय धाय मे निस्मन्देह बद्धि हुई थी परन्त इसरी भ्रोर धमिकों की ग्राधिक द्ररिद्रता में भी वृद्धि हुई थी। बेरोजगारी, ग्रस्वस्थ रहने की व्यवस्था, कम बतनो केरूप में प्रार्थिक शोपए। की घटनाओं के फलस्वरूप वर्ष संघर्ष की समस्था

विद्यमान थी। १६ वी दाताब्दी की नई गम्भीर स्थिति में समाज में बढ़ती हुई आर्थिक असमानताओं तथा श्रमिनों के शोग्ए। की समस्याओं को सक्ति करने के निष् आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेत्र समाज हितों की सुरक्षा के लिये कितवार्य था। सिसमोग्डी, पेट साईमन, सेट माईमनवारियों, फाजबंस बेब्योक, इटिने कैंबट, रोवर्ट क्षोबिन, वाल्में फीरियर, जुद्द क्लैक इत्यादिसमाजवारी सेक्लों ने प्रारम्भिक १६ पी मतान्दी में समाज के दोयों को दूर करने के उद्देश्य से सुधार योजनायें प्रस्तुत की थी। यद्यपि इन लेलकों की योजनायों में ज्यावहारिकता वा सभाव होने के कारण ही इन को करवनावादी तथा साहचर्य समाजवादी कहा आता है परस्तु सभी योजनायों का एकमात्र लक्ष्य सस्यापित आधिक विचारों की आजीवना करके आधिक की से में राज्य हहनकी प की आज-यकता को स्पष्ट करना था।

राज्य समाजवादी लेगाको ने, जित में काल जाहून रोडज्रटम (Karl Johann Rodbertus), पिंडनन्ड लाताजी (Ferdinand Lassalle) तथा प्रदोशक वागतर (Adolf Wagrest) के नाम विशेषक से उल्लेखनीय हैं, मेन्सेस्टर मध्याय (Vanchester School) की अवगम भीति (lassez faire) की कड़ी आलोचना को यी तथा अभिको व कुपको के हिनों को सम्बद्धाय प्रधान करने के हेतु राज्य हरने की यी तथा अभिको व कुपको के हिनों को सम्बद्धाय प्रधान करने के हेतु राज्य हरने की वी वाश्याय समाजवादियों का कहा। या कि नागरिकों की शिक्षा, अभिकों के पृंजीपतिकों के गोप्या सं मुक्त करने, अभिकों के कार्य को निर्धार अभिकों के कार्य को निर्धार करने नहीं की विशेष स्वस्थ ग्रहस्थानों की व्यवस्था करने वा उत्तरदायित्व राज्य वर या तथा इन हव उद्देशों की पूर्णि के लिए आर्थिक को गीप्याय हम्सां प्रधानवादियों का नहा प्रधानक को मांप्य हम्सां प्रधानवादियों का नहा प्रधानक स्थानक से मुक्त करना तथा दुजीवित नियोक्तायों डारा कम शिक्याली कथा समगठित उपभीता सथा अभिक वर्गों के शीप्या के नमाद करना था।

यथिन गरुप समाजवादी समाज से फ्राधिक क्षेत्र से राज्य हुस्तक्षेप के सिद्धारत के प्रतियादक से परम्मु उनकी विवारभार मानर्गवादियों ने विवारभार तथा रीवर्ट क्षेत्रित, सास्त्र कीरियर व मुद्दं उनेन प्राप्ति के साहस्थ्य समाजवाद से मिक्र सी। मानवंत्राद एक क्षान्तर्रा हुए मानवादी क्षान्तर्रात का क्षान्त के हुए निजी स्पर्णात वा उन्मान का उद्योगों का गर्टीयर ज्या करणा मान्त्रवाद की हो मुख्य विवेष- वा उन्मान का उद्योगों का गर्टीयर ज्या करणा मान्त्रवाद की हो मुख्य विवेष- तावे है। राज्य मान्त्रवादी कान्त्रित तथा वर्ष मध्ये म विद्यात नही रक्षते हैं । राज्य मानव्यात्र के सार्दोजन के क्षण ने १६ वी जनावदी से मवंत्रवस और ऐस हुआ या। राज्य समाजवाद के सार्द्यक में गर्दी हम रोडयटम नवा नमान्त्र के प्राप्तिक सेगदान की मान्त्रित कर सार्व्याव कर हो स्विव

## जोहान कार्ल रोडन्नटस (१८०५ ई०-१८७५ ई०) (Johann Karl Rodbertus)

जोहान काल रोडवटक राज्य समाजवाद के मुद्रसिद्ध नेता था। वास्तविकता तो यह है कि उनको 'समाजवाद का रिकाड़ों' कहा नया है तथा इसमें सत्य भी है क्यों कि लिए प्रकार रिकाड़ों ने एडम रिमब द मान्यस के प्रार्थिक निद्धान्तों में मुखार तथा विकास करके नस्यापित प्रयंनास्त्र को नया स्था प्रदान किया था ठोक उसी प्रकार रोडवटस ने थी अपने समाजवादी पूर्वीधिकारियों के आधिक विवारों में प्रार्थन्त्र के माण्यक समाजवाद को नया जीवन प्रदान किया था। रोडवटस ने उन प्रमुक्तियारियों के की प्रवान के साथा रोडवटस ने उन प्रवृत्तिभारियों के साविक विवारों का प्रतिवाय वर्शन किया था। या उनके मुल पिद्धानों का प्रवृत्ति में की प्रवृत्ति प्रवान के प्रवृत्ति में साविक विवारों का प्रतिवास के प्रवृत्ति मार्थन के साविक विवारों के प्रवृत्ति प्रतान है।

## रोडप्रटस के आर्थिक विचार

एडम स्मिथ के समान रोडब्रटन भी समाज को श्रम विभाजन डारारिचत एक दारीर के ममान समऋते थे । उन्होंने एडम स्मिय की पुस्तक Wealth of

गोडवरम के नेवन कार्यों में १०४५ ई० में प्रकाशित पुस्तक To a Knowledge of our Economic Condition, १९७४ ई० में उस्तों में प्रकाशित पुस्तक To the Illumination of the Social Question, १९७१ ई० में प्रकाशित पुस्तक The Normal Work Day तथा १९४०-४१ ई० में प्रकाशित पुस्तक Overproduction and Crises विचोप हम ने उस्तीवतीय है। उनकी प्रथम पुन्तक उनके मुद्रण क्षायिक विवारों का सकह है।

यहिर रोडवटत के जीवनकाल में उननी पुरतको तथा विचारों की धोर लोगों का अधिक ध्यान आक्षित नहीं हुआ था, परन्तु जर्मनी में उनका अभाव लग्नी था तथा प्रसिद्ध जर्मन अर्थनास्त्री धागनर ने तो उनको समाअ-वाद का रियार्डों कहा है।

<sup>2.</sup> जोहान कार्ल रोडवटम का जन्म १६०५ ई० में जमंनी के पूसिया प्रान्त में हुआ था। वे वकील ये नथा पूर्वी प्रृतिया में उनकी Jagetzow नामक मुसम्मित (Estate) थीं। इसी कार्रण उनका पहला नाम Rodbertus Von Jagetzow था। वे प्रमुख कार्यकारियों में क्यान ने मिल ये वे वे द्यान्त स्वभाव बांचे सज्जन पुरुष में तथा क्रान्ति ने दरते थे। क्रान्ति के द्वारा समाज में भीर-पाई लाने को सद्या विचारते थे। उन्होंन प्रयन्त प्रियदाश गीवन अपनी भूमन्त्रित का प्रवन्ध करने ने ब्यतीन क्षित्रा था। १४४६ ई० में वे कुछ प्राप्त नम्मन के लिए प्रविधा की राष्ट्रीय विधान सभा के भी

Nations मे व्यान्यात उस प्रारम्भिक वालय-लण्ड का स्वष्टीकरए। तथा सुधार किया जिस के प्रमुद्धार "प्रश्लेक राष्ट्र का बाविक श्रम वह कीय हैं जो राष्ट्र के लीवन की उन आवश्यक तथा आराम सम्बन्धी वस्तुओं की पूर्ति प्रशान करता है! जिन का वह राष्ट्र वाधिक उपभीग करता है! । एक आवशे सगठित समाज मे तीन वरित को होता प्रायन्यक है। प्रयम, समाज के उत्पादन का सक्ष्य समाज की प्रावस्य-कवाओं की पूर्ति होना चाहिये। हुनरे, उत्पादन का स्तर इतना प्रधिक के वा होना वाहिये कि उत्पत्ति के साधनों का इप्टनम उपयोग सम्भव हो सके। तीसरे, कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति का मिन्न सामाजिक वा प्रमान की स्वान्तियों, प्रशामियों इरवादि — के मध्य उचित तथा समानतापूर्ण वितरमा होना चाहिये।

अर्थशास्त्र संस्थापको का कहना था कि समाज में उपरोक्त तीनो मौलिक वाते श्राधिक स्वतन्त्रता व पूर्ण प्रतियोगिता के अनुबूल वातावरण के अन्तर्गंत ही निद्यमान हो सक्ती थी। सक्षेप मे इस का ग्रर्थ यह है कि ग्रर्थशास्त्र सस्थापक राज्य हस्तक्षेप को अनावरयक तथा समाज की ब्राधिक समृद्धि के हितो के लिये धातन समभते थे। अर्थमान्त्र सस्यापको की इस दूषित विचारधारा के विपरीत रोडवटस का कहना था कि विना राज्य हस्नक्षेप के केवल ग्राधिक स्वतन्त्रता व पूर्ण प्रतियोगिता के द्वारा स्मात्र में उत्पादन को इंप्टतम स्तर पर रखना तथा वितरिशाय न्याय (distributive justice) की अवस्था को स्थापित करना मन्भव नहीं था। १६ वी धाताबदी काइतिहास इस सत्य को भली प्रकार सिद्ध करना थाकि पूर्ण प्रतियोगिना तथा आधिक स्वतन्त्रता के अन्तर्गत उत्पादन न नी मदा सामाजिक आवश्यकताओं के श्रनुसार ही होता है तथान समाज के भिन्न वर्गों के मध्य राष्ट्रीय द्वाय का उचित नवा न्यायपूर्ण दत से बितरण ही होता है बयोदि उपस्थित वर्ष सर्थय समाज से ऐसान होने के पक्ष मे एक स्पष्ट प्रमासाथा। स्मिथ कायह पूर्शविष्यास पाकि समाज की अर्थ व्यवस्था में स्वयं सचालकता का गूरण होता है। परन्तु स्मिथवादी इस मिथ्या (myth) के विपरीत रोडबटन का यहना था कि स्वतन्त्र धर्थेव्यवस्था मे स्थय नचानकता के गुरा का भारी श्रभाव था तथा अर्थः यवस्था को सनुस्तित ग्रवस्था में रखने के लिये राज्य हस्तक्षेप अनिवार्यथा। रोडब्रटम नेयह स्पप्ट किया कि ऐसी स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था में, जहां आर्थिक क्षीत्र में राज्य हस्तक्षीप शून्य होता है, सदा श्रमिको का पुँजीवित नियोक्तायो हारा स्रमीमित भाषा में कोष्ण होता है जो कछ समय पश्चात वर्ग संघर्ष तथा ग्राधिक सकटो की घटनात्रो को जन्भ देवर समाज की शान्ति व आर्थिक समृद्धि के लिये घातक सिद्ध होता है। इस प्रकार रोट्यटम ने माज में बितरिणिय स्थाय को स्थापित करने तथा समाज को ब्राथिक मनटो के भयानक रोग से मुक्त रखने के उद्देश्य से आधिक क्षेत्र मे राज्य हस्तक्षीप की नीति का शमर्थन किया। राज्य हस्तकोप की ब्रावस्यकता को स्पष्ट करते हुये रोडब्रटस ने ... लिला है कि समार का "कोई भी राज्य ऐसा भाग्यशाली नहीं है कि वहाँ समाज

को आवश्यकतात्र्यों की पूर्ति केवन प्राकृतिक नियमों के द्वारा सम्भव हो सकी है। राज्य के आगों का विकास स्वयं नहीं होता है। इन का विकास तो आवश्यकता के अनुमार राज्य द्वारा किया आता है।" रोडवटस के लिये राज्य तथा समाज की कल्पना केवन एक साथ ही की जा सकती थी।

रोडप्रटस की ब्राधिक विचारधारा की दो प्रमुख विशेषताये हैं। प्रथम, रिवार्डी के समान रोडप्रटस के विचारानुसार भी धम उत्पादन का एकमन साधन था। दूसरे, उन का विस्वास था कि राष्ट्रीय उत्पादन का जो हिस्सा धमिन की बेतनो के रूप मे प्राप्ता होता है उस में निग्ते अधवा कम होने की प्रशृति थी। सह विचार रोडप्रटस के बेतन के जीवन निवांद्र सिद्धान्त में विस्वास करने का परिणाम था।

प्रथम थिचार के अनुवार समाज में केवल श्रम ही धार्षिक वस्तुओं के, प्रत्यक्ष अभा ध्रप्रसान एम से, उत्पादन का एकमात्र कीत था। रीटवर्ट्य का कहता था कि चेवल उन्हीं सम्बुधों को आधिक वस्तु कहा वा मकता था जिन या उत्पादन श्रम के द्वारा किया गया है तथा अग्य मनी वस्तु प्राह्मिक श्रथम क्ष्या स्वतन्त्र (natural or fice) पन्तुवें थी। श्रम की आधिक वस्तुधों वे उत्पादन का एकमात्र साधन स्वीकार करते के प्रतिरक्ष रोज्यस्य का यह भी कहता था कि राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होनी रही है तथा यह बाहंसविकता भी थी। परन्तु जब कि एक और तो राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हुई थी, रोडवटम वा कहना था कि अधिकों की वेदान दर्द पहुंचि के समान श्रव भी उन के जीवन निर्वाह स्तर पर स्थित थी। दुसरे छादों में इस का श्रवं सह है कि बढते हुम राष्ट्रीय उत्पादन के नाथ-ताथ यिव श्री हमा वहते हुये राष्ट्रीय उत्पादन में हिस्सा यथाम्यत ही रहा है। ऐसा होने के वाराण् ध्यमिकों का राष्ट्रीय उत्पादन में हिस्सा यथाम्यत ही रहा है। ऐसा होने के वाराण् ध्यमिकों का राष्ट्रीय वाभाग से सामेश हिस्सा एश्वाम्यत ही रहा है। रोष्ट्रीय त्यान्त हमा सामेश हिस्सा प्रवाम्यत ही रहा है। रोष्ट्रीय वाभाग से स्वतं हम्या प्रवामित हमा (relative share) कम हो गया है। राष्ट्रीय लाभाग का इस प्रकार वितरण सामाजिक स्थाय के सिद्धान्त था।

इस का अर्थ यह नहीं है कि बेतनों में निर्धेक्ष कर से कोई वृद्धि नहीं होती है। सजदूरों की निर्धेक्ष दरों में वृद्धि होती हुंचे भी राष्ट्रीय लाभाश का जो हिस्सा अमिकों को प्राप्त होता है वह कुन राष्ट्रीय लाभाश के अविश्वत के रूप में निरस्तर कम होता जाता है। ऐसा इसिन्धें होता है कि श्रीमकों को बढ़ते लाभाश का उचित में वम हिस्सा प्राप्त होता है।

सक्षेप में यह वहाँ जो मकता है कि यद्याप प्राधिक विकास के साथ-माथ प्रयंज्यनस्था में उत्पत्ति में वृद्धि होती है परन्तु श्रीमकों के लिये यह वृद्धी हुई उत्पत्ति निरिद्ध कल (forbidden frust) के समान होती है क्यों कि उन की मजदूरी मदा के नियं जीवन निविद्ध ततर पर स्थिर रहती है। इस प्रकार क्यवन्त्र श्रयस्यवस्था में आद्योगीक रेरण के कलस्वरूप निवर्शिय अस्वाय पूँजीपति के प्रस्त स्वया गरी अद्योगी के राज्य के कलस्वरूप निवर्शिय अस्वाय पूँजीपति के प्रस्त स्वया गरी विभाव के विकास में होने के नारण पूँजीपति के पत तथा श्रीव अस्वित के विकास में होने के नारण पूँजीपति के पत तथा श्रीव के स्वया निवर्श में विकास में होने के नारण पूँजीपति के पत तथा श्रीव के स्वरूप में स्वरूप म

धनी अधिक धनी बनते जाते है तथा दूसरी और दरिद्र ध्रमिक अधिक दरिद्रता की दलदन से फ़सते नदो जाते है। यह प्रवृत्ति समाज से आधिक अम्मानताओं, नर्ग गयंग, क्या जनभोग (underconsumption) तथा अ्रानुसादन (overpreduction) की गर्मार प्रदेशकों को जग्म देशकर समाज की अर्थव्यवस्था को अस्तव्यस्त करके कार्यक्र विद्यालय को अस्तव्यस्त करके कार्यक्र विद्यालय स्वाह्म के लिये पानक मिद्र होती है।

यहाँ स्वभाविक प्रश्न यह उठता है कि नमाज को उपरोक्त बुराईयों से किस प्रकार मूक्त रखा जा सकता है ? विना किसी सकोच के रोडव्रटस राज्य हस्तक्षेप के पक्ष में अनुरोध करते हैं। रोडब्रट्स का कहना था कि राष्ट्रीय लाभादा का समाज में समानतापुर्ण देश में वितरसा करना ही समाज को वर्गसंघर्ष, ग्राधिक ग्रसमान-ताबो ब्रत्यत्वादन व कम उपभोग ब्रादि घटनाबो से मक्त करने का एश्मान उपाय था। परन्तु यह नमाज के ध्राधिक जीवन से राज्य हस्तक्षेप के द्वारा ही सम्भव हो नकताथा। समाज के ब्राधिक जीवन में राज्य-हस्तक्षेप के दिना समाज में विष्तव व व्यप्रता (chaos and confusion) की समस्या स्वाभाविक परिस्साम के रूप में विद्यमान होगी। सदीप में इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज में स्थाई धार्थिक शास्ति तनाथे रतने तथा वर्गसद्दर्ध की समस्यापर विजय प्राप्त करने के निए राज्य द्वारा आर्थिक क्षेत्र में इस्तक्षेप ग्रनिवार्थ था। राज्य का कर्तव्य था कि उद्योगों के उचित नियमन व नियत्रण के द्वारा समाज में उत्पत्ति के गायनों के इप्टतम उपयोग की सम्भव बनावर समाज में शोजवार के बदातम स्तर की स्थिति को स्थापित करे तथा श्रमिका की बेतन दरों को राष्ट्रीय लाभाग की माता से सम्बन्धि करके श्रमिको, भस्वासियो, ब्यापारियो व पंजीपतियो के सध्य वित-रिशाय न्याय (distributive justice) कर दयोकि ऐसा करने से ही द्योपण व वर्गमधर्ष पर स्थायी विजय प्राप्त की जासकती धी।

समाज में राष्ट्रीय स्नाय के वितरण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए रोडइटत का कहता है कि राष्ट्रीय स्नाय, जिस में वे सभी प्राधिक तस्तुये सीमितित होती है,
जो जीवन के लिए प्रस्थारण में महत्वपूर्ण होती है, का विभाजन चेतान तया
राणान के राप में दो भागों में होता है। त्यान का पुत्र विभाजन भूताना तथा
पूँजी लगान में होता है। रोडवटन के विचारानुमार लगान के उल्लघ होने के दो
मुद्रत काराग है। प्रथम, लगान के उपराय होने का यह वाराग है कि श्रीम ज्यादे
जीवत निवीह सामगी में प्रधिक उपरायन करने हैं। यह वेगी उपरायन भूतामित्रों
व पूँजीतित्यों को लगान के रूप में प्राप्त होता है। हुसरे, पूर्मित तथा पूँजों में तिन्ती
सम्पत्ति होने के काररण भूत्वामी सभा पूँजीपर्ति श्रीमको वा गोपरण करण उनमें इम
बेत्री उपरायन को दीन रोते हैं। रोडवटन के ये विवार निसमोग्डी, श्रीमों व मेंट
साइमानकादियों के विवारों में सिमक्षेत्र अपंतर के ये विवार निसमोगडी, श्रीमों व मेंट
साइमानकादियों के विवारों में सिमक्षेत्र अपंतर के स्वार निमानडी, श्रीमों व मेंट

उपरोक्त विचारों से यह निष्वर्ष निकलता है कि समाज मे धर्मिकांग व्य-क्तियों को धर्पने परिश्रम के फनी के उपभोग से विचत रहना पड़ता है तथा इन फ़लों के उपभोग का प्रवसर समाज के योड़े से व्यक्तियों को, जो श्रीमित्रों का बोपण् करते में सरख होते हैं, ही प्राप्त होता है। वह अबस्या जो इस भयानक स्थिति को जन्म देती है निजी सम्पत्ति की सस्था है। रोडब्दन्य का कहना है कि प्रार्थिक शिकास व स्थाई मामाजिक प्रपत्ति के हित में इस स्थिति में पर्याप्त मुनार करना प्रतिवार्य है। इस सबस्थ में रोडब्दश्स का सबने प्रक्षिक महस्वपूर्ण व उपयोगा योगदान यह है कि उन्होंने वितरिण्य न्याय (distributive justice) के सिद्धान्त का प्रति-

रोडब्रट्स का प्राधिक मन्द्रों का प्रसिद्ध सिद्धान्त भी विदरिष्ण न्याय के विवार पर प्राथारित है। रोडब्रट्स के विचार नुनार समाज के प्राधिक सक्दों के विवार नुने के प्रमुख कारण यह था कि वेनना के तिर के कारण धरिकों, जो समाज की जनमध्या का घवा भाग होते हैं, की क्रव्यक्ति के के लिए खाव प्रशासक कर से कहा जा कर प्राधिक के निर्माण के स्वाधिक के स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक स्वधिक स्वाधिक स्वधिक साथा में यह होनी खात है। इस अक्षार कारण से बहुती का क्ष्य उतनी अधिक मार्थों में सभव नहीं हो पाता है जितनी धर्मिक मार्था में यह होनी चाहिए ताकि समाज में अस्तुतान की घटना उत्तर न हो। इस प्रकार समाज में एक और तो कम प्रभाग संपाष्ट होनी चाहिए ताकि समाज में अस्तुताक की घटना के स्वधिक समाज में अस्तुताक के घटना मार्था के स्वधिक स्वधिक हो, जब देश में अधिकार अधेनन अवनस्था मान्य न स्पराक स्वधिक स्वधिक हो, जब देश में अधिकार अधेनन अवनस्था मान्य न स्पराक के विकास की स्वध्य के स्वध्य कर रहती हो, सद्वाधन की घटना मान्यिक हिट्स के स्वधिक स्व

| मजदूरी श्रमिको के<br>जीवन निर्वाह स्तर><br>पर स्थिर है। | इसका परिग्णाम<br>यह होना है कि<br>राष्ट्रीय लाभाव<br>मे वृद्धि होने पर ——→<br>भी श्रीमको का<br>हिस्सा यथास्थिर | इसके परिस्मानस्वरूप<br>श्रमिको की क्रय-<br>शक्ति कम हो<br>जाती है। |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| मिलो को उत्पादन<br>कम भ्रथवा समाप्त                     | रहना है।                                                                                                       |                                                                    |
| करना पडता है तथा<br>शमिकों को वेरोज-                    |                                                                                                                |                                                                    |
| गारी का सामना                                           | वाजार मे वस्तुधो                                                                                               | श्रमिको को कम<br>उपयोग करने पर                                     |
| करना पड़ता है। ← — —<br>इमसे उनको मजदूरी                | से मदी तथा विना                                                                                                | विवश होना<br>पडताहै।                                               |
| तथाक यशक्ति और<br>ग्रधिक कम हो जाती                     | विकी वस्तुक्षो की<br>घटना उत्पन्न हो                                                                           |                                                                    |
| है तथा बाजार मे<br>मॉगझीरश्रधिककम                       | जाती है।                                                                                                       |                                                                    |
| हो जाती है।                                             |                                                                                                                |                                                                    |

रोडबटस के झाषिक मकटों की घटना के इम विश्वेषण से यह स्पष्ट है कि इस पटना की समाप्त करने का एकसाज उपाय यह है कि समाज में राष्ट्रीय प्राय का विनरण मामाजिक न्याय के अनुनार किया जाता धाहिये। परस्तु यह निजी सम्पत्ति का सामाजीकरण करके ही मम्मव हो सकता था। इस प्रकार रोडबटन के दिचारानुमार इम इम निजय पर पहुँचते हैं कि निजी सम्पत्ति का मामाजीकरण समाज की मंभी धायिक समस्त्राभी न्यानंत्र मुम्मव की मंभी धायिक समस्त्राभी न्यानंत्र मुम्मव की स्थाय कर (economic crisse) अनमान विनरण कर गांवाण है।

परन्तु इस सम्बन्ध में प्रश्न यहाँ यह उत्पन्न होता है कि किजी सम्पत्ति का मामाजीकरण किस प्रकार किया जा सकता है ? इसको क्रान्तिकारी (revolutionary) नवा उद्विकासकारी (evolutionary) विधियों के द्वारा किया जा सकता था। निजी सम्पत्ति वे सामाजीकरण की प्रथम विधि - क्रान्तिकारी विधि - मावर्सवादी विधि है तथा रोडब्रटस सामाजिक परिवर्तन की इस विधि को अपनाने के पक्ष मे नहीं थे। वे सम्पत्ति का सामाजीकरण उद्विकासकारी विधि के द्वारा करना चाहने थे क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की यह विधि नान्तिगय थी तथा इसके द्वारा सम्पत्ति के सामाजीकरण के लक्ष्य को समाज की अथव्यवस्था को अस्तव्यस्त किये बिना प्राप्त तिया जा मक्ता था। रोडब्रटम का कहना था कि इतिहास इस बात का साक्षी है वि उदिशारकारी विवि के द्वारा सम्पत्ति का सामाजीकरण हो सकता था। रोडबटस का कहना था कि इतिहास से विकास की तीन महान अवस्थाओं का पता चलता है। प्रथम अवस्था में, जो प्राचीन काल में विद्यमान थी, मनुष्यों का श्रमिका पर सम्पत्ति के समान अधिकार था तथा श्रमिको-दामो-को वस्तुओं के समान खरीदा तथा देवा जाता था। इस अवस्था म भूस्वामी श्रमिको का स्रोपरा करना अपना श्रविकार समक्ते थे। विकास की दूसरी ग्रवस्था, जो वर्तमान में उपस्थित है, में भूमि तथा पूँजी व्यक्तिगत निजी सम्पत्ति है तथा इनके स्वामियों को समान के रूप में बिना परिश्रम किये आय प्राप्त होती हैं। विकास की तीसरी अवस्था, जो भविष्य में विद्यमान होगी में भूमि व सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरहा होगा तथा श्रम निजी सम्यन्ति का स्राधार होगा । रोटब्रटम का विश्वास था कि लगभग ५०० वर्ष पश्चात (ग्राज में नगभग ४०० वर्ष परचान्) इस ग्रवस्था का थीनएोश होगा। रोडब्रटस के इन बिचारों के ब्यानपूर्वक श्रष्टमयन में यह झात होता है कि वे सामानिक सस्थाओं की मावेश्वता (relacivity)—समय मे परिवर्तन होते के माय-साथ सामाजिक सम्याग्री में भी पश्चिनन होता है—में विश्वास रखते थे।

#### रोडबटस की सधार योजनायें

राइन्द्रम का समाजवाद माध्यें के समाजवाद के समान नहीं वा जिसको क्रान्ति के द्वारा बीझ तथा निकट भविष्य में प्राप्त किया जा सकता था। परिवर्तन की उद्विशासकारी विधि की गति धीभी होती है। उनके ममाजवाद की स्वापना दीर्षकालीन ग्रुप की समस्या थी। इसकी स्थापना में ६ गलान्त्रियों का सम्या समय लगता था। परन्तु समाज में श्रीमको की दिरंद्रता व शोपएं की समस्याएँ तो तत्कालीन समस्याएँ थी। श्रीमको की श्राधिक न्यिति में मुखार करने के उद्देश्य से रोडवरस ने श्रीमको की राष्ट्रीय क्षाय के हिस्से में वृद्धि करने का अनुरोध किया। इस मस्वय्य में उन्होंने श्रम सविदा (Labout Contract) का राज्य द्वारा नियमन करने का सुमाब दिया। इसके सातिरिक्त उन्होंने श्रीमकों के प्रतिदित्र काम के सामाय्य यन्टो तथा काम की मात्रा का श्रम नियमों द्वारा नियमन करने का भी सुमाब दिया। रोडवर्स वेतन अस्तुओं (wage goods) की कीमतों के भी राज्य द्वारा नियमित करने के यक्ष में थे।

रोडबटस का समाजवाद के विकास में भारी थोगदान है। अपने जर्मन यनुपाधियों — विशेषक्य से एडोट्स बागनर तथा कहिनेड लगाले — के लिये उनके विचार विद्वान के जिलारों के समान थे। वे क्लान्ति में विद्वास नहीं रखते में भीर यही कारण था कि मानसे, जो अपने जीवन में नमार में समाजवाद को स्थाई रूप संस्थापित करने के लिये साधुर था, के लिये रोडबटम के विचारों को कोई उप-योगिता नहीं थी।

## फडिनेन्ड लसाले (१८२५ ई०-१८६४ ई०) (Ferdinand Lassalle)

रोडलटस तथा वागनर के प्रतिरिक्त राज्य समाजवाद के तीसरे प्रमुख नेता जमंन व्यवंशास्त्री फर्डिनेट सवाले थं निनकी जमंन सावालवाद का प्रमुख प्रवारक कहा जाता है। तसाले का जम्म जमंन प्रमुख पिरिवार में १०२१ ई० में हुमा था। उनकी शिक्षा वे सत्त्रों (Breslau) तथा बॉलन में हुई थी। उनकी पुस्तके, जिनमें १०६१ ई० में प्रभावित पुस्तक The System of Acquired Rights उत्तेवानीय है, उनके पाण्डित्य का प्रतीक है। प्रिवद साम्यवादी नेता कार्ल मानसं के गहरे सम्पर्क में खाने तथा १०८५ ई० में प्रकाशित Communist Manifesto से प्रभावित होने के कारण प्रारम्भ में वे मानसंवादी थे। परम्यु मानसं से उनका कुछ बातों में गहरा मत्त्रेद था। उनके भाषणों में भी, जो वे श्रामिकों के दली के बीच करने थे, मानर्स की विचारपार्श के गहरे चिन्ह विद्यामान थे।

ल साले ने रिकार्डों के बेनन निद्धान्त को स्वीकार किया था। उन्होंने यह स्वष्ट किया कि एक भोर तो श्रीमकों नो इतना नम बेतन प्राप्त होता है कि यह क्षेत्रल उनके जीवन निर्वाह के लिये भी मुक्किरा से नाभी हो पाता है, परम्तु दूसरी श्रोर पूँजीपति नियोक्ता को सेप मारा उत्पादन प्राप्त हो जाता है लक्षाले ने अपने इस विचार का प्रचार मजहरी के लोह सिद्धान्त—Iron Law of Wages—के के हारा किया।

यद्यपि लताले मानसं से समाजवादी मूल्य व वेतन सिद्धान्तो पर सहमत थे परन्तु समाज में राज्य का क्या महत्व होता चाहिये, इस विषय पर दोनों में भारी मतभेद था। वे धनिको के संघो को स्थापित करके उनको पंजीपतियों के शोपए। से मक्त कराना चाहते थे । उनका विचार या कि श्रमिको के सघो (associations) के द्वाराही श्रमिको को उनकी कुल उत्पादकता का पल प्राप्त हो सकता था। लसाले ने थमिको को यह उपदेश दिया कि वेस्त्रय राज्य थे तथा इस वारण कार्य कर सकते थे। वे माउन के इस विचार से सहमत नहीं थे कि एक बार धासकों की तानाजाही स्थापित हो जाने के पञ्चात राज्य को समाज बत्यारा के हित में उत्पा-दन व वितरण को स्वय अपने हाथों में रखना चाहिये।

लमाते का योगदान समाजवादी सिद्धान्त के क्षेत्र में न होकर समाजवादी क्रियाके क्षेत्र मेथा। उन्होंने जर्मनी में श्रमिक सघीको स्थापित करने मेभारी योगदान दिया । वे General Association of German Workers, जिसकी इकाइयाँ जर्मनी के सभी बड़े नगरों में स्थापित थीं, के संस्थापक थे। इसी घ्रान्दोलन के फलस्वरूप जर्मनी में Social Democratic Party का जन्म हम्रा था। इस प्रकार जर्मनी से इस दल की सस्थापन करने का श्रीय लगाले को श्री था। लगाले की मत्य १८६४ ई० में द्वन्द्वयुद्ध (duel) के परिग्णामस्वरूप उस समय हुई थी जब वे अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर थे।

#### विशेष ग्रध्ययन सची

 Gide and Rist. A History of Economic Doctrines, Book IV Chapter, II

J. F Bell : A History of Economic thought, Chapter.

L H Hanev History of Economic Thought, Chapter, XXIV

J M. Ferguson Landmarks of Economic Thought, Chapter, XV, pp 211-212.

#### បទដ

Give a brief account of the socialist foremmers of Karl Marx

(ग्रलीगढ, १६५७) 2. Why is Rodbertus called the 'Ricardo of Socialism' ?

What has been his contribution to conomic thought

(আগবা, १६४६, १६६१) Rodbertus has been called 'Ricardo of Socialism'. What do you understand by this phrase and to what extent do you agree with the views expressed by Rodbertus on State Socialism !

(धागरा, १९५३)

#### ग्रध्याय २४

## कार्ल मार्क्स

## (Karl Heinrich Marx)

यदि आज एडम स्मिय को अर्थशास्त्र का जनक स्वीकार जिया जाता है तो कार्ल सावसं ! को समाजवाद आन्दोलन का प्रभावशाली नेता तथा मानसंवाद का प्रवर्तक कहा जा सकता है। समाजवाद के मम्पूर्ण दतिहास मे विचारको व

यद्यपि मार्ग्स को यह आशा थी कि उनकी थीन (Ponn) में शिवला कार्य पर निष्ठीक ही जानेगी परनु ऐसा न होने के कारए वे Cologne में Rheinische Zeitung नामक पत्रिका के सम्पादक बन नमें पुर्शियस्य यह पत्रिका जो जनवरी 'इन्टर हैं के सुद्ध को गई थी तथा जिसकी उदार विवारधारा थी, उस समय की परिवर्तन निरोधी (Corservaive) सरकार हारा मार्थ है के से बन्द कर से गई। ह सो बीच में उन्होंने Jenny von Westphalen नामक एव महिना समा-सर (quakeress) में विवाह कर तिया था।

अन्दूबर १८४३ ई० मे मानर्भ पैरिस चले आये । यहाँ आकर वे आन्सीमी-जर्मन वार्षिक सुचना पुस्तक (Franco-German Year-book)

<sup>1.</sup> मान्संबादी समाजवाद के प्रकल्तं क काले मानमं का जनमा राहितमंड जर्मनी (Rhineland, Germann) में Coblenz नामक स्थान के समीप Treves नामक स्थान में १ मर्ड, ५ १९१६ हुँ० में एक यहूदी परिवार में हुआ पा जब मानसं की प्राप्त ६ वर्ष की थी तो उनके माना पिता ने यहूदी मिल ना पिता तो यहूदी मुंद पत्र ने परिवार करके ईवाई पर्म को प्रवार किया था। वे खारम्म स ही बहुत होनहार तथा देवीध्यमान वालक थे। म्यानीय स्कूतों में प्रारंभिन शिक्षा प्राप्त करने के पड़बात उन्होंने १९३५ ईंड में बीन निवस्तिवालय शिका University में तिर्धा पास्त (Junsprudence) का प्रवार्ग करने के लक्ष्य से प्रवेश किया। परन्तु यहां ये केवल एक वर्ष ही रहे तथा १८३६ ईंड में बील विस्विवालय में प्रवेश किया। वहीं रह कर उन्होंने प्रवार कव्ययन वरने के लक्ष्य से प्रवेश किया। परन्तु यहां ये केवल एक वर्ष ही रहे तथा १८३६ ईंड में बीलन विस्विवालय में प्रवेश किया। वहीं रह कर उन्होंने प्रवार क्षयम करने वर्ष समय हीलन के क्ष्ययन के किया प्रविद्ध था तथा मान्स्त पर इसका काकी गहरा प्रभाव पड़ा। मान्स में १ ६४५ ईंड में जेना विस्विवालय (University of Jena) से खपरी उन्हों की उपाधि प्राप्त की

लेखनो नी सूची मे नार्ल मानर्स का प्रयम स्थान है। बास्तविनता तो यह है कि सभी मनाजवारी, विदेशास्त्र में मानवारी समाजवारी, सामर्ग को प्रयमा पैगानर मानेते हैं तथा उनके विचानार्ग की विचारधारा घर्म तथा मानर्ग भी प्रसिद्ध पुस्तक 'Das Capital' मादिय शांकिक जन्य ने समाज है। यह सत्य है कि मानर्ग १६ वी

हीगनवादी दर्शनदास्त्र की आसोचना करने के श्रीविरिक्त मानाई ने श्रीमको की द्या में मुनार करने तबार उनकी प्रतिकारी द्रोतियों र मुक्त करने के उद्देश से कानिकारी सिद्धास्त का प्रतिकारत किया। परिस्स में सानगर का सारफ्कं की उट, प्रीथी तथा समाजवादी श्रान्दोतानों ने प्रत्य नेताओं से हुमा। विरिक्त से रहन एक प्रकार से मानाई के विशे बहुत उपयोगी मिद्र हुमा नमीक वर्ष पर रह कर उन्होंने समाजवाद के विश्व में सहुत जान प्राप्त किया। परन्तु शीझ ही जनको अपनी त्रियाओं के कारण परिस क्षोडना पड़ा। परिस्त में भाग कर वे बुनैस्त (Brussels) ब्रागये कहीं पर वे १०४५

बु मेरल से भी मानने को सरकारी मुनिकारियों ने निवासन का सरिया है सान के लिये हैं से एक्स हो कर पामर्स पेरिन सार्य जहां योड़े स समय के लिये रहेने के परवात के राहिनके में Cologne मानक नगर में चले साथ रिटेक्ट्रिक पेरिकार मानक नगर में चले साथ रिटेक्ट्रिक से एक्स समय ननिवे ही रहें था नहीं मान्य में Newe rheinische Zeitung सामक कार्यकारी पित्रचा बाता की परवूच नहीं मानकता मानमें से दूर यो तथा पित्रका केतल एक वर्ष कर ही जीविन रह सकी। यहां में पुलिस के बर से भाग कर वे जून, १८४६ ईक में पेरिस माने ही साथ के से साथ कर वे जून, १८४६ ईक में पेरिस माने ही साथ माने कार्यकारी सरकार ने दामीगा ब्रीटेनी (Brittany) को देश निकारन दे दिया। यहीं से मानमं लग्दन चले आये साथ वहीं के प्रति ने नीवन के था पत्रचा वहीं है है।

कार्ल भाक्स ३७३

शताब्दी के एक प्रसिद्ध तथा प्रयम श्रेसी के विचारक सथा लेखक थे। स्मिय की प्रसिद्ध पुस्तक Wealth of Nations के समान मान्स की 'Das Capital' नामक पुस्तक की गिनती भी सुसार के उच्च कोटि के प्रम्थों में की जाती है।

मानर्स तथा मानर्सवाद पर काफी साहित्य लिखा नया है तथा रिकाडों के समान मान्स के विचार भी कड़े बादिववाद का विषय रहे है। समाजवादियों के मानर्सवादी सम्प्रदाय का प्रवत्त क होने के प्रतिरिक्त गांक्स को भावमं-परेषात् समाज-वाद (Fost-Marxian Socialism) का भेरे क बनते का भी थेय प्रारत् है क्यों कि मानर्स के पदवात समाजवाद के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई है—चाहे वह मानर्स को आलोचनाओं के स्पर्ध में हुई है लावा चाहे वह मानर्स की विचारों के समर्थन के रूप में हुई है—उसका काररण प्रत्यक्ष थयवा प्रप्रयक्ष रूप से मान्स की विचार-धारा है।

ससार में सभी महान पुरषों के विचार आलोचनाओं का विषय रहे है तथा मार्श्त के विचार भी इस नियम के अधीन है। परन्तु आलोचकों की आलोचनाओं से सभी महान विचारकों की विचारधारा के समान मार्ग्स की विचारधारा को भी

लन्दत में तीन द्याज्यियों से अधिक का साम मानर्स के जीवन का मक्से अधिक रचनारमक समय मिद्र हुआं। लन्दन में रह कर उनना अधिकार समय मिद्र हुआं। लन्दन में रह कर उनना अधिकार समय मिद्र हुआं। लन्दन में रह कर उनना अधिकार समय मिद्र हुआं। स्वयंत्र हुआं। यखित मानर्स रिक्ष Vork Tribuna पित्रका के तिये रांस निक्ष से परन्त हुआं। यखित मान्स रिक्ष उनने परिवार ने आवत्यकार के लिव बहुत बन तथा अनिविधित थी। उनके जीवन व परम मित्र पित्र मित्र मित्र के स्त्र हुआं को अधिक व उनके परिवार ने मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र सित्र हुआं। अपने मित्र की यह सुत्र मित्र की स्त्र हुआं की सित्र हुति थी। १८६७ ई० में मान्स ने मुन्त मित्र सित्र होती थी। १८६७ ई० में मान्स ने मुन्त मित्र सित्र होती थी। १८६७ ई० में मान्स ने मुन्त मित्र सित्र होती थी। १८६७ ई० में मान्स ने मुन्त मित्र सित्र होती थी। १८६७ ई० में मान्स ने मुन्त सित्र सित्र होती थी। विकास ने सित्र मित्र हुत्र सित्र मित्र सित्र मित्र हुत्र सित्र मित्र कर दित्र यह। यह पुस्तक मान्स के जगभन सीत वर्ष ने कड परियम व अवेदारा जा परियम के सुत्र से सित्र सित्र सित्र सित्र मित्र परियम मित्र परियम में किया था तथा में मान्स ने मुन्त कर सुत्र देव सिनरे खण्डो का मस्पादन सान्स के परस मित्र पित्र में किया था तथा से मान्स ने मुत्र के परसान स्तर होये हैं। अप्राणित होये हो से अपराणित होये होये सित्र मित्र सित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र मित्र सित्र मित्र सित्र मित्र सित्र मित्र मित्र मित्र सित्र मित्र मित्र सित्र मित्र सित्र मित्र मित्र मित्र सित्र मित्र सित्र मित्र सित्र मित्र सित्र मित्र सित्र मित्र मित्र मित्र सित्र सित्

साबसे के शिन बहुत नम थे। सरमवत उनके परिवार से बाहर केवल एपिस्त ही उनके पहुँ पात्र थे। स्वास्थ्य सराव ही जाने के नररण (वंसे तो उनकी स्वास्थ्य कभी भी प्रस्तुत नहीं था)। उनकी १४ मार्च १८८३ ई॰ में मृत्यु हो गई तथा उनकी Highgate के कबिस्तान में दफन कर दिवारी केवा पात्र अवस्थित केवा अर्थिकार केवा सरकार वस्तुता (Funcral Oration) मानसे के परमामित्र एगिस्ता ने दिया। शक्ति तया प्रसिद्धि प्राप्ता हुई है तथा स्नाज मार्थमें तथा उनके विचारी पर स्नाधारित मार्थ्यनात पहले की अपेक्षा स्रधिक सहद है।

# मावर्स पर प्रभाव डालने वाला धातावररा

मावर्स स्वयं एक ऐसे अमाधारण युग मे रहे थे जो समस्त यूरोप तथा विशेष-ल्प में जर्मन इतिहास में ग्रज्ञान्ति व विष्लवों कायूगया। ग्रौद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप इंगलैंड, फास, जर्मनी तथा ग्रन्य युरोपीय देशों में धन तथा दरिद्रता की प्रचरता विद्यमान थी। मार्क्स स्वय इस सत्य के दर्शक थे कि पंजीवाद के अतियमित विकास के परिणामस्बन्ध्य समाज मे निम्न (Proletariat) तथा उच्च (bourgeosie) श्री शियों के दो पारस्परिक विरोधी वर्ग उत्पन्न हो गये थे। एक ब्रोर तो करोडी की सम्यामे दरिद्र श्रमिक थे जिनको दो समय पेट भर खाना तथा रहने के लिये स्थान प्राप्त यातथा इसरी श्रोर योडे मे वे भाग्यदाली व्यक्ति थे जिनके पास घन की प्रचुरता थी । समाज मे<u>डन पारस्परिक विरोधी</u> वर्गों की उपस्थिति पूँजीवाद के लुपे घातक निद्ध होगी । मानमं का यह इट विश्वास था कि पुँ जीवाद स्वय प्रवृते नातको दा जन्म देता है क्योंकि समाज में करोडो दरिद ग्रमीमित समय तक दरि-द्रता जो उन पर पुँजीपतियों के शोषरा का अभिशाप था. को सहन नहीं कर सकते थे । पूँजीवादी समाज में सामाजिक ,उद्विकास के साथ आधिक क्रान्ति अनिवार्य थी। करोडो दरिद्र इस सत्य का प्रतीक थे कि ग्रानियन्त्रित स्वतन्त्र ग्रायंव्यवस्था (Laissez faire economy) के अन्तर्गत मनुष्य मनुष्य का शोपए करता है तथा दरिव्रता व क्रांथिक दर्गति इस द्रोषण का स्वामाविक परिणाम थे। श्रमिको की बढती दरिद्रता स्वय प्रचलित पूँजीवादी मर्थव्यवस्था के लिये एक घातक ब्राह्ममण निख होगा।

भागमं सबय फास से हुई १०४० ई० की प्रसिद्ध कान्ति के दर्शक थे। इसका भी मात्रम को विचारधारा पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इसके ग्राहिरिक्त मात्रमं की स्वय झापबीती वालों का भी मानसं के विचारों पर प्रभाव पटा था। जिस समाज नव्य मात्रमं की शायिक दुर्गति का सामना तथा ध्रतुभव करने पर विवय कर दिया वा, ऐमें पूजीवादों ममाज के प्रति मात्रमं कभी भी सहातुभूति प्रकट नहीं कर सन्ते थे।

## मार्क्स के कुछ खड़रेज समाजवादी पूर्वाधिकारी

्य नर्वेड में नुष्ठ ऐसे लेखक थे जो सस्वावित वर्षशास्त्र के बालोनक थे तथा जिन्होंने न्विट्य के निद्धालों से समाजवादी सिटक्ये विहासने दा प्रशास किया घर १ इन तेखाँ, जिनमें जोन यें (John Gra) विविद्य स्वास्यक (William Thompson) तथा योगसा हाजस्वित (Thomas Hodg-kin) के जास उन्हेंस्सनीय है, से मावर्ष के विज्ञानवादी समाजवाद वा ध्यस्य कहा जा सबता है। सावर्ष ने समान इस वर्षशास्त्रियों ने भी रिकार्ड के दूस्य के धम विद्याल से वेशी मूह्य तथा शीमण के निद्यानों वा प्रतिवादन विद्या था। सम्बद्ध स्वास्त्र पर कर्षयादिश्यों के कालं मात्रमं ३७५

विचारों का गहरा प्रशाब पड़ा था। जॉन से ने तो पूँजीवाद की कड़ी सालीवना करते हुमें अस को ही उत्वादन का स्रोत सात्र घोषित किया था तथा मानर्स ने से के दिवारों का प्रश्नमन किया था। मैंनेज समाजवादी तेलक शासस हाजस्कित की विवारवारा का, ऐसा प्रतीत होना है, मानने के विचारों पर गहरा प्रभाव पडा था। इंजिनिन अस सच प्राव्यान के सारी सतर्थक थे। उनका कहना था कि अस संवें का उद्देश्य प्रमुखादक दूँजीवादी वर्ग से अभिकां के अधिकारों के लिये लड़ना था।

मार्थिका लेखन कार्यं मावर्स ने अपना लेखन कार्य १८४३ ई० मे वाधिक सचना प्रतक में एक रोख लिख कर आरम्भ किया था। इस लेख का शीपंक Einleitung zur Kritik des Hegalschen Rechtsphilosophie' (Introduction to a Critique of Hegel's Philosophy of Rights) था। इस लेख में इतिहास की भौतिकवादी व्याह्या (Materialistic Interpretation of history) के चिन्ह विद्यमान थे। १५४४ ई० तथा १५४५ ई० में मावर्स ने भ्रपने मित्र ए गिरस के साथ मिलकर Die Heilige Familie (The Holy Family) 741 Die deutsche Ideologie' (The German Ideology) नामक दो प्रस्तके लिखी थी। १६४७ ई॰ में बाबसे ने प्रोधों की प्रतक 'Philosophie de la miserre' (The Philosophy of Poverty), जिस में प्रोधा ने मार्क्स की विचारधारा की ग्रानोचना की थी, के जवाब में अपनी 'Misere de la Philosophie' (The Poverty of Philosophy) नामक परतक लिखी थी। इस प्रतक में मार्क्स से प्रोधी के विचारों की आतोषना करते हुए यह स्पष्ट किया या कि प्रोधों के विचार काल्प-निक थे तथा प्रोधो को इतिहास के उद्दिकासात्मक प्रभाव व वर्ग सर्धण के सम्बन्ध में कोई जान नहीं था। इस पस्तक में मावर्ष ने यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया था कि सामाजिक उडिकास तथा द्वाधिक छान्ति धनिवार्थ थी।

जनवरी १≤४८ ई० में मावसं तथा एगिस्स<sup>2</sup> की सम्मिलित पुस्तिका 'Communist Manifesto' प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तिका जो नगभग ३० पुटों में हैं, समा•

<sup>2</sup> जें डिक ए गिम्स (१८२० ई०-१८६५ ई०) कार्ल माममें के परम मित्र तथा हितेपी थे। वे सम्म से केवल दो बचे छोटे थे तथा उनके विता एक धनी समेन मूनी वनक उद्योगिति थे। माममें से उनकी सिता प्रेत मित्र से १८४४ ई० में हुई बी। १८४५ ई० में उनकी The Condition of the working Class in England मामक पुनना कारोपत हुई थी। १८४८ ई० में उन्होंने व्यवत्ती मामक पुनना कारोपत हुई थी। १८४८ वित्त में उन्होंने व्यवत्ती मामक पुनना कारोपत हुई थी। १८४८ वित्त में उन्होंने व्यवत्ती मामक बाले मामले के साव मिनकर Communist Manifesto नामक पुनिसना लिखी थी। माममें की असिद पुनन Das Capital के दूसरे एवा तीमरे सब्दों का नम्मावन भी एक्टिस के ही किया था। मान मामसे के साथ एमित्स को मी विज्ञानवादी समाजवार का प्रवत्त स्वीकार क्लिया किया लात है।

जबारी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है नशेकि यह साम्यवादी दल के निद्धान्यों व ब्याव-हारिक कार्यक्रम की ब्यारया है। सदा की भाति आज भी प्रत्येक मानर्गवादी Das Capital का अध्ययन करने के पूर्व Communist Manifesto का अध्ययन करता है। Communist Manifesto का प्रत्येक साम्यवादी के निये वर्षी महत्व है जी एक मुसलमान के लिये कुरान तथा एक ईनाई के निये बाइक्ज (Buble) का महत्व में। यह उनके सिये एक महत्वपूर्ण धार्मिक यस्य के समान है जो उसके माथ गर्वेद रहता है। हा, उममे दुनके अध्ययन करने की धार्क है

त्तरवचात १०४६ ई० में 'Discours sur la question du libre exchange' (Discourse upon the Question of Free Exchange); १५५८ ई० मे Zur Kritik der Politischen OeKonorbie (A Contribution to the Critique of Po'tucal Economy) नामक तुस्क ते जबा १०६७ ई० में प्रसिद्ध पुन्तक Das Capital का प्रथम तथड प्रकाशित हुमा था। Das Capital का प्रथम तथड प्रकाशित हुमा था। Das Capital का प्रथम तथड प्रकाशित हुमा था। एक दिवस ई० निया १९६५ ई० में प्रकाशित हुमा था। इन संबंधी का मम्पारन मानमें के नित्त ए एक्स

को भावने की यह प्रसिद्ध पुनतक — Des Capual — प्रत्य महीन सन्यों के समान अनेका समामाओं तथा आलोकनाओं का विषय रही है। यदि प्रसान ने हमकी विज्ञान को को समान अपनी महीन स्वान को स्वान आलोकों के समान आलोकों के देख पुनतक को 'समाज पर प्राक्षकां के प्रकृत सम्बोधित किया है। यदि मिल्य को प्रसिद्ध पुनतक Wealth of Nations विग्वज्ञाद को वंधी आलोकता है तो सामने की पुनतक Das Capital शामियमित पूँ जोवाद को कही बुनोनी है। Das Capital सामा की पुनतक चित्र देख या। यह पुनतक मान के स्वान देखा सामा स्वान की उनत देशा या। यह पुनतक मान के स्वान है। यह पुनतक मान स्वान की स्वान स्व

वया मानर्स मुल (Original) विचारक थे ?

व्यक्ति विचारों के इतिहास में कालं मानमं के विशेष योगदान ना साधार उनके निनारों भी मीलिनता नहीं है। सपनी पुस्तक Das Capital में स्थम किये गत साधिक विचारों के लिये मानमं स्थम सागवादी पूर्वीधनारियों तथा सम्बाधन संद्यापकों के भारी ऋषी है। प्रदेशास्त्र के त्रकाष्ट्रम हिम्म के साधान मानमं ने भी अपने पूर्वीधकारियों के विचारों को अपने संदेशास्त्र की स्थाधारियाल जनाया था। अपनी पुन्तक को लिखने के पूर्व मानमं ने स्थापन समी प्रतिद्व सर्वधारियों के विचारों को स्थापन स्थाप

कार्ल मानमं ३७७

करके श्रामिक-शोषणा की घटना तथा पूँजीवाद ने रोपों को ग्रुपती प्रभावशासी भाषा.में व्यक्त किया। यह कार्य मावने के पूर्व श्रम्य किसी श्रवंशास्त्री ने इतनी अधिक स्पटता के साथ नहीं किया था।

मानसं अर्थशास्त्र सस्थापको, विशेष रूप से रिकाओं, के इसने अधिक ऋसी हैं कि प्रोo जीड वृ रिस्ट ने मावर्भवाद की सस्यापित अर्थशास्त्र के पेड के तने पर लगाई गई शाखा कहा है। एक प्रकार से यह सत्य भी है क्योंकि मार्क्स के लगभग सभी प्रमुख ब्राधिक मिद्धान्तो—विशेष रूप मे भावसं का मृत्य का श्रम सिद्धान्त (Labour Theory of Value) तथा वेड्डी मुख्य (Theory of Surplus Value) का सिद्धान्त-का प्रत्यक्ष स्रोत स्मिष्ठ तथा रिकार्डी का ग्रथंशास्त्र है। स्मिष् व रि-कार्डों से ही मावर्स ने ग्रपने वर्गसघर्ष सिद्धान्त को प्राप्त किया था। इसी प्रकार अपने मार्थिक सकट के सिद्धान्त (Theory of Economic Crisis) के लिये मानसे माल्यस के ऋ शो है। यदि मानसं को रिकाओं का शिष्य कहा जाये तो ब्रनवित न होगा नयोकि मार्क के सिद्धान्त रिकार्डों के सिद्धान्तों से ब्रारम्भ होते हैं। इस महान सहय के अतिरिक्त मावस ने रिकार्डों में शास्त्रार्थ (argument) तथा कल्पना (theorise) करने की कला भी उधार ली है। मावसं का मूल्य मिछान्त रिकार्डोत्रारी है। 3 रिकार्डो तथा मार्क्स दोनो का ही यह कहना है कि पूर्ण सन्तुलन व पूर्ण प्रतियोगिता मे प्रत्येक वस्तु का मूल्य उन वस्तु को निमित्त करने मे व्यय हुये श्चम की माता के ग्रनसार निर्धारित होता है। पंजीवादी समाज में श्रीद्योगिकी विकास का विरोध करने में भी मार्क्स रिकार्डों की मजीनों की धालोचना से प्रभा-विस हथे थे।

रिकाडों के अनिरिक्त मावर्म पर प्रन्य अर्थशान्त्रियों के विचारों का भी प्रभाव पढ़ा दा। अभिद्र मुहितवादी विचारक विकेत से नामके से सावक से आधिक प्रदिक्ष (ccoromic process) के भीविक विचार को प्राप्त किया था। इसके प्रतिरिक्त जान मिल, निस्सीग्वी, रोडबटन, विचित्तम चोप्तमन तथा अथ्य रिकाडोंबादी नमाजवादी अर्थशास्त्रियों के लेखन कार्यों के भी मावर्स ऋषी थे, यद्यपि मावर्स ने इत ऋषु को स्थी- कार नहीं किया है। विस्मीग्वी ने मावर्स के लिखने के पूर्व यह भनी प्रकार स्थाद किया द्वारित पूर्व विद्या में प्रकार नहीं किया है। विस्मीग्वी ने भावर्स के लिखने के प्रवेष यह भनी प्रकार स्थाद किया कि पूर्व विद्या में किया कि पूर्व विद्या से कुछ पोड़े से अ्वितियों —पूर्व विषयित से प्रवित्ति चरित्तर होती

<sup>3.</sup> ध्रमरीको अर्थशास्त्री प्रो॰ टानिग (F. W. Taussig) इस विचार से अष्टमक मही हैं। उनका कहता है कि रिकारों तथा मानसं के मृत्य गिरदास्त्रों ने काफी अरतर है। उपस्तु यहाँ पर यह कहता उपस्कृत मिद्र होगा कि दोनो सर्व-सारियकों के विदान्तों में पान्दों, गींत चया सामाजिक निक्कार्ज के भिन्न होते होंते होंगे भी दोनों मिद्रान्तों में यम को ही मृत्य का एकसात्र निर्वास्त कहा गया है।

है। रोडब्रटम तथा मावर्म की अर्धिक मक्टो की व्याख्यात्रों में काफी समानता पाई जाती है।

सक्षेप में ग्रह वहां जा सकता है कि मावसे के विचारों में मीनिकता की यहुत सिक मात्रा मही है तथा इन इंग्टिकीए ते मुत्रमुं का बहुत सिक गोगदान नहीं है। परन्तु मात्रमं के स्वयं इन इंग्टिकीए ते मुत्रमुं का बहुत सिक गोगदान नहीं है। परन्तु मात्रमं के स्वयं प्रत्यान कर के स्वाड्या की हिन्दी साम्यं पर्वाचित करके सुमाड्या की हुँ साम्यं पर्वाचित करके सुमाड्या की कई शांक प्रदान कर के समाज्या की की किया मात्रमा की विचारसारा के प्रभाव से ही रत में प्रतिद्ध करानित मात्रम हो गांव से ही रत में प्रतिद्ध करानित मात्रम हो गाई भी तथा रस्त से साम्यं से ही रत में प्रतिद्ध करानित मात्रम हो गाई भी तथा रस से सी साम्यं सी राज्या नी स्वादा हुई है।

#### सावसं के प्राधिक विकार

वालं माश्या के प्रमुख आध्यक विवार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक Das Capital के सीन खण्डों में पाये जाते हूं। माश्यों के क्रानिकारी कार्यक्रम की सक्य यूँ जी-बारी उत्पादन प्रथा को उत्तर देना था। इन सक्थ्य को वास्तिकिक रूप प्रधान करना ही Das Capital का व्यावहारिक लक्य था। पुस्तक का माश्यों के चान्हों के उन्हें स्व "बर्तभान समाज की गति के प्राधिक निवसी की स्पाट व्यावसा करना था।" माश्ये के प्राधिक विवारों का प्रध्ययन निम्मलिकित तीर्यकों के प्रस्तानिक करना उपयोगी विद्य होमा।

- (१) इतिहास की भौतिकवादी स्रयवा आधिक व्याल्या (Materialistic or Fonomic Interpretation of History)
  - (२) इ द्वारमक भौतिकवाद (Dialectical Materialism)
- (২) দু"তালিবে কা ধান বাধা নামাজিক জানি (Collapse of Capitalism and Social Revolution)

  (২) গ্ৰহণ মুক্তিয়া (Concentration of Wealth) কৰা মাজিক
- (४) धन का सकेन्द्रसा (Concentration of Wealth) तथा द्वाधिक सक्द (Economic Crisis)
  - (५) मूत्य का सिद्धान्त (Theory of Value)
  - (६) वेशी मूल्य का सिद्धान्त (Theory of Surplus Value)

## (१) इतिहास की भौतिकवादी ग्रथवा श्रायिक व्याख्या

मावर्ग के विचारानुतार इतिहास भीतिक सधवा आधिक कारएो द्वारा निर्धारित होता है । पूँजीवादी उत्तादन प्रशाली के इत में आधिक कारण सन् सभी वादी को निर्धारित चरते है । ममान का वह डाचा जिनमें स्वत्ति रहते है, धर्म कता, नानून तमा माहिता स्थारित निर्धार को प्राप्ति क्याओं, जो स्वर्ग उत्तादन प्रशाली द्वारा निर्धारित होती है, का परिश्याम होते हैं। मावर्ग का कहना है कि भीतिक जीवन में उत्पादन प्रणाली जीवन के तामाणिक, राजनीतिक तथा थामिक कमो को निर्मारित करती है। सभी वामाणिक सस्पार, ग्राणिक परिस्वितियो, विश्वित्व वे उत्पादन प्रणाली, के द्वारा निर्मारित तथा प्रभावित होती है। नावर्स का दृ विश्वास पा कि उत्पादन की दायों का समाज के टाव को, जो रवल समाज में नोगों जी कियायों, मनोहृदि, सम्कृति तथा सम्पत्त को प्रभावित करता है, निर्मारित करने में एक विशेष महत्व था। परन्तु यहाँ यह प्रमन उत्पाद होता है कि किय प्रमाद उत्पादन प्रणाली एक विशेष मागाविक दाने को जम्म दोती है कि किय प्रमात उत्पादन प्रणाली एक विशेष सामाजिक दाने को जम्म देती है है मानम ने इसको एक प्रसाद उदादरण द्वारा समामानिक दाने को जम्म देती है मानम ने इसको एक प्रसाद उदादरण द्वारा समामानिक वार्ष 'शावन' में स्थान के उत्पाद किया है। इसका यह प्रश्व है कि उत्पादन की प्रसिद्ध विश्व है है अत्यादन की प्रसिद्ध होने के प्रतादक ने स्थानिक को उत्पाद किया है। इसका यह प्रश्व होने के साम सामाजिक दाने में भी परिवर्तन होते हैं। शावन को उत्पाद की स्थान होने के प्रतादक ने में सामाजिक होते हैं। इस प्रभार मागिक को उत्पाद होते हैं। इस प्रभार मागिक परिवर्तन से को तथा गये विशाद उत्पाद होते हैं। इस प्रभार मागिक वार्य सम्पत्त को मुक्त तिमाने को जम्म देते हैं। । कियो भी एतिहासिक गुम का सम्पत्त कर के किये उम गुम की उत्पादन तथा वितरण प्रणालियों का प्रस्थमन करना धनिवायं है। उत्पादन तथा वितरण प्रणालियों का प्रस्थमन करना धनिवायं है।

मावसं की इतिहास की भौतिकवादी ध्रमवा ग्राधिक व्यास्था से केवल श्राधिक कारएगों को ही इतिहास की अध्ययन में महत्व दिया गता है। इतिहास की ऐसी व्यास्था निससे केवल श्राधिक तत्वों को हो नहत्व दिया बाता है, अधूरी तथा एक तरफा (one-sided) व्याख्या होती है। किसी भी पुग को भनी प्रकार समक्रों के विधे उस पुग की न केवल ग्राधिक ग्राध्यों वरन् उस पुग में प्रचित राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक प्रचामों तथा उम पुग की कवा तथा साहित्य का अध्ययन करना अधिकार होती है। इतिहास की धार्मिक व्याख्या आवश्यक कर से स्वभूगी व्याख्या होती है। अधिक कारणों के प्रतिदिक्त विहास पर धार्मिक तथा नैनिक राजनीतिक तथा से मुद्दा के हिंदी हो अधिक कारणों के प्रतिदिक्त विहास पर धार्मिक तथा नैनिक राजियों का भी गहरा प्रभाव पडता है। टिअंधार्य विहास पर धार्मिक तथा नैनिक राजनीतिक हो हिंदी हो हो हो कहा है कि मावसे है इतहास को इन भीतिकारी तथात्या की बालोचना करते हुंच कहा है कि मावसे है इस सहान तथा वो आवता दिया को के प्रयक्ष प्रभाव नहीं पडता है। इसी बुद्धि—महिताक से मुद्दा विताव तथात्वारण कर कार्य करते हैं।

<sup>4.</sup> मानतं ने पूँजीकाद की परिभाषा एक समाजकारओं के हांटडकोरा ने की है। उनके विवारात्त्रमार पूँजीवारी धर्यव्यवस्था वह प्रवंदयवस्था है जिससे उत्पत्ति के सावनों के स्वामित्व पर व्यक्तिगत निषयण होता है। मानतं के विवारात्रमार पूँजीवाद का धारम्थ १६ वी सताब्दी मे ममार मे बालिज्य के विकास के साथ हुमा था।

प्रमिद्ध प्रमरीकी धर्षशास्त्री सुम्बीटर ने मावर्स का पक्ष खेते हुवे यह कहा है कि मावर्स की इतिहास की ध्राधिक व्यारधा ना यह धर्य करापि नहीं है कि मृत्य प्रमानी कियाओं को करने में प्रभिन्नता स्वयद्य प्रमानता से (conscious) or unconscious), केवल ध्राधिक उद्देशों (eco.comic motives) से ही प्रेरित होते हैं। इसके विपरीत मावर्स के सिद्धाल्य में उन प्रमाधिक कारणों (uneconomic mo pres) कर, को क्यांकि की ध्रास्ता को प्रभावित करते हैं, एक विशेष महस्व है। मावस्त्रे के कहने का यह तारवर्ष नहीं या कि मनुष्यों के धार्मिक, धार्ध्यासिक, नीतिक विवाद तथा उनकी राजनैतिक इच्छाये नामाधिक वातावरण्य में प्रभावित नहीं करती है तथा इन सबका धार्षिक तथा के प्रभावित वातावरण्य में प्रभावित नहीं करती है तथा इन सबका धार्षिक तथा के प्रभावित वातावरण्य में प्रभावित नहीं । मावर्स का उद्देश्य तो केवल उन धार्षिक एरिस्वितयों को स्वयद करती या जो धराधिक सिद्धी—धार्मिक, नित्व का धराधिक राजनैतिक विचार इस्थादि—पर प्रभाव दालती है तथा इनमें परिवर्तन करती है।

## (२) इ. द्वारमक भौतिकवाद<sup>6</sup>

परिशाम है।

मानमं का द्वंहारमक भौतिकवाद परिवर्तनों के उस क्रम की व्याख्या है जिनके अनुसार भौतिक वसार से परिवर्तन होते हैं। मानमं के विचार हीगलवादी तरवागित (Hegellan Philosophy) पर साधारित है। हीगल के विचारानुसार सरिक परिस्थिति विरोधी धानियो धानियो धयशा हितों के मधर्ष ना परिस्थात थी। प्रायंक क्रिया (Action) प्रतिक्रिया (Reaction) को जूमम देतो है तथा दोनों से सचर्ष होने के फलस्वरूप मुद्दे परिस्थिति उपास होती है। प्रायंक सार्थान्यक स्थिति (Thesis) दूसरी विरोधी स्थिति (Anuthesis) को जूमम देती है। इस दोनों के सचर्ष के परिस्थाति उपास होती है। इस दोनों के सचर्ष के परिस्थाति (Synthesis) विद्याला होती है। इस प्रकार सवार में परि- धर्मने के का समर्थ पर प्राथमित है।

मानसे के विचारानुसार परिवर्तन धानियायं वा तथा पूँजीवाद इस परिवर्तन का एक हा था। पूँजीवाद इस परिवर्तन का एक हा था। पूँजीवाद इस परिवर्तन का एक हा था। पूँजीवाद इस परिवर्तन का प्रकार के स्वयं का परिवास था। पूँजीवाद ने समाज के दी विरोधी दक्षो—पूँजीपित तथा अमिक—को जन्म दिया है जिन के सपर्य के फन्मवरूप भविष्य में एक नई आधिक दिखीत —समाजवाद—का उद्यक्त होना प्रतिवर्ध था। नाससे का कहना था हि इतिहास के प्रध्यनन से यह भनी प्रकार का दिवास के प्रध्यनन से यह भनी प्रकार का दिवास के प्रध्यन से यह भनी प्रकार का दिवास के प्रध्यन से यह भनी प्रकार का दिवास के प्रध्यन से यह से हि है। १८४८ ई॰ में मानसे ने Communist Manifesto में इस सम्बन्ध में रह

<sup>5</sup> J. A Schumpeter: Capitalism, Scendiem and Democracy, PP, 1011 6 वर्सल मानर्स के विवादानुमार इतिहास विशेषी पक्षों कर सचर्च है। वर्तमान सामाजिक वातावरस्य भी पूँजीपतियों, जो गोपए करके लाभ प्राप्त करते है, श्रामकी, जो गोपए। वर्ग विशेष वरते हैं, के बीच निरस्तर मध्य का

प्रकार निल्ला है: "मानन समाज का सम्पूर्ण प्राचीन तथा वर्तमान इतिहास वर्ग मध्यों का दितहास है। स्वतन्त्र व्यक्ति तथा दाम, सिस्ट पुरंत तथा साधारण मनुष्य, नेवाल, तथा पुलान—संक्षेप में क्रस्याचार चरने वालं तथा प्रस्याचार सहन करने वालं तथा प्रस्याचार सहन करने वालं तथा प्रस्याचार सहन करने वालं पृत्य हुत्ते के विरोधी रहे हैं। इसने मध्य निरस्तर पुद्ध—सभी गुप्त तथा कभी स्थान निरा निया ने मा तो ममाज के व्यप्तुणं डीमें में क्रांतिचकारी परिवर्तन का रूप धारण निया है या इस युद्ध के अनिस परिणामस्वरूप विरोधी वर्गों नी वरवादी हुई है। वर्तमान पूँजीवादी अथवा बुजुं का प्रमात कि स्थान करने में अस्पत्रल रहा है। इसने के व्यत् पूर्णने वर्गों के स्थान पर ने समस्त स्थान के तथा वर्गों निर्माण परिणाम है। प्रस्त का क्ष्य प्रथान कर ने में अस्पत्रल रहा है। इसने के व्यत् पूर्णने वर्गों के स्थान पर ने ये सथाचारों के स्थान पर नये अध्याचारों के स्थान पर नये अध्याचारों वर्ग पुराने वर्गों के स्थान पर नये सथाचारों वर्ग पुराने सथामें के स्थान पर नये अध्याचारों के स्थान पर नये अध्याचारों वर्ग पुराने सथामें को तथा व्याचा पुराने सथामें का स्थान पर नये अध्याचारों के स्थान पर नये अध्याचारों वर्ग पुराने सथामें की स्थान पर नये अध्याचारों के स्थान पर नये अध्याचारों के स्थान पर नये अध्याचारों का स्थान पर नये अध्याचारों का स्थान पर नये अध्याचारों के स्थान पर न्या पर स्थान पर स्थान के स्थान पर स्थान पर स्थान पर स्थान स्थान अधिकाधिक स्थान ने जो एक दूसरे हो आरोने के लिये सरा तैयार रहते हैं, में विभावित है।

मक्षेप में मार्थन के विश्वारातुमार सम्पूर्ण मानव इतिहास प्राचीन समय के कर वर्गमान समय तक वर्गम्यपं का एक विश्वार प्रामित्रेषा है। प्राचीन इतिहास क्षोपकी व सोपिती, इस्तिमयों व दासी, पनी व दिखी, प्रीचीनवियों तथा श्रामित्रों के स्वय स्वय की व्यावस्थ है। मध्य पूर्ण में याने प्राची प्राचाण में ने अपने स्वामियों नवासों के विरुद्ध वक्षे किये है। मध्य पूर्ण में याने प्राची प्राचाण ने अपने स्वामियों नवासों के विरुद्ध वक्षे किये है। मध्य पूर्ण में युर्जवा (प्रीचीपति) ने सामन्तवार से सफल सर्प करे के प्राचीन करके वर्गही ने सामन्तवार से सफल सर्प करके प्राचीन करके वर्गही त्यावसार किया स्वय में श्रमिक प्राचीन के विवासनी स्वामित करके वर्गही त्यावसार करके वर्गही का सामन कर है। सामन्तवार स्वामित किया सामन कर है। सामन्तवार स्वामित के विवासन होगी, प्राचीव इसके परमाल कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बार श्रमिकों की लागामाहों स्वापित हो जाने के कुन्तवार को अपन कर लेगा तो बहु परिवर्तन व्यावस्था होगी, प्राचीव इसके परमाल कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बार श्रमिकों की लागामाहों स्वापित हो जाने के विवास होगी हो स्वय प्रस्वाद स्वय नुपत हो स्वया साम के विवास स्वया है। सामन्तवार, प्राचीव का माम्य कहत सामन करता है कि समय सम्य कहत के किया स्वाम के विवास करी स्वय सम्य करता है कि समय सम्य करता है विहास पर विवास करता है। यह समय सम्य है सहसा करते विवास करता है कि समय सम्य करता है विहास पर विवास स्वया करता है कि समय सम्यावक है। के समान इसका महित्य भी वह निकर्प प्रस्वा होता है कि समय समानिक करना है। के समान इसका महित्य भी वह निकर्प प्रस्त होता है कि समय समानिक करने के समान इसका महित्य भी

<sup>7</sup> Karl Marx: Communist Manefesto

सीमित है तथा समाजवाद का जन्म होना ग्रनिवार्य है। ऐसा मार्क्स का इट् जिल्लास था।

## (३) पूँजीवाद का क्षय तथा सामाजिक क्रान्ति

भावमं के विचारानुसार पूँजीवाद का भविष्य उज्जवल नही था। पूँजीपित द्वारा स्थापित पूँजीवादी समाज मे स्वय अपने नादा के अक्र तिहित हैं। पँजीपित नियोक्ता श्रमिको से ग्रधिक घन्टो तक कार्य करा कर तथा उनको कम बेतन देकर श्रीमको का बोपण करते हैं तथा अधिक शक्ति प्राप्त करते हैं। परन्तु पूँजीपित नियोक्ताओं के मध्य अधिक प्रतियोगिता होने के कारण वे उत्पादन के क्षेत्र में नई-नई तकतीको का प्रयोग करके तथा मत्यों में कमी करके छोटे उत्पादकों को उत्पादन के क्षेत्र से बाहर ग्राने के लिये विवश कर देते है तथा भूमि व पूँजी का समाज मे केवल थोडे से ही ध्यतियों के हाथों में सकेन्द्रण (Concentration) हो जाता है। कुछ समय पश्चात इसका परिएाम यह होता है कि पूँ जीवादी समाज से मध्यमवर्ग लुप्त हो जाता है तथा समाज मे बुजंब्रा तथा प्रोलिटेरिश्चट थो बिरोधी वर्ग शेप रह जाते है। मध्यमवग श्रमिक वर्गसे मिल जाता है। इस प्रकार पुँजीबादी समाज मे एक श्रीर तो श्रमिको की सल्या में सध्यम वस के लुप्त हो जाने के कारण बुद्धि हो जाने तथा इयरी स्रोर श्रमिको की गा<u>म कम</u> हो जाने से बेजी श्रमिक सख्या (Industrial Researce At m) की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है । बस्तुओं की कीमतों मे कमी होने का परिशाम यह होता है कि मजदूरी की मजदूरी दरों में जो पहले ही कम थी. और अधिक वर्मा हो जाती है तथा पूँजीपतियों को अधिक देशी मृत्य प्राप्त होने लगता है। श्रमिकों की मजदरी में कभी हो जाने से उनकी उपभोग जाति में और अधिक कमी हो जानी है तथा समाज में कम उपभोग तथा अत्यत्पादन की विरोधी घटनायें उत्पन्न हो जानी हैं। यह सब पूँजीवाद के दीपों के कारण होता है।

कु <u>समय तक तो ध्रीमक दिष्यता को सहन करते हैं</u>। परन्तु शर्यक व्यक्ति से समान उन<u>की सहन प्रतिक ही भी एक</u> तीमा है। जब ध्रीमको की बढ़ती हुई दिद्धता उनकी सहन गति की मीमाधी को यार कर जाती है तो वे बनाव कर देशे है तथा पूजीपतियों, दिनकी सत्या ध्रीमको की सत्या की क्षेत्रया बहुत कम होंगी है. के हाथों में सन्ता ध्रमने हाथों में भेकर गमानवाद का ध्रीमण्डीस कर देते हैं। इस अक्ता कु <u>ध्रमानारी क्ष्य</u> सुने सराानारी का पिकार कु अलो है तथा मामार्थित अत्रोत्त स्वान स्वा

"Along with the constantly diminishing number of the magnates of capital, who usurp and monopolise all advantages of this process of transformation, grows the mass of misery, oppression, slavery, degradation, exploitation, but with this too grows the कार्ल मार्क्स ३८३

revolt of the working-class, a class always increasing in number, and disciplined, united, organised by the very mechanism of the process of capitalist production itself. The monopoly of capital becomes a fetter and the mode of production which has sprung up and flourished along with it and under it Centralisation of the means of production and socialisation of labour at least reach a point where they become incompatible with their capitalist integument. This integument is burst assunder. The shell of capitalist private property sounds. The explopriators are expropriated. If the capitalist integrated is a property sounds and integrated in the integral of the in

परन्त इस सामाजिक क्रान्ति को, जिसके अन्तर्गत पुँजीपति के हाथों से सत्ता को छीन तिया जाता है तथा यह सत्ता समाज को प्राप्त हो जाती है, किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता था। मार्क्स इस सम्बन्ध मे उन समाज सुधारको से सहमत नहीं थे जिनका यह विद्<u>यास था</u> कि लोक-तात्त्रिक तथा सविधानीय रीतियो हारा पूजीबाद के दोषो को समाध्य करके समाजवाद को व्यावहारिक रूप दिया जा सकता जा । ये रोडबटन के इस विचार से भी सहमत नही थे कि समाजवाद को उद्दिनास ( Evolution ) के द्वारा स्थापित किया जा सकता था। मार्क्स के विचारानुसार लक्ष्य साधनो की अपेक्षा\_भूधिक मह-रवपूर्ण था तथा लक्ष्य की उपयुक्तता पर ही साधनों की उपयुक्तता निभर होती है। मोबस का हड विश्वास था कि पूजीपति के हाथों से सत्ता की क्रान्ति के द्वारा ही छीना जा सकता था। इसके लिये ग्रावश्यनता पढने पर हिसात्मन साधनो का प्रयोग करने में कोई दोप नहीं है। उनका लोकुतन्त्रिय तथा वैधानिक रीतियों में कोई विश्वास नहीं था। मावसं के विचाराजुसार ममाजवाद को पास्त करने के लिये हिसार-मक क्रान्ति (Violent Revolution) अनिवार्य थी। अपने शोपण की घटना को सदा के लिये समाप्त करने तथा अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिये टरिट धमिकी को सैना के रूप में सगठित हो कर पूँजीपतियो पर उपयुक्त समय पर कड़ा ब्राक्रमण करना होगा। पुँजपतियों को समाप्त करने के लिये उन सभी रीतियों को प्रयोग में लाया जा सकता था जिन के प्रयोग के काररण ने ग्रव तक स्वय जीवित थे। पँजी-बाद के क्षय होने के उपरान्त श्रमिकों की तानाशाही स्थापित होगी जो कुछ समय पडचात् सगाअवादी राष्ट्र-मण्डल में परिवर्तित हो जावेगी। इस प्रकर पूर्जीवाद व समाजवाद के मध्य श्रमिको की तानासाही (ductatorship of the proletariat) का कुछ समय तक के लिये उत्पन्न होना ग्रनिवार्य था।

माश्मं ना कहना या कि पूजीवादी समाज में श्वामको को स्वय प्रवती हाति बु<u>हानी पड़ेती</u> 1 उन की प्रन्य थागे से कुछ धारा। नहीं करनी चाहिया मात्रमें से Communist Manifesto में जिसा है कि पूजीवादी क्षमाज में केवल श्रीमंद्र ही

<sup>8</sup> Karl Marx : Capital Vol 1, P. 836 837

क्रानिकारी होने है। गहाँ तक पूँजीवतियों का प्रश्न है उन के विरुद्ध तो क्रानित करनी ही है तथा इन कारए। क्रानित में पूँजीवतियों के सहयोग का कोई प्रश्न ही नहीं उदस्य होता है। कोई भी ब्यक्ति हुमर व्यक्ति को स्वय को मारज में सहयोग नहीं दे मस्ता है। जहां तक मध्या चा का प्रश्न है मानमें का कहना है कि इस बर्ग में किसी क्रानि प्रथवा क्रानित में सहसोग देने की खाशा करना व्यर्थ है क्योंकि मध्यम वर्ग प्रतिकारी (Reaconday) होता है।

## (४) संकेन्द्रए तथा स्राधिक सकट

मावर्मना कहना है कि पूजीबाद के ग्रारम्भ होने के पूर्व भ्रधिकाश श्रमिकों का उत्पत्ति के साधनो पर श्रधिकार या परन्तु पूँजीवादी श्रथंब्यवस्था मे बूजंग्रा वर्ग ने अभिको से यह अधिकार छीन लिया है। परिस्तामस्वरूप अभिको को बाजार मे अपने थम को वस्तु के समान देवने के लिये विवस<u>्होता प</u>डता है। इसके अति-रिक्त पूँजीवाद की एक अन्य विशेषना यह है कि उत्पादन में मशीनों के अधिक प्रयोग तथा उत्पादन के बडे पैमाने पर होने के कारण अनुनित प्रतियोगिता के फलस्वरप छोटे पुजपति नियोक्ताध्रो की सहया निरन्तर कम होती जाती है। इस का परिखाम यह होता है कि पुँजीवादी समाज में उत्पत्ति के साधतों का स्वामित्व केवल थोड़े से बड़े पुँजीपतियों के हाथों में मकेन्द्रित हो जाता है। मानर्स का कहना है कि पूँजीवाद में बड़े पूँजीपति छोटे पूँजीपतियों के ग्रन्तित्व को ठीक इसी प्रकार समान्त कर देते हैं जिस प्रकार कि जल में बड़ी मछली छोठी मछलियों को हड़प कर जाती है। पूजी-वित प्रतियोगिता के कारणा, फेल हो जाने पर धामिक बनने पर विवश होना पडता है। इस का परिएाम यह होता है कि दुश्रंचा (पूँजीपति) वर्ग के शत्रुधी की सेना की मख्या में वृद्धि होती जाती है। यही जन अन्त में पंजीवाद की कब खोद कर दमको भटा के लिये दफताते है।

पूँजीवार में एक श्रोर श्रनुचित प्रतियोगिता, मशीनों का प्रधिक प्रयोग तथा ो जुनके

। इस का होने के कारण उन की क्रम प्रक्ति कम होनी है। इस का परिणाम यह होता है कि वाजार में कलायों की मीग उत्पादन की क्रमेशा कम होती है तथा समाज में मरदलाव<sup>9</sup>

<sup>9.</sup> बाहतव में इने प्रखुरधादन कहना गलत है। ऐसी स्थिति में जब समाज में आमिक, जो जुक जनसम्बा का बहुत आविक जागा होते हैं, कम उपभीम (Under-coosumption) के चरड का सतुम्बा करते हैं, अस्युरधादन की बहनता करना अमरार है। ममाज के हरिडरोंगा से अस्युरधादन की धटना केनम उसी परिस्थिति में उत्पन्न हो गकती है जब समाज में प्रदेक व्यक्ति की जिस भीम आधदाकरायों की पुर्ति होने से इच्छा बुद्धांत उत्पादन (Surplus production) देश रह जाता है। पूजीवाद में सभी तक ऐसी परिस्थिति का अमाज की हमी परिस्थिति की

हार्ल मार्क्स ३६५

की जटिल समस्या उपस्थित हो जाती है। इस का दुष्परिणाम यह होता कि अधिक श्रमिको वो बेरोज्यारी का सामना करना पहला है। इस प्रकार पूँजीतार में बेरोज्जार शिमको की एक भारी मेना का कीप (मानसं ने इस को industrial reserve army नहां है) उपस्थित रहता है। इस सोत से पूँजीपति अपभी इच्छानुसार कम नित पर श्रमिक प्राप्त करते रहते हैं।

मावर्सका कहना है कि पूँजीबाद में स्वय इस के दिनाश की शक्तिया उप-स्थित रहती है तथा उपयुक्त अवसर की प्राप्ति पर ये विनाशकारी कित्तया सिक्रय वनकर पूँजीवाद का ग्रवश्य नाश कर डालेंगी। मानसं के विचारानुसार पूँजीवाद की एक ऐसी विनाशकारी शस्ति, जो पूँजीवाद की अन्तर्वर्ती विशेषता (inherent characteristic) है, व्यापार सकट (business crisis) की घटना है। पूँजीपति के श्रम के स्थान पर मशीनों का निरन्तर स्थानापन्न करने के कारण चल पूँजी (variable capital) की मात्रा कम तथा अचल पूँजी (constant capital) की मात्रा हो जाती है। परिस्तामस्वरूप पूँजीपित के बेशी मूल्य में निरन्तर कमी होती रहनी है त्या उस के लाभों में कभी होने की प्रवृत्ति उपस्थित हो जाती है। व्यवसाय में रहने के लिये पूँजीपति लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्पादन में वृद्धि करता है। परन्तु दूसरी ब्रोर प्रचलित कीमता पर वाजार मे वस्तुग्रो की माँग उत्पादन की श्रपेक्षा कम रहती है। बाजार में माँग के कम होने का कारण यह है कि पूँजीपति श्रमिक को सदा उसके उत्पादन में कम वेतन देता है। फलस्वरूप वस्तुयों की कीमतों में श्रीर ग्रथिक कमी हो जाती है। बाजार में मन्दी के कारण पूँजीपति कुछ श्रमिकों को काम पर से हटा देता है तथा उत्पादन व्यथ में कभी करने के उद्देश्य से नई मशीनो तथा उत्पादन की नई तब नीकों का प्रयोग करता है। इसका परिशाम यह होता है कि व्यापार सकट के धाकार में और धिक वृद्धि हो जाती है। बैको तथा सम्मिलित पुँजी वाली कम्पनियों के विकास के परिस्मामस्वरूप घन के सकेन्द्रसम की गति और भ्राधिक तीज हो जाती है। परन्तु ज्यो-ज्यो धन का सकेन्द्रण अधिक होता जाता है त्यो-त्यो लाभ की श्रौसत दर भी कम होती जाती है क्यों कि कूल पूँ जी मे श्रचल पुँजी का प्रनुपात प्रधिक तथा चल पुँजी का ग्रनपात कम होता जाता है।

इस प्रकार मावर्ष ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पूँजीवाद मे लाभ की दर में गिरने की प्रवृत्ति होती है। मावर्ष का यह विचार रिकार्डों के विचार के समान है बचोकि मावर्स के समान रिकार्डों ने भी यह सिद्ध किया था कि समाज के विवास के साथ-साथ लाभ की दर वम होती जाती है। यहा यह बात विदोष क्या के स्थान-साथ को निकर्ण समान है स्थान है कि यथिप मावर्स तथा रिकार्डों दोनों का निकर्ण समान है, परन्तु दोनों विचारकों के इस समान निकर्ण के कारण भिन्न है। रिकार्डों के विचारता के स्थान की दर में ककी होने का कारण भूमि की उचेरा चारिक की

कमी थी परन्तु माक्नं के विचारानुनार यह—स्तान दर मे कमी होनेकी प्रवृति—पूँजीबाद की झन्तर्वर्ती विशेषताथी।

## (४) मूल्य का सिद्धान्त

मानर्स का मृत्य का सिद्धान्त मीलिक रूत में रिकाडों के मून्य के श्रम सिद्धान्त पर प्राथारित है। रिकाडों के प्रतिरक्त मानर्म ने प्रपंते सिद्धान्त का प्रतिपादन करने में एडम रिमय के विभार भी उधार लिये हैं। मानर्स के मृत्य-तिद्धान्त ना प्रमुख उद्देश्य बस्तु के मून्य के निर्धारित को ब्यार्ट्या करना मही था। मूल्य के श्रम सिद्धान्त ना प्रतिवादन करने का एकमान उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि पूँजीवादी प्रयं-व्यवस्था में श्रीको वा गोवल होता है। इन सन्वन्य में प्रसिद्ध मानर्मनादी यर्थ-यात्त्रत्री जी. टी. एव. कोल ने सत्य ही लिखा है कि 'गुष्ट (पार्थ्य-का मूल्य सिद्धान्त) मूल्य का मिद्यान नहीं, बरिक पूँजीवादी घोषण्य का सिद्धान्त है "<sup>110</sup>

मावर्स ने वस्तु के 'वपयोग सूल्य' (Use-value) तथा विनिमय सूल्य (Exclange value) के मध्य भेर किया है। यद्यित प्राथीन लेखको ने (सरस्तू, एडम स्मिय धारि ने) भी वस्तु के उपयोग सूल्य तथा विनिमय सूल्य के भेर को समझ्य प्राथा, उरन्तु सार्थ्य के अप को समझ्य प्राथा, उरन्तु सार्थ्य के अप को समझ्य प्राथा, उरन्तु सार्थ्य के अपूत्रमार इन्तर वर्ष मित्र है। प्राचीन लेखको के विचारातुतार वस्तु ना उपयोग मूल्य पुतात्वक तथा इसका विनिमय सूल्य परिमाखात्यक विचार या। प्राचीन लेखको के विचारातुतार यद्यित सुल्य पर परिमाखात्यक विचार या। प्रायोग सुल्यान होने के लिए सस्तु में उपयोगिता का होना झावश्यक वा परस्तु वस्तु की उपयोगिता का इसके मूल्य भे कोई प्रत्यक्ष मध्यन्य नहीं था। मावर्थ के विचारातुतार वस्तु का उपयोग सूल्य उपयोगिता से सम्बन्धित है जो वस्तु के उपयोग प्रथा उपयोग होने पर वास्तविकता में परिवाति हो जाता है। मावर्थ के हिमाय प्रयोग होने पर वास्तविकता मात्राय (common) वस्तु का मुक्क होने हैं जो सभी वस्तुमों में भिन्न प्रयुवात में पाई जाती है तथा जो स्वयं जन वस्तुधों से मित्र होनी है। उच्चहरणायं वस यह कहा जाता है कि A वस्तु की एक इकाई के समान है तो इसका अर्थ यह है कि उन दोनो बस्तुधों में किसी सामाय वस्तु की समान मात्रा है। यह मामाय्य वस्तु दोनी वस्तुधों के विवात स्वयु होने स्वयु होने स्वयु होने सम्त्र है। वस्तु ना मूल्य श्रेम प्रयाद होने समा समात्र है। यह मामाय्य वस्तु तो स्वया वस्तु की समान मात्रा है। यह मामाय्य वस्तु ती स्वया वस्तु की स्वया वस्तु वस्

<sup>10</sup> G D H. Cole What Mara Reall, Means, p. 298

<sup>11.</sup> सावर्ष के विचारानुमार किसी बन्तु के विनिध्य मूल्य तथा उत्त वस्तु के बाजार विनियम मूल्य में सदा मत्रवा मही था। धन्तु का दावान विनियम मूल्य के तारा मत्रवा मही था। धन्तु का दावान विनियम मूल्य के नाराण बन्तु के विनियम मूल (Exchange Value) में भिन्न हो मकता था। इनके विरागेत परस्परावादी विचारधार में बन्तु के विनियम मूल्य का सर्थ उन मूल्य से था जो बन्तु की वाजार में वेचकर प्राप्त होता था।

कार्ल मार्क ३६७

की वह मात्रा होती है जो सामाजिक रूप से उस वस्तु के उत्पादन के लिए ब्रावस्पक होती है। इसका भयं यह है कि किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु को बनाने में ब्यय हुये धम की उस स्मृतनम मात्रा के समात्र होता है जो सामाजिक हिप्टकोग्र से उस वस्तु को बनाने के लिए ब्रावस्पक होती है।

यह बात च्यान देने योग्य है कि किसी वस्तु को बनाने में श्रम का व्यय करने से ही वस्तु को विनिमय मूल्य प्राप्त नहीं हो सकता है । विनिमय मूल्य की प्राप्ति के पुर्व बस्तु में उपयोग मृत्य अथवा उपयोगिता का होना आवश्यक है। परन्त यदि वस्तु उपयोगी है तब उस वस्तु को बनाने मे व्यय हुई सामाजिक दृष्टि से अगवस्यक श्रम की मात्रा उस वस्तु के मुख्य को निर्धारित करती है। सामाजिक दृष्टि से ग्रावश्यक थम ("Socially necessary labour") थम की वह न्यूनतम मात्रा है जो वस्तु के बनाने के लिए ग्रावश्यक होती है। यदि किसी वस्तु को बनाने मे श्रमिक न्युनतम ग्रावस्यक समय से ग्राधिक समय लगा देते है तो ऐसी दशा में वस्तू का पृत्य ्वस्तुपर व्यय हये कूल श्रम के समान न होकर नामाजिक दृष्टि से श्रावदयक— न्युनतम-श्रम के समान होगा। उदाहरुएायं यदि एक खिलीने को बनाने के लिये सामाजिक दृष्टि से एक घन्टे के श्रम की ग्रावश्यकता है तथा श्रमिक उस खिलीने की बनाने पर २ घन्टे व्यय कर देता है तो ऐसी स्थिति में वस्तुका मूल्य केवल एक घन्टे के श्रम के समान होगा भने ही श्रमिक ने उसकी बनाने में दी घन्टे नयी न व्यय किये हो। जिन वस्तुको को बनाने मे श्रम की सनान मात्रायें व्यय होती है, श्चर्यात जिनको समान समय से बनाया जा सकता है, उन वस्तुको के मूल्य समान होगे। एक बस्तु के मूल्य का दूसरी वस्तु के मूल्य से वही सम्बन्ध होता है जो उस बस्त को बनाने में ब्यय हुये न्यूनतम श्रम-समय का सम्बन्ध दूसरी बस्तू को बनाने मे व्यप हुये न्यूनतम धम-ममय से होता है। मूल्यों के रूप मे सभी वस्तुयें उन बस्तुओं का उत्पादन करने मे व्यय हुवे सामाजिक हिन्दिकीगा से आवश्यक थम-समय का वस्तुपरक रूप है। 12 मार्क्स के विचारानुमार केवल श्रम ही सब मूल्यों का निर्माता (creator) है। उनके अनुसार पूँजी उस श्रम का प्रतीक है जो पूँजीपितयों

ने अमित्रों के प्रयुक्त स्वय प्राप्त कर जिया है। 1916मा पीत्रस का मृत्य सिद्धान्त अनेक वृद्धियों का भण्डार है। प्रयम, मार्क्स ने ग्रनेक प्रकार के मानव अम की एक्टवता प्रदान करने के हेतु अमूर्त रूप में झाका है। वास्तव मे ऐसा करना असम्भव है। स्मिथ व रिकार्डी को इस कठिनाई का भली प्रकार ज्ञान था। इसरे. सम्भवत प्राथमिक समाज, जहाँ पुँजी का निर्माण न होने के कारण श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन होता है तथा जहाँ मुद्रा का आदि-ष्कार न होने के कारए। वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलित होती है, में श्रम-व्यय वस्तुमी के मुल्य निर्धारण का आधार हो सकता है। परन्तु आज के विकसित समाज मे जहाँ पँजी साधनों के उपयोग का बस्तग्रों के उत्पादन में विशेष महत्व है. मार्क्स का सिद्धान्त लागू नही हो सकता। तीसरे, यदि किसी प्रकार यह सम्भव भी हो कि अनेक श्रमिकों के श्रम को समान अभन रूप में अध्ययन किया जा सकता है तब भी मार्क्स का यह सिद्धान्त उपयक्त सिद्ध नहीं हो। सकता है बयोकि यह मरुय की समस्या का अध्ययन केवल पूर्ति अथवा व्यय के द्वारा ही करता है। अर्थशास्त्र के सभी विद्यार्थी इस सत्य से भली प्रकार परिचित हैं कि किसी वस्तुका मृत्य उस वस्तु की माग (उपयोगिता) तथा पूर्ति (उत्पादन व्यय) से निर्धारित होता है। मुत्य का कोई भी वह सिद्धान्त जो केवल पति पर ही आधारित होता है, अधूरा सिद्धान्त होता है। मार्च के सिद्धात पर भी यही ग्रालोचना लाग होती है। चौथे. मावमं का मूल्य सिद्धान्त केवल पूर्ण प्रतियोगिता के धन्तर्गत ही लागू ही सकता है। पर्ग प्रतियोग्ति के अन्तर्गत भी इस मिद्धान्त के लाग होने के लिये दो बातों का होना आवस्यक है, प्रथम, यह केवल उसी परिस्थिति में लाग हो सकता है अब श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन हो, दसरे, जब सब श्रम एक ही समान प्रकार का हो । जैसा कि हम सभी जानते हैं व्यावहारिक जगत मे न तो पूर्ण प्रतियोगिता ही पाई जाती है तथा न श्रम ही उत्पादन ना एनमात्र साधन है। इसके प्रतिरिक्त ससार ये सब श्रमिको का श्रम भी समान प्रवार का नहीं होता है।

(६) बेशी मत्य का सिद्धान्त

मालसं का देशी मूलय-का- विद्वारत मानसं के मूल्य के श्रम सिद्वारत से ही आरत हुवा है। यदापि मागज में बरानुशों को निर्मित्त करने का एकमान सामन है परन्तु पूँचीजाद में शर्मिक पूँचीशित की दया पर शाश्रित था। धर्मिक पूँचीशित की हया पर शाश्रित था। धर्मिक पूँचीशित की हिंग द्वारा पर शाश्रित था। धर्मिक पूँचीशित की त्रियोग्न को अपने अपना अम बेचता है। पूँचीशित हम श्रम के उत्पारे में वाहमों का उत्पादन करता है। परन्तु दिन के प्रत्त में पूँचीशित श्रीमक को उसके अपन का पूरा पारितोषित नहीं देता है। वह श्रमिक को उसके कुल उत्पादन का केवल वह भाग ही भजदरी के रूप में देता है। उत्त श्रमिक को अपने के ला वाहा है। देवले पर जदाहरण द्वारा समकाया जा सकता है। दक्के पर उदाहरण द्वारा समकाया जा सकता है। दक्के पर उदाहरण द्वारा समकाया जा सकता है। उत्तके पर इसके पर द्वारा समकाया जा सकता है। उत्तके पर इसके पर द्वारा समकाया जा सकता है। उत्तके पर इसके पर द्वारा

मान लीजिये एक श्रमिक दिन में १० घन्टे काम करता है। उसके धम द्वारा बनाई गई बस्तु का विनिमय मूल्य १० घन्टे के श्रम प्रथवा इस समय के मूल्य के समान होगा। परन्तु श्रमिक को उनके श्रम के विनिमय मूल्य के सपान मजदूरी प्राप्त नहीं होती है। पूँजीपित के दृष्टिकोए से श्रम एक वस्तु के समान है जिसका मूस्य श्रम के उन घन्टों के बराबर होता है जो उसके उत्शादन के लिये - प्रावस्थक होते हैं। यदि श्रमिक ६ घन्टों में उतना उत्शादन कर लेता है जो उसके कार्यक्षमता में कभी हुवे जिना, उसके जीवन निर्वाह के लिये कार्की है तो ऐसी स्थित में श्रम बार घन्टों का उत्शादन पूँजीपित के बेशी मूल्य के रूप हो तो स्थाद हो जाता है। इन बेशी मूल्य के प्राप्त होने का मुख्य कारता पूँजीपित हारा श्रमिक का चौराया है। यदि श्रमिक को उसके श्रम का पूरा मूल्य वेतन के रूप में प्राप्त हो जाता ही पूँजीपित को वेशी मूल्य कदापि प्राप्त नहीं हुआ होता। इस प्रकार वेशी मूल्य विभक्त के श्रम द्वारा वनाई गई वस्तुयों के मूर्य तथा श्रमिक के वेतन के प्रत्य का प्राप्त होता। इस प्रकार वेशी मूल्य की मात्रा श्रमिक के जीवन निर्वाह क्या तथा श्रमिक द्वारा वनाई गई वस्तुयों के मूर्य तथा श्रमिक के विवत निर्वाह क्या तथा श्रमिक द्वारा वनाई वस्तु के उस मूल्य से, जो पूँजीपित को प्राप्त होता है। इस विचार को निम्मतिबित समीकरए के रूप में व्यक्त कि तथा सकता है।

ब = म-व

ब 😑 वेशी मूल्य

म = वस्तु का मूल्य जो पूँजीपित को प्राप्त होता है

वा == वेतन

पूँजीपति श्रीमको से प्रथिक घन्टे कार्य करा कर तथा मशीनों का प्रयोग करके श्रीमको की प्रति घन्टा उत्पादन जीकि में बुद्धि करके वेदी सूच्य में बुद्धि करने का प्रयास करते हैं। मान्यं का हढ विश्वास चा कि पूँजीपति के लाओं में वेतनों में कभी करके ही बुद्धि की जा सकती भी तथा इस कारण पूँजीपति तथा श्रीमको के मध्य वर्ष समये श्रीनिवार्यया।

यद्यपि मानसं की वेशी सूच्य की व्याख्या बहुत प्रमाववाली है, परन्तु यह प्रामोचनारहित नहीं है। मानसं के सिद्धाला में कई नृद्धि हैं। प्रयम, ऐसा प्रभीत होता है कि मानसं ने पूँजीपित साहसी के कार्य के काफी महत्व नहीं दिया है। पूँजीपित को, श्रीमक को वेदत देने के परचात, जो तेप बचता है उस तब को वेही-मूच्य कहना उचित नहीं है। साहसी को भूस्वामी की भी लगान के रूप में तथा पूँजीपित को उसकी पूँजी के उपयोग के पारितायिक के रूप में ब्याज देता पहता है। इसके प्रतिरक्त बढ़े पैगाने की उत्पादन प्रमालों के घन्यांत बतंमान उत्पादन का उपभीग भविष्य में किया जाता है तथा साहसी को भविष्य सम्बन्धी जीनदिवतनायों को सहन करना होता है। इस कारण जो भी पूँजीपित नियोक्ता को उत्पादन के सापनी को ग्रागान करने के पत्याद्य प्राप्त होता है, वह उसका बाण्यिज नाम होता है।

वया मार्क्स को भविष्यवार्गी सत्य सिद्ध हुई है ? यद्यपि मार्क्स ने पुरेजीवाद को क्यास्या व श्रीमको के घोषरा। इत्यादि घटनाघों की बहुत उपयुक्त व्याख्या की है परन्तु कई बातों में उनकी भविष्यवाशी स्रभी तक सत्य सिद्ध नही हो पाई है। मार्क्स का यह विश्वास कि पूँजीवाद में मध्यम वर्ग समाप्त हो जावेगा तथा पूँजीपति व श्रमिको के मध्य सदा संघप रहेगा पूर्णतया सत्य सिंद्र नहीं हुआ है। यद्यपि पूँजीवाद का मार्क के समय के पश्चात विकास हथा है, परन्त इस विकास के साथ-माथ पँजीवादी समाजो से मध्यम वर्ग के लोगो की सल्या पहले में अधिक हो गई है।

इसके अतिरिक्त मानमं का यह भी कहना है कि पुँभीवाद के विकास के साथ साथ श्रमियों की दरिद्रता में भी वृद्धि होती है। परन्तु अनुभव इस कथन के पक्ष में नहीं है। ग्राज पूजीवादी समाजों में श्रमिकों के कार्य के घन्टे सीमित है, उनके कार्य की दशाक्रों में भी भारी सुधार हुये हैं, उनके वेतनों में वृद्धि हुई है, थिमिकों को भौद्योगिक नियमों के अन्तर्गत :रुट्टियाँ मिलती है, आज उनको बोनस, प्राविडेट फड दथा म्वास्थ्य बीमा योजनाक्षों के लाभ प्राप्त हैं, तथा बड़े-बड़े उद्योगों में आज प्रवत्थ समितियों में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को लिया जाता है।

मानमं का यह भी कहना कि पुँजीवाद में बड़े पैमाने की उत्पादन प्रशासी छोटे उद्योगों के लिये घातक सिद्ध होती है, आज गलत सिद्ध किया जा रहा है। बीसवी शताब्दी के नियमित पूँजीवाद में छोटे उद्योगी को बड़े उद्योगी का पूरक बनाया जा रहा है जिसके कारण बड़े उद्योगों के विकास के साथ छोटे उद्योगों का भी विकास सम्भव हो सकेगा। इसके श्रतिरिक्त मावसं का सकेन्द्रण नियम कृषि ग्रथंव्यवस्था के क्षेत्र मे, जहाँ आज भी धमरीका के समान विकसित पुँजीवादी देशों से कवि उत्पादन छोटे पैमाने पर किया जाता है तथा उत्पादन के मुख्य साधन भूमि पर कुछ पूँजी-पतियों भा समिकार न होकर अधिक सख्या में छोटे कपको का समिकार है. लाग नहीं हो सकाहै।

माक्स के विचारान्सार समाजवाद का उदय इंग्लैंड तथा जर्मनी के समान विकमित पूँजीवादी देशी में होना चाहिये था। परन्तु आता के विपरीत हम देखते कि इंग्लैंड व जर्मनी में पूँजीवाद की जड आज मार्क्स के समय की ग्रपेक्षा ग्रधिक मजबूत है तथा साम्यवाद रूस तथा चीत के समान उन ग्रर्थ विकसित देशों में उदय हमाहै जहाँ पूँजीवाद काविकास नहीं हुमाहै। यदि ब्राज मार्क्स जीविन हुए होते तो उनको यह देखकर बडा आश्चय हुआ होता कि सम्यिवाद का उदय उन देशो ता उपने पह रहकर बड़ा अभवेष हुआ होता कि साम्योव का उद्यो पत्र दशा में हुआ है निजनी के दवन में भी करपना नहीं कर मनते थे हैं इसके मास ही उनको यह देखकर दुख भी हुआ होता कि पूजीबादी देशों में पूजीबाद की जड़ें कमजोर होने के स्थान पर मजबूत होती जा रही है। मध्यों को यह भी देखकर कोई कम परक्षा नहीं हुआ होता कि > व्यो सतायें का पूजीबाद १६ वी हानाव्दी के दूजीबाद से बहुत सी बातों में भिन्न है। आज पूजीपति इस सर्थ के

महत्व को भली प्रकार समक्षता है कि उसके निजी हित में यह बायक्यक है कि वह इपमें श्रीमकों के प्रति उदारता का क्यवहार करें। प्राज का पूँजीपति यह जानता है कि सन्तृष्ट श्रीमक उसके लाभों में बृद्धि करते हैं।

जुट्टा तक साध्यवाद का सम्बन्ध है मानमं को यह विश्वास था कि समाज्याद में वर्गहीन ममाज की स्थापना होती है तथा कुछ समय पश्चात् राज्य जुप्त हो जायेया। वरन्तु अनुभव इस कथन की पुष्टि नहीं करता। वस सम्बन्ध में क्स का अनुभव यह बताता है कि साध्यवाद में भी साध्यवादी वगें होते हैं तथा उच्च वगें के साध्यवाद में भी साध्यवादी वगें होते हैं तथा उच्च वगें के साध्यवादी निमन वगें के साध्यवादी वगें को सुने

मावर्स के विचारों का प्रभाव

मावर्ष के ब्राधिक विचारों का ससार के मभी देशों की नीतियों पर गहरा प्रभाव पटा है। कस, चीन, अव्वानिया, हमरी उत्यादि जिन देशों में सान्यवाद है उन का तो कुछ कहना ही नहीं है, परन्तु पूँजीवादी देशों में भी सरकारी आर्थिक नीतियों में गावर्स के दिवारों के चिन्ह विचमान है। र०वी शताब्दी में विद्यमान उदार प्राधिक विचारचार का विकास मावर्सवाद के प्रभाव के कारण ही समस्त हो पाया है। आज पूँजीवादी समाज में मावर्सवाद के उदय होने के भय से श्रमिक की स्थित में ग्रवेच में में प्रभाव में मावर्स ने प्रभाव में मावर्स ने प्रभाव में मावर्स ने पूँजीवाद पर प्राक्रमण्य न किया होता तो वर्तमान पूँजीवाद पर प्राक्रमण्य न किया होता तो वर्तमान पूँजीवाद में उदारता कभी विद्यान नहीं हुई होती। यदि यह कहा जाये तो मनुचित न होगा कि प्रजू के कर में मावर्स वे जीवाद के विधे वरदान मिन्न हमें हैं।

जहां तक साम्यवाद का प्रश्न है यह पहिले कहा जा चुका है कि मावर्ग ममा-जवाद के सच्चे भर्ष में प्रवन्त के है। मावर्ग ने ममाजवाद को अन्तराष्ट्रीय म्रान्दोलन का रूप प्रदान किया देवा उन्हीं के विचारों के कारण, आज समाजवाद को अन्त-राष्ट्रीय आग्दोलन का उच्च स्तर तथा प्रतिष्ट्ठा प्राप्त है। याज को आर्थनास्त्र समाजवाद की आदोपना करते है, उनकों भी अपनी अर्थवास्त्र की पुस्तक में समाजवाद की ब्याच्या करनी पडती है। समाजवाद का अर्थवास्त्र के अध्ययन में उतना ही प्रविक मस्त्र है जितना भ्रष्टिक महत्व सस्यापित भ्रयंशास्त्र के प्रध्ययन का है। विजा माजर्भवाद की व्यास्या के आर्थिक विचारों का इतिहास अपूरा ही रहेता।

्हणा। इतना ही नही बहिक समाजवाटियों के जो नारप्रदाप मानमें के इ्यानिकारी समाजवाद के विरोधी है उनको जन्म देने का श्रेम भी मानसंवाद के प्रवर्तक मानसे को हो है व्योक्ति पदि मानस्त न हुए होते तो मानसे के विरोधी (anti-Marxists) भी उदरत न हुए होते । मानसे ने मानसंवाद के प्रतिदिक्त जनवानसंवाद (neo-Marvism) नया पुनरीसाणवाद<sup>13</sup> (revisionism) को नी जन्म दिया है ।

पुनरीक्षणवादी मार्क्स के क्रान्तिकारी समाजवाद के मौलिक सिद्धान्तो का विरोध करते हैं।

### निकार्य

मावसंके क्यार्थिक विचारों के उपरोक्त सक्षिप्त विवेचन से यह भली प्रकार ज्ञात हो जाता है कि मावसं १९ वी शताब्दी के एक महान अर्थशास्त्री थे जिनके जीवन का ध्वेय स सार के करोड़ो दरिद्र श्रीमको के हितो के लिए लड़ना था। इसके लिए उनको जगह जगह मारा फिरना पड़ा तथा देश छोड़कर विदेश में गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ा। यदि भावमं धाहते तो अपनी असाधारण बृद्धिका प्रयोग पँजीबाद के पक्ष में करके ग्रच्या जीवन व्यतीत कर सकते थे। परन्त वे एक महानपुरुष थे सथा सभी महान पुरुषों के समान उनके लिए व्यक्तिगत जीवन के सुल की अपेक्षा करोड़ो श्रमिको की दरिद्रता का अन्त करना अधिक महत्वपूर्ण था। मार्क्स को उनके इस महान त्याग का उनकी मृत्य के पश्चात उचित पारिपकोषिक प्राप्त हो सका है। ब्राज उनका नाम आधिक ससार में ब्रमर है तथा ससार के श्रमिक, समाज सुधारक उनके प्रति बडी श्रद्धा रखते हैं। मार्क्स के धालोचक भी उनकी महानता को स्वीकार करते हैं। प्रसिद्ध ग्रर्थशास्त्री प्रोफेसर सेलिंगसन (Seligman) ने मानसं के सम्बन्ध में लिखते हुए ठीक ही कहा है कि "हम मानसं के श्रीद्योगिक समाज के 'धिक्लेपरा से सदमत हो ध्रथवा न हो, परन्त इस सत्य से कभी इन्कार नहीं हो सकता है कि विनाइस सत्य को जाने हुये कि सम्भवत केवल रिकाडों को छोडकर मार्क्स से ग्रधक मौलिक (original), ग्रधिक शक्तिशाली तथा अधिक बुद्धिमान विचारक अर्थशास्त्र विज्ञान के सम्पूर्ण इतिहास मे अन्य कोई नहीं हुआ है, हम मार्क्तका ग्रध्ययन उम प्रकार से नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से इस महान विचारक का ग्रध्ययन किया जाना चाहिये।"14

ग्रन्त में इस महान जर्मन ग्रयंशास्त्री की इस सक्षिप्त व्यास्या को हम प्रसिद्ध ग्रयंशास्त्री बॉम बावक (Bohm Bawerk) के इस प्रसिद्ध कथन के साथ समाप्त करते हैं। मार्क्स के सम्बन्ध में अपनी पुस्तक Karl Marx and the Close of His System में लिखते हुये बॉम बादक ने इस प्रकार लिखा है: "मान्सं को समाज विज्ञानो के इतिहास में हीगल (Hegel) के समान स्थायी स्थान प्राप्त रहेगा। दोनो ही अपूर्ववृद्धि के दार्शनिक थे। दोनो का ही प्रपने प्रपने क्षेत्र में अपने यूग की विचारधारा पर गहरा प्रभाव पडा था।<sup>1715</sup>

#### विशेष ग्रध्ययन सची

- Gide and Rost
- J. F. Bell
- , A History of Economic Doctrines. Book IV, Chapter, III. A History of Economic Thought.
- : Chapter, 17.

E. A. G. Seligman: Economic Interpretation of History, P. 56
 Bohm Bawerk Karl Marx and the Close of His System, P. 221

- 3. L. H. Haney
- 4. P. C. Newman
- Erie Roll
   Robert Lekachman
- 7. J. M. Ferguson
- 8 Edmand Whittaker
- 9. Alexander Grav
- 10. J. A. Schumpeter
- 11. O. H Taylor
- 12. Leo Rogin
- Spengler and Allen (edited)
- 14, G. D H. Cole
- 15. S. H. Patterson
- 16, H. W.Laidler
- 17 Sidney Hook

- : History of Economic Thought, Chapter XXIV. : The Development of Economic
  - Thought, Chapter, XVII.
    - : A History of Economic Thought, Chapter, VI.
  - : A History of Economic Ideas, Chapter, 9.
- Landmarks of Economic Thought, Chapter XVI.
- · Schools and Streams of Economic Thought, Chapter, 11.
- ; The Development of Economic Doctrine Chapter XII.
- : Capitalism, Socialism and Democracy, Part I. Chapters 1 to IV.
  - cracy, Part I, Chapters 1 to IV. A History of Economic Thought,
- Chapter, 11 : The Meaning and Validity of Econo-
- mic Theory, Chapter, 9.
  Essays in Economic Thought, Article
  No 18 by Bernice Shoul, entitled
  'Karl Marx and Say's Law'.
- : The Meaning of Marxism.
- Readings in the History of Economic Thought, Part VIII. 3 and 4
- : Social Economic Movements, Chapter XIII-XVII (New York, 1944)
- : Towards the Understanding of Karl Marx (New York, 1933.)
  - प्रश्त
- 1. Compare Marx's theory of surplus value with the physiceratic conception of 'Produit Net.'
- 2. Trace the arguments on which Marx bases his theory of falling rate of profits, and examine thair validity
- (ফুলীমত, १६१६; কনতিক, १६१८) 3. In what respects was Marxian Economics a challange to contemporary economic thought ?

(बनारस, १६५७)

4. In what important respects have the teachings of Karl Marx influenced the trend of economic thought and practice in Europe ?

(धागरा, १६४६)

'The greatest and the most influential name in the history of socialism is Karl Mary'

Explain carefully the above statement, with special reference to the important theories advocated by Karl Marx

(ग्रागरा, १६४०: १६६०: राजस्थान, १६४८)

'The two essential doctrines of Karl Marx are his theory of surplus labour and value, and his law of automatic appropriation or concentration of capital.' Examine crifically these two doctrines

(ग्रागरा, १६५०: करनीटक, १६५८: राजस्थान, १६५५)

7. 'The Marxian theories are derived directly from the theories of the leading economists of the early nineteenth century, especially Ricardo', (Gide and Rist)

Explain fully the above statement

(भागरा, १६५२)

'Marxism is simply a branch grafted on the classical trunk ' (Gide and Rist)

Explain fully the above statement

(धागरा, १९५६, १९६२: कर्नाटक, १९५८, १९५९, राजस्थान, १९५८)

'It is safe to say that no one can study Marx as he deserves to be studied without recognising the fact that, perhaps with the exception of Ricardo, there has been no more original, no more powerful and no more acute intellect in the entire history of economic science' (Newman)

Comment

(ग्रागरा, १६५७)

10 "Marx fell in with the ordinary run of the theorists of his own and also of a later epoch by making a theory of value the corner-tone of his theoretical structure" (Schumpeter),

Examine critically the above statement,

(ग्रागरा, १६५८)

11 Estimate the place of Karl Marx in the history of economic thought.

(कर्नाटक, १६५८, गस्थान, १६५१)

12. Give a brief and connected account of the Marxian philosophy and theory of economic development

(कर्नाटक: १६५८)

कार्ल मार्क्स ३६४

13. How far do you agree that with the view that Marx belongs to the genealogy of the classical school?

(कर्नाटक, १६५६)

14. Explain the concepts of Surplus Labour and Surplus Value as developed by Karl Marx. What are the causes of crisis according to him !

(राजस्थान, १६५७)

15. "The indubitable fact is that all subsequent socialism has been dominated by Marx, and that even when subsequent schools have discoved him they have cowed their existence to a reaction from Marx." (Gray)

Elucidate the above statement.

(राजस्थान, १९६०)

पञ्चम खण्ड

तथा संस्थानिक अर्थशास्त्र

And Institutional Economics )

( Austrian, Mathematical & Cambridge Schools

ग्रास्ट्रियन, गणितिय व केम्ब्रिज सम्प्रदाय

#### ग्रध्याय २५

# म्रास्ट्रियन अथवा मनोविज्ञानवादी सम्प्रदाय

( The Austrian or Psychological School )

ग्रास्ट्रि<u>यन ग्र</u>थवा मनोविज्ञान्वादी सम्प्रदाय का तात्पर्य उन तीन वर्थशास्त्रियों मे है जो वियना विद्वविद्यालय में प्रोफेसर ये तथा जिनको सीमान्त उपयोगिता अर्थ-ज्ञास्त्र का विकास करने का श्रेय प्राप्त है। ग्रपने योगदानो तथा विचारो की महानता के कारण ग्रास्टियन सम्प्रदाय को ग्राधिक विचारों के इतिहास में संस्थापक सम्प्रदाय के समान सम्मान प्राप्त है। अपने आधिक विचारों के द्वारा सीमान्त उपयोगिता अर्थ-्यास्त्र का विकास करके ग्रास्ट्रियन सम्प्रदाय के लेखको ने संस्थापक सम्प्रदाय के विचारों के अधुरेपन को दर करके अयंशास्त्र विज्ञान को सन्तुलित बनाने में भारी योगदान दिया तथा इस हप्टिकोण से उनके ग्रथंशास्त्र को स्मियवादी सस्यापित ग्रथं-बास्त्र का परक शहा जा सकता है। ब्रास्टियन सम्प्रदाय के सदस्यों ने १८७१ ई० से लेकर १००१ ई० तथ जिन सिटान्तो का प्रतिपादन निया उनके निये वर्षणास्त्र विज्ञान सदा उनका ऋगी रहेगा। इस मन्त्रदाय के तीन प्रसिद्ध वर्षशास्त्री जो सम्प्रदाय के स्ताम्भ-हैं तथा जिन के ग्राधिक विचार आस्ट्रियन सम्प्रदाय के ग्रथंशास्त्र की विषय सामग्री हैं. कार्ल मैंगर (१६४० ई०-१६२१ ई०): फ्रेडिक बॉन बीजर (१८५१ ई०-१६२६ ई०) तथा यूजन वान बाम बावकं (१८५१ ई०-१६१४ ई०) है। इन तीनो अर्थशास्त्रियों के व्यक्तिगत आर्थिक योगदानों की व्याख्या करने के पूर्व यहा पर ब्रास्ट्रियन सम्प्रदाय की कुछ भागान्य विशेषताक्रो की सक्षिप्त व्याख्या करना उपयुक्त होगा।

ब्रास्ट्रियन सम्प्रदाय के ब्रयंगाहित्रयों ने ब्रयंगाहत से <u>मूर्य के शिद्धात</u> को उपयोगिता के दिचार के ब्राह्मर पर पुनिवर्माए करने का भरगक प्रशस्त किया। उनका यह अवाश सम्भागक कम्ब्रयात के मूरल के पिद्धात्त, जो व्यय के विचार पर क्रायोगित या, में विन्तुल भित्र या। अर्थदाहन सस्यापकों के विपरीत, जिल्होंने व्यय तथा पूर्ति को ही वस्तु के मूर्य के विपरित्य में महत्व दिया या, ब्रास्ट्रियन सम्ब्रया के अर्थवाहित्रयों ने मीग तथा उपयोगिता को अपने मूर्य दिद्धात्त का वेस्ट्र बनाया या। इत व्ययंशाहित्रयों ने बर्धवाहन संस्थापकों के उस विचार की कडी ब्रालोचना या। इत व्ययंशाहत्रयों ने बर्धशास्त्र संस्थापकों के उस विचार की कडी ब्रालोचना

प्रतिपादन करके कान्डिकेक तथा ब्हेटली के उपयोगिता सम्बन्धी विचारों को पुनजीवित किया। मूल्य के उपयोगिता सिद्धान्त का प्रतिपादन करके प्रास्ट्रियन सम्प्रदाय
के वर्षवास्त्रियों ने मनुष्य की मनोवृत्ति का प्रध्यवन करने का प्रमास किया। इसके
को बोबान्त ज्यानिकार के ब्राह्मित इस्ति का प्रध्यवन करने का प्रमास किया। इसके
की सोमान्त उपयोगिता थी, के द्वारा इस रहस्य का भी जान हो गया कि दो पको को
विनिमय के द्वारा पारस्परिक लाभ क्यो प्राप्त होता है। ऐसा इसलिये होता है कि
एक पक्ष इसरे यह को बह्न बस्तु देकर जिसकी सीमान्त उपयोगिता उसके वियो कम
होती है (तथा दूसरे पक्ष के लिये प्रधिक होती है) विनिमय में बह प्रस्य वस्तु प्राप्त
कर लेक्षा है जिसकी सीमान्त उपयोगिता उसके लिये प्रधिक होती है (तथा दूसरे पक्ष
कर लेक्ष है जिसकी सीमान्त उपयोगिता उसके लिये प्रधिक होती है (तथा दूसरे पक्ष
करित कम होती है)।

ष्रयंशास्त्र विज्ञान के क्षत्र में ग्रास्ट्रियन सम्प्रदाय का दूसरा विज्ञेय योगदान स्थानात्ति का नियम (Law of Substitution) है। तीमान्त उपयोगिता के विचार का उपयोग केवल मूच्य निर्धारण तक ही मीमिस नही है बिक्क विजरण, उत्पादन ज उपयोग के देवी में भी इस विचार का एक विज्ञेय महत्त्व है। वर्तमान प्रयंशाहित्रों में, विज्ञेयस्थ में प्राप्ति के स्वांत के प्राप्ति के नियम के प्रताहित्रों में, विज्ञेयस्थ में प्रतिकृति के प्राप्ति के सिद्धान्त्रों को प्रतिवादन किया है। उपयोगिता के विचार के समान स्थानापित्त के नियम का प्रयोग भी प्रवंशाहत्र के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। प्रव हम ग्रास्ट्रियन सम्प्रदाय के तीनो प्रयंशाहित्रयों के ग्राधिक विचारों की मिक्षप्त व्याख्या कर सकते हैं।

### कार्ल मंगर (१८४०-१६२१ ई०) (Carl Menger)

कालं मंगर<sup>5</sup> को सच्चे रूप से आस्ट्रियन अवया मनोविज्ञानवादी सम्प्रदाय का प्रवर्त्तक कहा जा सकता है वयोकि उनके मूल सिद्धान्तो की आवार शिला पर ही आस्ट्रियन अर्थशास्त्र के भवन का निर्माण हुआ है।

<sup>5.</sup> कार्ल मंगर का जन्म १८४० ई० मे मलीहवा (Galicia) में हुमा था। उनके पिता साहित्या के उच्च कुल से थे तथा उनकी माता एक पनी व्यानारी की पूत्री भी। प्रेग तथा विषया के दिख्यिक्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के पहचार में प्रत्या की स्वायद देखां (Austrian Civil Service) में प्रदेश किया परन्तु सीम ही उन्होंने सर्वेशास्त्र का सन्ययन झारम कर दिया तथा १८७१ ई० में उनकी प्रसिद्ध पूत्रक किया परन्तु की प्रत्या है। उन्होंने सर्वेशास्त्र का सन्ययन झारम कर दिया तथा १८७१ ई० में उनकी प्रसिद्ध है। येथे हैं के जनकी निवृक्ति वियमा विश्वविद्यालय में प्रोफेक्षर के पद पर हो गई। १८७६ ई० में उनकी निवृक्ति वियमा विश्वविद्यालय में प्रोफेक्षर के पद पर हो गई। १८७६ ई० में उनकी तथा है। १८७६ ई० में तकर १८७६ ई० का के, हिसा के माना राजकुमार कडीहक (Crown

मैंगर ने सस्यापित अर्थशास्त्र के दोयों को दूर करके अर्थशास्त्र को कारए। व परिष्माम पर सामारित एक युक्त विज्ञान का रूप प्रदान किया। मैंगर ने घन के स्थान पर मनुष्य को सार्थिक कियामों का केन्द्र भोषित किया। मैंगर का कहना था कि बन्द्यों का सून्य इस विये होता है ने गोकि उनके दारा मानव आवश्यकताओं की सन्तुष्टि होती है। इस कारए। किसी वस्तु की उपभीगिता उस वस्तु की मानव आवश्यकताओं की पूर्त करने की शक्ति होती हैं ने गीमर का मूल्य कियान्य नूपांत्रमा व्यक्तिपर है। गेनके मसानुत्रार उत्तरावर कथा का वस्तु के मूल्य पर प्रत्यक्ष रूप को कोई अभाव नहीं पडता है। अपने इस तर्क को गैंगर ने एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समक्षाने का प्रयत्न किया है। नदी के तट पर रेत के दे समागे में काफी मानव अम का व्यय होता है परन्तु इसके पुष्टु भी मूल्य नहीं होता है। परन्तु इसके विपरीत स्वणं की समुत्री, जो बढक पर पड़ी हुई गाई लाती है, का मूल्य होता है यदायि व्यक्ति के विये इसकी प्रान्त करने का उत्तरावर व्यय धून्य है। एक और ती अद्यक्ति परिश्रम करके

Prince Rudolph) के राजनीतिक प्रयंशास्त्र के व्यक्तिगत शिक्षक नियुक्त रहे। राजकुमार के साथ व्यक्तिगत शिक्षक होने के नाने वे इंग्लैंड, फ्रान्स तथा स्वीटकर-लैंड की यात्रा पर भी गये थे।

याना से लौटने के परवात १८७६ ई० में जनकी नियुक्ति विसना विस्व-विद्यालय में राजनीतिक अर्थनास्त्र विभाग के प्रध्यक्ष के पर पर हो गई। इस एवं पर वे वे १६०३ ई० तक नियुक्त रहे। तत्परवान् उन्होंने प्रधने समय तथा प्रक्तिक का प्रयोग लेखन कामें तथा प्रमुत्तपान में अधीत किया। वे अमित्र विश्वक तथा केवक थे। जनके पान प्रपना नित्री पुस्तकलय या जिसमें उच्च कोटि की लगभग सभी पुस्तके थी। उनके प्रसिद्ध लेखन कार्यों में निम्नलिखित पुस्तकों के नाम विशेष रूप से

<sup>1,</sup> Grundsatze der Volkswirthschaftslehre (Foundations of Political Economy), 1871.

<sup>2</sup> Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften, und der politischen Oekonomie insbesondere (Inquiries in the Method of Sozial Sciences and particularly Political Economy), 1883.

<sup>3.</sup> Die Irrthumer des Historismus in der deutschen Nationalokonomie (The Errors of Historismus in Geraman Political Economy), 1884

<sup>4.</sup> Zur Theorie des Kapital (On the Theory of Capital), 1888.

१६२१ ई० मे उनकी मृत्यु हो गई। धार्यिक विचारो के इतिहास में उनका नाम धास्ट्रियन सम्प्रदाय के प्रवर्त के के रूप में सदा ग्रमर रहेगा।

भी मून्य उत्तम नहीं होता है तया दूसरी और बिना किसी परिश्वम के मूरप प्राप्त हो जाता है। इसका बया कारए। है। मैंगर को इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई किनाई कि ही है। इसका सीधा, सरल तथा सच्या कारए। यह है कि जब कि नदी के तट पर रेत के डेर की कोई उज्योगिता नहीं है, स्वर्ण अपूठी की भारी उपयोगिता है। मूल्य की परिभाषा करते हुये मैंगर ने लिखा है कि मूल्य 'माकार वस्तुयों अथवा साकार बसुप्रों के गमूह का हमारे लिये वह महत्व है जो इस सरव के कारए। उत्तम होता है कि उनके उपयोग बारा हमा की सन्तोष प्राप्त होता है। "ल

मैगर का दूसरा विशेष योगदान बस्तुषो का वर्गीकरण है। बुलंभता अथवा प्रचुरता के अनुसार बस्तुष दो प्रकार की होशी है—आधिक वस्तुष तथा अनाधिक वस्तुष । किमी बस्तु को प्राधिक अर्थ में वस्तु कहलाने के लिये चार निम्नालिखत बातों का होना आवस्यक है।

- १. प्रथम, मानव ग्रावश्यकता होती चाहिये।
- वस्तु मे ऐसे गुए। होने चाहिये कि उसके द्वारा मानव ग्रावश्यकता की पति हो सके।
- मनुष्य को यह ज्ञान होना चाहिये कि वस्तु-विशेष में ब्रावश्यकता-विशेष की प्रति करने का मूरा है।
- वस्तु विशेष पर मनुष्य का पर्याप्त ग्रधिकार ग्रथवा निषत्रए होना चाहिये जिसमें कि ग्रावश्यकता-विशेष की पूर्ति सम्भव हो सके।

प्राचिक वस्तुमों का वर्गोकरण का न्नाधार मार्थिक वस्तुमों की उपभोक्ता से समीयता है। प्रथम केंग्री की वस्तुमों वे मार्थिक वस्तुमें हैं जो उपभोक्ता के निकटतम होती हैं तथा जिनका जमभोक्ता प्रस्तवाह से उपभोक्त करके अपनी न्नावरक्षताधी हो पूर्ति करता है। दूसरी, तीसरी तथा जोयी श्रीणमां को वस्तुमां न्नावरक्षताधी हो पूर्ति करता है। दूसरी, तीसरी तथा जोयी श्रीणमां के वस्तुमां का न्नाधार वस्तुमों की उपभोक्ता के साथ निकटता तथा सम्बन्ध की प्रस्तवात है। उदाहरणाणं, दूध जो उपभोक्ता के साथ निकटता तथा सम्बन्ध की प्रस्तवात है। उदाहरणाणं, दूध जो उपभोक्ता की न्नावरक्ता ची प्रस्तव करते के कारण उपभोक्ता के निकटतम है प्रस्तु करते के कारण उपभोक्ता के विवाद का कारण गाम दूसरी केंग्री की वस्तु होगी। यह उपभोक्ता से दूध के हारा सम्बन्धित है। उस कारण जास करते के हार सम्बन्ध का कर दूध देती है। इस कारण जास हमरी केंग्री को न्याप्त का स्त्र कर स्त्र केंग्री को न्याप्ति कर साथ कर दूध देती है। इस कारण जास हमरी केंग्री के न्याप्त कर करते होता स्त्र कर का निकटतम तथा सेत उपभोक्ता से हम कर स्त्र कर का निकटतम तथा सेत उपभोक्ता से हम कर समु ने वस्तुमों के वर्गोकरण की हम सम्वन्ध सेता हो स्त्र कर सम्बन्ध सेता स्त्र साथ स्त्र कर सम्बन्ध सेता सेता स्त्र करता है। वस्तुमों के वर्गोकरण सम्बन्ध स्त्र करता है। वस्तुमों के वर्गोकर समम्बन्ध सकता है।

<sup>6</sup> Value is "the significance which concrete goods or group of goods gain for us through the fact that in the satisfaction we are conclous of a dependence upon the disposal of them"

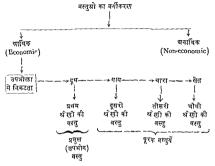

वस्तुमी के वर्षीकरण के द्वारा मैगर ने Theory of Imputation का प्रिताबन किया है। इस सिद्धान्त के मनुभार नीची प्रेगी (lower orders) की बस्तुधी का मूल्य प्रथम प्रेगी अथवा उपमीन वस्तुधी के मूल्य प्रथम में स्वी अथवा उपमीन वस्तुधी के मूल्य प्रथम महस्व से प्राप्त होता है। यदि उपमीक्ता इस का उपमीन करना बन्द कर देने तो गाय, बारा तवा नेत इस्थादि सोगी वस्तुधी का वह गुण समान्त हो जावेगा जिसके कारण वे प्राप्तिक वस्तुव कहनाती हैं।

प्रधंनास्त्र के प्रध्यमत को रीतियों के विषय पर सेगर ने इतिहासनादों मध्यश्राय, जिसने रिकार्डोबारी निगमन प्रशासी को समाप्त करते एकसास आपमन प्रशासी को समाप्त करते प्रशंना आपमन प्रशासी को आपने के करते हिस तस्य के मैं मिर-यानीवर बाद-विवाद ने प्रायिक विचारों के इतिहाम से काफी प्रसिद्धि प्राप्त करती है। प्रपत्ती १८६६ के प्रशासित प्रस्तक 'Inquiries into the Method of Social Sciences and particularly Political Economy' से मैगर ने निगमन वासाममन रीतियों के लाभी की विरान कर के ल्यारना की वासा प्रविद्ध कर्मन प्रशंकारनी प्रशंक वासा प्रायिक कर्मन प्रशंकारनी प्रशंक वासा प्रायिक कर्मन प्रशंकारनी प्रशंक वासा समित्र का वहां प्रायोग का प्रशंकारनी प्

संस्थापक सम्प्रदाय तथा इतिहासवादी मम्प्रदाय को पारस्परिक रूप के पूरक बना कर एक दूसरे के निकटतम लाने का प्रयास किया ।

# २. फ़िड़िक बान बीज़र (१८४१ ई०-१६२६ ई०) (Freidrich Von Wieser)

नोजर'को प्रसिद्धन सम्प्रदाय का दूसरा स्तम्य कहा जा सकता है। वे मैंगर के दागाद वे तथा मैंगर के वियना विश्वविद्यालय के अर्थसाहक विश्राग के अर्थसाहत के पद ते १९०३ ई० में अवकाश प्राप्त करने के पदचानु स्वय इस पद पर निषुक्त हुवे थे। इस प्रकार के वियना विश्वविद्यालय में अर्थसाहक विश्राग के

१२१७ ई० में उनकी धास्ट्रिया के संसद (Upper House) में निमुक्ति हुई तथा Austro-Hungarian Empire के ग्रन्तिम दो मित्र मण्डलों में उन्होंने वडी योग्यता के साथ बारि उस मधी का कार्य समयन क्या था। वे एक मृत्र विवास के ये तथा उनका इंग्टिकीण मैंगर व बॉम बावक की नुलना में अधिक विन्तृत था।

उनके लेखन कार्यों में निम्नलिखित पुस्तके उल्लेखनीय हैं।

- 1 Ursprung und Hauptgesetze des Wirtschaftlichen Werthes (The Origin and Principal Laws of Economic Values), 1884.
- 2 Der Naturliche Werth (Natural Value), 1839. इस पुस्तक का १७६६ ई० मे अगरेजी गापा में विलियम स्मार्ट द्वारा अनुवाद किया गया था।
- 3. Theorie der gesellschaftlichen Wirthschaft (Theory of Social Economics), 1914. इस पुस्तक का भी १६२७ ई० में अनुवाद किया गया था। उनकी मृत्यु १६२६ ई० में हुई थी।

<sup>7.</sup> बीजर का जन्म १६५१ ई० मे वियना में हुआ था तथा उनके जीवन का विषकां समय भी वियना में ही व्यतीत हुमा था। विवाधीं काल में उनकी इतिहाम तथा समाज विज्ञान में हीन होते हुमें भी उन्होंने व्यवहार वास्त्र के अध्ययन किया था तथा १९७४ ई० में वियना विष्वविद्यालय से बी० ए० की उपाधि प्राप्त को थी। तत्त्रकांत्र उन्होंने २ वर्ष तक बाम बावर्क के साथ जर्मनी में इतिहासवाधी सम्प्रदाय के में त्राप्त की स्थाप स्म में भीज, हिस्टकगान्द तथा रोघर, की देख रेख में यर्थसात्र का अध्ययन किया था। ऐतिहासिक अपुस्तान में ही होने हुमें भी वीजर इतिहासवाधी सम्प्रदाय के अनुमाणी तथा समर्थक नहीं थे। १८०५ ई० में वे भेग विश्वविद्यालय में मिनुक्त हो गये तथा इती विव्यविद्यालय में १९०६ ई० में वे राजनीतिक अर्थसाह्य के भोजेंगर वन गये थे। १६०३ ई० में अब नीगर ने वियना विश्वविद्यालय से राजनीतिक अर्थसाह्य के प्रविद्यालय से पर की अपवच्चा प्राप्त किया तब बीजर को वियना विश्वविद्यालय में राजनीतिक अर्थसाह्य के स्वयंत्राह्य के स्वयंत्र

ष्रध्यक्ष के रूप मे कैंगर के उत्तराधिकारी थे । मामाग्यतः ब्राहिन्यन सम्प्रदाय का सदस्य होने के नाते बीजर ने मैंगर के व्यक्तिपरक विश्तेषण् (subjective analysis) का हो समर्थन किया वा ।

बीजर की प्रथम महत्वपूर्ण पुस्तक 'Ursprung und Hauptgesetze des wittschaftlichen Werthes (The Origin and Political Laws of Economic Value) थी। इस पुस्तक से बंजर ने मैगर के सामान्य विचारों का समयेन किया है। परस्तु बीजर ने मेगर के विचारों का केवल ममयेन ही नहीं किया बहिक उनमें सुवार करके उनका विकाम भी किया। संवेष्ठयम थीजर ने Grenzuutzen शब्द, जिनका सर्थ मीमान्त उपयोगिता है, का प्रयोग किया हम सिह्म के को सीमान्त उपयोगिता सम्प्रदाय का दूसरा नाम देने का अर्थ यीजर ने ही प्राप्त है।

वीचर ने मैंगर के इस मीलिक कवन का समयंन किया कि किसी वस्तु वां मूल्य इस कारण होता है नयों कि वह प्रस्थक रूप वे आवश्यकता की पूर्ति करनी है तथा इस कारण उपभीग सन्तु होते हैं। उत्पादन वस्तुधी को मूल्य प्राप्त होने का एकमान कारण यह है कि इनके द्वारा उपभोग वस्तुधी का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार बीजर ने मैंगर वी Theory of Imputation का समर्थन किया। परन्तु वीजर ने Theory of Imputation में महत्वपूर्ण सुधार भी किये। उन्होंने इस मिदानत का उत्पत्ति के साथनों—भूमि, यम, पूँ वी—के पारितोपिको—वेतन, व्यापन, कामान-को व्यापन करने के लिये भी प्रयोग किया तथा यह स्पष्ट किया कि उत्पत्ति के साथनों ने पूर्तित मार्ग में परिवर्तन होने पर उनके मूल्यों—परितोपिको—में भी परिवर्तन होने पर उनके मूल्यों—परितोपिको—में भी परिवर्तन हो जावेंगे।

मन्यका सिद्धान्त

ब्रम्बुमां को पूर्य वहा से प्राप्त हैं हुम प्रश्न का उत्तर देते हुमें बीजर वहाँ हैं कि यह उनकी उपयोगिता से प्राप्त होता है। परन्तु बीजर ने यह बनताता कि परिधिविद्यों में परिवर्तन होने पर वस्तुकों की उपयोगिता में भी परिवर्तन हों जाते हैं। उपयोगिता में भी परिवर्तन हों जाते हैं। वीजर के विचारातुसार वस्तु वा भूल्य उपयोगिता की साथरावकता हो जाते हैं। वीजर के विचारातुसार वस्तु वा भूल्य उपयोगिता की साथरावकता की दीव करने वी दाकि पर साधारित होता है। वीजर ने यह बतलाने ना प्रयाप किया कि वर्त-वेंस उपयोगिता की वस्तु की प्रथिक इसाईया प्राप्त होती जाती है वेंगे-वेंस उपयोगिता को वस्तु की प्रथिक इसाईया प्राप्त होती जाती है वेंगे-वेंस उपयोगिता की वस्तु की होने के कारण सत्त्रों परिवर्त होती जाती है तथा पह सीमा ऐसी सा जाती है कि सत्त्रोप पूरा में बदल जाता है। परन्तु साविक वस्तुकी वी पूर्ति दीमित होने के कारण स्वतिभागा इतनी अधिक नहीं होती कि उपभोगता वो इस स्थिति का प्रमुचन हो। पूर्ति के मीमित होने के कारण स्विक्त विद्यागित की उस सीमा तक ही हो साता विद्वा वी सीमत होने के कारण स्वत्व विद्वा वी साम विद्वा की साम स्वत्व की सीमत होने के कारण स्वत्व विद्वा वी सीमत होने के वारण स्वत्व विद्वा विद्यागत स्वत्वों की उस सीमत विवर्त वी सामत विद्यागीत की उस सीमत का हो है। साता है

जहाँ पर वस्तु का मूल्य उसकी सीमान्त उपयोगिता के समान होता है । इस प्रकार चीजर ने मूल्य के व्यक्तिपरक अथवा मनोविज्ञानवादी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया ।

मूल्य के तिहानत के बाँच में बीजर का विशेष योगदान मैं मर द्वारा प्रति-पादित Theory of Imputation में उपयुक्त सुवार करना था। मैं घर ने इस प्रमुख तिहानत को प्रतिपादित किया था कि प्रवम क्रम (First order) को वन्तुको, अथवा जिन बस्तुकों का प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है, में मूल्य प्राप्त करने की विशेषता होती है। उत्पत्ति के उन सभी साधनों का गूल्य, को प्रवम कम भी वस्तुकों का उत्पादन करते हैं, नीचे कम (lower order) की वन्तुकों व साधनों के मूल्य के रूप में व्यवस्त करते हैं, नीचे कम (suraru में बीजर ने निमन प्रकार विकार है।

"उत्पत्ति का प्रत्येक साधन, प्रत्येक यन्त्र, प्रत्येक मूलण्ड अथवा कच्ची सामग्री का दुकडा, अम को प्रत्येक सेवा उद्योग मे सभी साधनों के प्रवक-प्रथक योग-दान का प्रत्येक हैं। इस योगदान का उद्योग मे बस्तु के उत्शादन के रूप मे हुछ परिद्याम प्राप्त होता है तथा प्रत्येक सहयोगी साधन को परिद्याम का कुछ हिस्सा प्राप्त होता है। इस हित्से के मूल्य पर ही साधन का मूल्य निर्भर होता है"। विजय ने साहित्यन सम्प्रदाद के मूल्य के व्यक्तिपत्क विद्यान्त को ध्यक्ति तक ही सीभित नहीं रखा था; बस्कि उन्होंने इस मिद्धान्त को समस्त समाज की अर्थस्थानस्था मे भी लागू करने का मरसक प्रयास किया था।

विजय मूल्य के श्रम सिद्धान्त के कट्टर प्रालोचक थे। वे प्रायंक उस सिद्धान्त को जिल्लमे उरायादा क्याय को मानव श्रम के रूप में विचारा जाता था एक बहुत ही गलत विचार समक्ते थे। उनका कहना था कि उत्पत्ति के श्रम्य साथ को से इन्कों बन्दुमों—ध्य द्वारा बनी बन्दुमों—से मूल्य प्राप्त होता है। उन्होंने सन्दुमों के श्रम्य को भी इन्कों बन्दुमों—ध्य द्वारा बनी बन्दुमों—से मूल्य प्राप्त होता है। उन्होंने सन्दुमों के श्रम को सीमान्त उपयोगिता के रूप में विचारा है। उनका कहना था कि "जहां श्रम का निवम लागू होता है वहा उपयोगिता मूल्य का स्थान होती है। इसी प्रकार वीजर ने सिला है कि "को श्रमित उपयोगिता मूल्य का मायक इति है। इसी प्रकार वीजर ने सिला है कि "को श्रमित अप का विचार कि विच्हुमों का पूर्य मीमान्त इनिष्ठ के उत्पारन स्थाय द्वारा निर्धारित होता है, को बस्तु की सामान्त उपयोगिता ना स्थान इनिक है उत्पारन स्था द्वारा निर्धारित होता है, को बस्तु की सीमान्त उपयोगिता ना स्थित उत्पारन व्यय द्वारा निर्धारित होता है, को बस्तु की सीमान्त उपयोगिता ना स्थी एक विचार कर हि कि सर्थायित उत्पारन व्यय मूल के सामान्य सीमान्त उपयोगिता ना स्थान विचार का ही एक विचार कर है।

<sup>8. &</sup>quot;Every means of production, every tool, every poses of land or raw material, avery service of labour, represents a share in an undertaking. This share contributes to the result of the windertaking and consequently gets ascribed to it a quota of the result, and upon the amount of this result its value must depend" (Wester: Der naturtiche Werth. p. 1.

वीजर ने स्रमंद्रास्त्र का विस्तृत स्रयं ितमा है। इस सम्बन्ध मे भीजर की पुस्तक Theorie der gesellschaftlichen Wirthschaft (Theory of Social Economics) जनकी सर्वोद्यम पुस्तक थी। स्नास्त्र्यन सम्प्रदाय के साहित्य में इस पुस्तक को वही जड़क स्थान प्राप्त है जो स्थान मित्र की पुस्तक Folucal Economy को संस्थापक सम्प्रदाय के ब्राधिक साहित्य में प्राप्त है। इस पुस्तक की प्रवास करते हुने प्रविद्ध समरीकी स्रयंशास्त्री W. C. Mitchell ने इस पुस्तक के सँगरेजी भाषा में A. F. Hinrichs द्वारा किये गये स्नृवाद की प्रस्तावना में इस प्रकार तिला है

"Wieser's Social Economics holds a place in the literature of the Austrian school such as John Stuart Mill's Political Economy holds in the literature of classical theory. It sums up, systematizes, and extends the doctrines developed by the founder of the school, the author and his fellow workers "9

एक प्रकार से बीजर की यह पुस्तक मिल की पुस्तक की तुलना में उत्तम यो क्योंकि मिल की पुस्तक सस्यापित सिद्धान्तों की पुत्तक ही थी परन्तु बीजर की पुस्तक मूल लेखन कार्य या तथा लेखन के प्रति विषय के गहन प्रध्ययन का प्रतीक थी। परन्तु हुआंग्यवा पुरत्क के १६१८ ई ॰ में लडाई के समय में प्रकाशित होने के कारण इतकी धोर पाटकों ना पर्याप्त मात्रा में ध्यान प्राक्रित तही हुआ। १६२४ ई ॰ में जब पुन्तक का दूसरा सस्करण प्रकाशित हुआ तथा जब १६२७ ई० में पुस्तक का सगरेजा भाषा में अनुवाद प्रकाशित हुआ वक प्रयोगित का ध्यान पुस्तक की स्रोट साक्रियन हुसा तथा लेखन की प्रतिद्ध प्राप्त हुई।

भीजर की यह पुरतक चार पुरतको प्रथवा लच्छों में विभाजित है। प्रथम पुरतक करन अर्थन्यवस्था के सिद्धान्त (The Theory of Simple Economy) की, जिसको आधारियाला आर्थिक गृतुष्य है, विवेचना है। इस पुरतक में नागक आवर्यकताओं, इनकी पूर्ति तथा निष्य आवर्यकताओं, प्रतिके प्रतिक में नागक आवर्यकताओं, इनकी पूर्ति तथा निष्य आवर्यकराओं मादि व्यवित्तपरक तथ्यों की व्याख्या तथा आर्थिक विद्यवित्तपा में इत स्वत्त के कहाल की व्यव्यापता की गई है। सरक अर्थन्यवस्या, जिसकों केन्द्र व्यक्ति है, का लक्ष्य प्रपास नव अधिकतम उपयोगिता की प्राप्ति है। बीजर की सरल अर्थन्यवस्या में मनुष्य की आर्थिक क्रियाधों का उद्देश अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना है। जिस सरल अर्थन्यवस्या का वित्रस्य जीजर ने क्या है इसमें मूल्य के नियम व एकाधिवार की प्रमुख नियम वाही है तथा व्यक्ति निवेकशील है तथा महत्व के नियम व एकाधिवार की मुनत है। लेकक ने ऐसी अर्थन्यवस्था के

म्रन्तर्गत व्यक्ति के व्यवहार का ग्रष्ययन किया है तथा व्यक्ति के इस व्यवहार की व्यावक घोषित किया है जो सभी स्थानों पर पाया जाना चाहिये।

दूसरी पुस्तक, जिसका सीर्पक 'Theory of Social Economy' है, में बीजर ने उस रेपीया अर्थव्यवस्था का अव्ययन किया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने तिज्ञी हित अपवा स्वार्थ का पालन करता है, जहां अस्तुक्ष में मूल्य प्रतियोगी व एकांविकारी बाजारों में निर्धारित होते है, जहां इस्तुक्ष में मूल्य प्रतियोगी व एकांविकारी बाजारों में निर्धारित होते है, जहां इस्तुक्ष के ममान पूर्वीवारी विनिमय की संस्थाये उपस्थित हैं पिया जहाँ राज्य व्यक्ति के निजी हित के रास्ते में कोई बाधाये उपस्थित नहीं करता है। यह पुस्तक अन्य पुस्तकों की तृत्वामा में अधिक सम्यायी इस्ते २१६ पुष्ट है) तथा अधिक सम्यायो है। प्रकृति समुद्धारी की प्रकृति तथा उनके प्रन्तास्थी को अर्थव्यवस्था में आर्थिक सम्यायो की प्रकृति तथा उनके प्रन्तास्थी का अप्ययन किया है।

तीसरी पुस्तक, जिन्नका शीयंक "Theory of the State Economy" है तथा जिसमें कुल केवल १४ पुटत है, में बीजर ने समाज में राज्य हस्तक्षेप की व्यास्था को है तथा व्यक्ति इस राज्य हस्तक्षेप के स्वधीन होता है। राज्य समाज में जन साधाररण के हित में अनेक आधिक क्रियामों को मपन करता है। राज्य दन कार्या पर हुत व्यय को करो के हारा प्राप्त करता है। वीजर का कहना है कि राज्य-नियमित सर्वव्यवस्था में भी उपगीणिता सिद्धान्त ठीक उसी प्रकार है लाजू होता है जिस प्रकार से यह सरस्त अर्थव्यवस्था में, जिसमें राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षंप नहीं करता है, लागू होता है। अधिकतम उपयोगिता के सिद्धान्त के प्राप्ता पर राज्य यह निर्णय करता है कि हमें कीनसे कार्यों को समाज में सपस करना चाहिये तथा व्यवस्थ को पूरा करने के लिये कि

जीयी पुस्तक, जिसका शीर्षक "Theory of World Economy" है तथा जिससे कुल २५ पृष्ट हैं, से बीजर ने बस्तुओं के सन्तर्राज्ञीय मुखी, स्वर्ध प्रवाह— स्वायत व नियंत — पुमतानसेय, सायात-नियांत करो इत्यादि जन स्वाधिक सायात नियंत — करो के पक्ष पिक सम्बद्धां की विवेचना की है जो एक विदेशी-व्यापार प्रयंज्यस्या (open economy) म उदाज होती है। वे स्वदेशी उद्योगों को सरक्षाण प्रवान करने के पक्ष में से तथा उनके विचाराजुमार यह सायात करों के द्वारा किया जा सकता था। इस प्रकार धोजर की पुस्तक 'Social Economics' एक ब्यायक लेखन कार्य है जिसमें तेखक ने यह मिद्ध करने का प्रयास किया है कि ममुष्य की कार्यक कियाशों का सकत्, न क्षेत्र सारत सर्थव्यवस्था में बीक्क विद्वा सर्थव्यवस्था में भी, अपनी बाधस्यकताओं की पूर्ति करना होता है। यह लक्ष्म व्यक्ति का ही नहीं बहिक समाज के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का भी होता है।

इ. यूजिन वान बॉम-बावर्क (१८५१-१६१४ ई०) (Engen Von Bohm Bawerk) याँन बावकं । आस्ट्रियन सम्प्रदाय के तीसरे स्तम्भ असंशास्त्री थे। भैंगरेजी भागोजिद्यान बावकं के नाम में सेगर तथा बोजर की अपेका प्रशिवत है। वे भागोजिद्या अपेक्षास्त्र पर माक्रमण करने तथा व्याज के सिद्धान्ती का खालोजनास्मक ब्यावन इनिहास सिक्षने के लिये प्रशिद्ध हैं।

अपनी १८८४ ई० में प्रकाशिन पुस्तक 'Geschichte und Kritik der Kapitalzins Theorien' [History and Crutcusm of Interest Theories) में बावक ने स्थान के मगरूर प्राचीन विद्धारतों की आसोचना की या । या वर्ष पठवात 'सद्य ई० में प्रकाशिक अपनी हुमरी पुस्तक 'Positive Theorie des Kapitales' (Fostuve Theory of Capital) में बावक ने सूचने नमें स्थान के मिद्धारत को प्रतिपादित विद्या था। बावक के ब्याज के मिद्धारत को प्रतिपादित विद्या था। बावक के ब्याज के मिद्धारत को प्रतिपादित करने के दे मुख्य काररण थे। प्रयम, वे ब्याज के निर्धारण में सीमानत प्रयोगिता के सिद्धारत का प्रयोग करने के इच्छुक थे। दूमरे, वे मानसं के बढते हुये प्रथम को नष्ट करने के इच्छुक थे।

<sup>10</sup> बाम बावक का जग्म १०५१ ई० में मोराव्या (Moravia) नामक स्थान में हुआ था। वात्रक ने नियना विश्वविद्यालय से कातून की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने जेना, होड्सवर्ग तथा लेपिका विश्वविद्यालयों में राजनीतिक. ग्रर्थेबास्त्र का अध्ययन किया था। १८८१ ई० से लेकर १८८६ ई० तक वे University of Innsbruck में प्रोक्तेगर रहे थे। वे १८१५ ई० में वित्तमत्री नियुक्त हुये तथा इस पद पर वे १६०४ ई० तक रहे। वित्तमत्री के रूप मे उन्होंने अपनी योग्यना का परिचय दिया तथा वे एक सफल वित्तमत्री सिद्ध हुये। १६०४ ई० में सरकारी नौकरी को छोडकर वे वियमा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हो गये। उनकी प्रसिद्ध पुस्तको मे २ खण्डो में प्रकाशित Capital und Kapitalzins (Capital and Interest Theories, 2 Vols ) उल्लेखनीय है। प्रथम खण्ड जिसका शीर्षक Geschichte und Kritik der Kapitazins Theoria (History and Criticism of Interest Theories) है, १८८४ ई० मे तथा दूसरा खण्ड जिसका शीर्षक Positive Theorie des Kapitales (Positive Theory of Capi-ता है १८-८ ई० में प्रकाशित हुमा था। ये बोने पुस्तके काफी सफल तिद्ध हुई थी तथा बावक के जीवन काल में ही इनके कई मह्मरण ही चुके थे। दोनों ही पुस्तकों का गुजास्मी विश्वविद्यालय के प्रोक्तेशर विल्यम स्मार्ट ने १८६० रें व १८६१ रें 6 में अनुवाद किया था। प्रथम लण्ड के अनुवाद का शीर्षक 'Capital and Interest' तथा दूसरे लण्ड के अनुवाद का शीर्षक 'Postive Theory of Capital' या। बावक का प्रसिद्ध लेल 'Outlines of the Theory of Commodity Value' १८८६ मे प्रकाशित हुमा या। उनकी पुस्तिका 'Karl Marx and the Close of His System' मानमी-बाद की स्नालीचना है। उन्होने स्नमरीना व सुरोप की श्रनेक स्नाथिक पश्चितायों में लेख लिये थे।

बॉम बावर्क के व्याज के सिद्धान्त का साराज यह है कि व्याज की उत्पत्ति मनुष्यों द्वारा वर्तमान उपभोग को भावी उपभोग की अपेशा अधिक महत्व देने के काररा होती है। प्रत्येक सनुष्य का स्वभाव अथवा मनोबृति ऐसी होती है कि उसके लिये वर्तमान यावश्यकताओं की पूर्ति भावी आवश्यकताओं को पूर्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। दूसरे सब्दों में वर्तमान सन्योग अथवा उपभोग की अपेशा अधिक सहत्वपूर्ण होती है। उपभोग पर कुछ बट्टा वगता है, अर्थात् मनुष्य को अपने वर्तमान उपभोग को अधिया में स्थमित करने के विथे कुछ प्रलोभन देना आवस्यक हो आता है। यही बट्टा अथवा प्रशोमन ब्याज है जो वयतकत्वाधी को वयत करने के विथे प्रेरित करने के गिर्म गाल होना चाहिये।

परन्तु प्रस्त यह है कि मनुष्य वर्तमान उपभोग प्रयवा सन्तोप को भावी उप-भोग अथवा सन्तोप की अपेक्षा क्यों अधिक महत्व देते है ? वॉम बावर्क के मता-नुसार मनुष्यों के ऐसा करने के निम्मलिखित तीन कारण है।

- (१) अविष्य के श्रितिक्ष्यत होने के कारणा अविष्य की श्राद्धा का पूर्णकर से मूल्याकन करना गम्भव नहीं है। मनुष्य स्वभाव से ऐसा प्राणी है कि वह निक्चित को श्रातिक्ष्यत को श्रेपका प्रथिक महत्व देता है। इसी कारण ममुख्य करें किये स्थित करने के विशे त्यार महोत्र श्रेपका कर के स्थित करने के विशे त्यार नहीं होते हैं। मनुष्य वर्तमान के सम्बन्ध में निक्षित रूप से यह जानते हैं कि वे उपभोग करके सत्त्योग प्राप्त कर सकते है। परन्तु अविष्य का कुछ बता नहीं होता है, मनुष्य उपभोग कर सकते है। परन्तु अविष्य का कुछ बता नहीं होता है, मनुष्य उपभोग कर सकता श्रेपका स्थवा नहीं होता है, मनुष्य स्था स्थिता र तहीं हो पाया है तथा वर्तमान की अपेशा अविष्य में मृत्यु की सम्भावना प्रथिक होती है।
  - (२) वर्तमान मावस्यकताये भविष्य की बायस्यकतायो की अपेक्षा अधिक बलवान होती है तथा मनुष्य को उनकी सन्तुष्टिभ होने पर कष्ट का ब्रनुभव होता है।
    - (३) वर्तमान वस्तुये भावी वस्तुस्रो से विशिष्ट रूप से थे प्ठे होती हैं।

उपरोक्त प्रथम तथा दूसरे कारणो का सम्बन्ध वचतकत्ताच्रो को मनोबृत्ति से होने के कारण इस विद्धान्त को ब्याज का मनोविज्ञानवादी सिद्धान्त भी कहा जाता है।

न्याज का यह सिद्धान्त नम से कम दो कारणो से महस्तपूर्ण है। प्रथम, यह सिद्धान्त उस्तरक तथा अनुसारक दोनो प्रकार के ऋषों पर न्याज प्रास्तहोंने के कारण को समझता है। न्याज की केता उस्तारक सिद्धान्त ने स्थाज की केता उस्तारक ऋषों के सावज्य में द्यावक की हैं जबकि ऋषा लेता वारा ऋषा को उस्तारक ऋषों के सावज्य में व्यावक की हैं। इस प्रकार के स्थाज के बारे में सीमान्त प्रयोग में न लाने पर भी व्याज देता है। इस प्रकार के स्थाज के बारे में सीमान्त

उत्पादकता ना सिद्धान्त फुछ नहीं कहता है। यह घ्रमाव इस सिद्धान्त मे दूर हो जाता है। उत्पादक तथा धनुत्पादक पूँजी पर ब्याज इसीलिये देना पड़ता है क्योंकि ऋख-दाता दोनो प्रकार के ऋखें देने में वर्तमान सतीय का त्याग नरता है। उसे इससे कोई तात्पर्य नहीं है कि उत्तरे त्याग के कलस्वरूप प्राप्त ऋखें कर कर के ऋखें तेने वाले ने कि प्रकार प्रयोग किया है। दूसरे यह सिद्धान्त इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि यदि साहमी धपनी है। दूसरे यह सिद्धान्त इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि यदि साहमी धपनी हो ब्यक्तिगत बचत को अपने कामों में लगाये तो उस धन पर ब्याज क्यों दिया जाना चार्डिये।

### ग्रास्टियन व संस्थापक सम्प्रदायों के मध्य सम्बन्ध

यथिप श्रास्ट्रियन सम्प्रदाय के श्रयंगास्त्रियों ने स्मिय, रिकार्डों तथा श्रय्य अपंतास्त्रियों के मूल्य के उत्पादन व्यय सिद्धार्यों को मालीचना करके उनके स्थान पर मूल्य के व्यतिपरक सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, परन्तु उत्तक स्थानिय अपंतास्त्र स्थानिय स

स्रास्ट्रियन प्रर्थवास्त्रियों का मुख्य उद्देश्य सस्वापित स्राप्तास्त्र में मुखार करके इसने दोपों से मुक्त करना या। उनके सिद्धान्त सस्वापित स्राधिक सिद्धान्तों के पूरक है, प्रतियोगी नहीं। सस्वापित स्रायंतास्त्र के दोपों को दूर करके बास्त्रव में उन्होंने नव सस्याश्कवाद के उस स्रान्दोलन का श्रीमण्णेत निया जिसका परिकास नर विकेश्त (Kont Wicksell), एक्केड मार्गाल (Alfred Marshall) सवा चीमू (A. C. Pigon) के नुश्रन हापो द्वारा हुसा था। मार्गल ने स्रपने मृत्य सिद्धान्त में उत्पादन स्वय यथा उपयोगिता दोनों को समान महस्य दिया था। इस सस्य की स्यास्त्रा करते हुये कि सस्यापित सर्यकास्त्र नया स्रास्ट्रियन सम्प्रदाय के द्रयंतास्त्र में कोई निरोध नहीं है प्रो॰ हैने ने स्रपनो पुस्तक 'History of Economic Thought' में निम्न प्रकार निया है।

"After all has been said, it is nevertheless true that the Austrian School's economics is essentially "Classical" This appears in their

opposition to Socialism and Historicism. It appears in the fact that their main ideas were soon to be combined with classical doctrines to establish a Neo-classicism. After all, classicism rested upon a philosophy and a psychology. The Austrians in their large element of materialism, their individualism, and their hedonism, were at one with the classical economics."

# ग्रास्ट्रियन सम्प्रदाय का प्रभाव

यशिष आज आरिहुजन सम्प्रदाय की विचारधारा लगभग एक सानाब्दी पुरानी है पन्नतु आज भी अर्थशास्त्र विज्ञान मे इस विचारधारा के गहरे प्रभाव के विन्हें विचामान है। सीमान्त उपयोगिता का विचार आज भी वर्तमान मृह्य सिखानत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज अर्थशास्त्र की सभी पाठ्य पुस्तकों में मीमान्त उपयोगिता के सिखान्त भी ज्याद्य पाई जाती है। यह इस सब्द का परिसर्ग है कि आस्ट्रियन सम्प्रदाय के अर्थगास्त्र में इसकी १०० वर्ष पद्मात् भी जीवित रखने वाले मूल तत्व विचामान है। इसके अतिरिक्त मास्ट्रियन सम्प्रदाय के अर्थगास्त्र में इसकी १०० वर्ष पदमात् भी जीवित रखने वाले मूल तत्व विचामान है। इसके अतिरिक्त मास्ट्रियन सम्प्रदाय के अर्थगास्त्रियों ने इतिहासबारी सम्प्रदाय के अर्थगास्त्रियों से काफी समय तत्त सम्प्रदाय के स्वाधार्य अर्थगास्त्र की स्वाधार्य अर्थगास्त्र की विचारों के स्वाधार्य अर्थगास्त्र तथा पूर्वीवाद की स्वाधार्य अर्थगास्त्र तथा पूर्वीवाद की महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहेगा।

## विशेष भ्रध्ययन सूची

- 1. L H. Haney : History of Economic Thought,
  Chapter, XXXI.
  2 P. C. Newman The Development of Economic
- Thought, Chapter, XXI.

  Leo Rogin : The Meaning and Validity of Eco-
- 4. J. F. Bell nomic Theory, Chapters, 12 and 13 A History of Economic Thought,
- Chapter, 19.
  5. Robert Lelachman : A History of Economic Ideas.
- Chapters 10 and 11.
  6. Spengier & Allen : Essays in Economic Thought,
- Essays Nos. 24 and 24,
  7. Eric Roll ; A History of Economic Thought
- 7. Eric Roll ; A History of Economic Thought Chapter, VII.

II L H. Haney . History of Economic Thought p 630.

8 J. M Ferguson

: Landmarks of Economic Thought, Chapter, XII

9. S. H. Patterson

. Readings in the History of Economic Thought, Part IV, 2.

10. J A. Schumpeter

: History of Economic Analysis, pp 827 and 844.850.

11. W. A Scott

: Development of Economics, Chapter, XXI

12. George J. Stigler : Production

Production and Distribution Theories, Chapter, VII.

### प्रदत

 "In the early seventies began a noteworthy series of attempts to reconstruct some of the leading doctrines of political economy on a basis in many respects different from that on which the classical economists built".

(Scott)
Explain fully the above statement, with special reference to the contribution made by the Austrian School to economic thought.

- ( स्रागरा, १९४०; १९६०; राजस्थान, १९५५ )
- 2. Bring out clearly the contribution to economic thought of the Austrian School with special reference to Menger ( সান্য, १६५१)
- Give a brief and critical account of the theories of the Austrian School,

( ग्रागरा, १९५४,१६५६ )

 Explain the view that in respect of fundamentals the Austrian School was complementary rather than antagonistic to the Classical School.

( श्रागरा,१६५८ )

- 5. Evaluate the contributions of the Marginal Utility School.
- 6. Discuss Bohm Bawerk's contributions to the theory of value and capital

(कर्नाटक, १६५६)

 Explain the subjective theory of value of the Austrian School

(कर्नाटक, १६५०)

8. Critically examine Bohm Bawerk's theory of roundabout methods of production. In what manner does it lead to the emergence of interest?

( अलोगढ, १६५६ )

9. Assess the positive contributions of Austrian School to the development of economic theories.

राजस्थान, १६४६: १६६० )

10. But among the great achievements of which our science can be proud his (Bohm Bawerk's) was one of the greatest.' (Schumpeter) Examine this statement and assign to Bohm

Bawerk his proper place in the history of economic thought. ( राजस्थान, १६६१ )

- 11. Explain Bohm-Bowerk's theory of capital and interest, ( अलीगढ, १६५६ )
- 12. Bring out the salient characteristics of the theory of capital of Austrian School.

/arafrara ocuc \

#### ग्रध्याय २६

## गरिगतय सम्प्रशय

#### (The Mathematical School)

भागतय सम्प्रदाय सीमान्त उपयोगिता प्रथवा व्यक्तियरक सम्प्रदाय की ही एक शाला है। इन सम्प्रदाय के धर्षशास्त्रियो, जिनमे फ्रांसिक्षी धर्पशास्त्री भोगस्टिन कोनों (Augustin Courtot), ग्रेगरेज प्रथ्वास्त्री विस्थम स्टेन्ले जेनस् (Vill-) am Stanley Jevons), जर्मन धर्पशास्त्री हरमन हैन्स्क गौसन (Herman Heinnich Gossen), प्रमित्र कांसीक्षी अर्थशास्त्री हित्रन बातरस (Loin Walras), स्वीउन के प्रयंशास्त्री गम्टन कंसल (Gustav Cassel) तथा प्रमिद्ध प्रमर्शको सर्थवास्त्री इविंग फिलार (Irving Fisher) इत्यद्धि समित्रिल हैं, के सर्थशास्त्र की प्रमुख विनयेगत यह है कि इन अर्थशास्त्रियों ने प्रयंशास्त्र में मिलान कर कम्बद्ध प्रयोग किया है। इस अध्याय वा उद्देश गिरावर सम्प्रदास्त्र के विकास तथा गिरावर सम्प्रवाय के प्रमुख सदस्यों के स्नाधिक विचारों की स्थास्या करना है।

### एन्टोइन स्रोगस्टिन कोर्नो (१८०१ ई०-१८७७ ई०) (Antoine Augustin Cournot)

सिंद क्रांसीनी गणित-वास्त्रज्ञ व वार्धनिक भ्रोगोस्टिन कोर्नो गणितथ अर्थनास्त्र के क्षेत्र में मन्दियक थे। ब्रांच सभी यह स्वीकार करते हैं कि गणितिब मन्द्रयाथ में भ्रोपीन १-३३ ई.० में कोर्नों की प्रसिद्ध पुल्तक 'Recherches sur les Principles mathematiques de la theorie des richesses'

<sup>1.</sup> कोनों की यह पुन्तक जन पुत्तकों की असकताता ना, जो अपने समय से आगे होती है, उत्तम उदाहररा है। कई वर्ष तक हम पुत्तक की एक प्रति की भी विक्री नहीं तो सकी थी। १-६२ ई० में जनता का ध्यान अपनी पुत्तक की बोर साक्ष्मित करने के उद्देश्य ने लेखक ने इंसकी नर्म करने हिम्म प्रति कि प्रति के स्वाचित्र करने के उद्देश्य ने लेखक ने इंसकी नर्म करने हमा प्रति हम स्वाचित्र के स्वाचित्र करने साम प्रति के साम जो प्रति के साम हो आपने हमा साम प्रति के साम की आते के प्रति के साम की प्रति के साम प्रति के साम प्रति के साम की आते के प्रति के साम की प्रति की प्रति की प्रति के साम की प्रति की प्रति की प्रति की प्रति की प्रति के साम की प्रति की प्रति

(Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth) के प्रकाशन के साथ हुआ था। १८३८ ई० में इस महान पुस्तक को लिख कर उन्होंने सामान्य सतुलन विस्तेषण की गिणितिय क्य में ब्यास्था की थी। एकाधिकार की गान्धता के साधार पर कीनों ने माँग के नियम को — यस्तु की माँग उसके मूल्य पर निर्मेश करती है — गिणितिय समीकरण के द्वारा निम्नलिखित प्रकार ब्रह्म किया था।

D=F(p)

कोनों ने यह स्पष्ट किया कि अधिकतम कुल मूल्य अथवा आगम बस्तु की मांग की गई कुल माना को उसके मूल्य से गुरा करके प्राप्त हो सकता है। अपने मूल्य निर्धारता के विदलेषण को एकाधिकारी फर्म की मान्यता में आरम्म करके कोनों ने इस्रिकार (duopoly) के अन्तर्गत भी मूल्य निर्धारता को समस्या का प्रस्थान किया था। कोनों के विचारानुसार इस्रिकार में वस्तु का मूल्य एकाधिकार की गुलना में कम होना तथा यह सूल्य एकाधिकार मूल्य तथा शुद्ध प्रतियोगिता के अन्तर्गत विद्याना मूल्य के मध्य कही होगा। कोनों के मतानुसार वस्तु के प्रति इकाई उत्पादन क्या के कन होने के काररा उद्योग में एकाधिकार स्थापित हो जावेगा तथा पूर्व प्रतियोगिता की उर्दास्थित असामन थी।

यद्यपि कीनों का प्रयास प्रशंसनीय था नयोकि पूर्ण प्रतियोगिता ( को केवल एक फिया है ) की मान्यता को न लेकर कोनों ने मूल्य निर्धारण की समस्या का काव्यवर एकाधिकार व इयधिकार की वास्तिवक परिस्थितियों की मान्यता के अन्तर्गत किया था, परन्तु किर भी कोनों के विवारों का प्रभार न हो बक्ता । १६६६ ईं वे यहँरेंड (Bertrand) ने Journal des Savants नामक पत्रिका में कोनों के विवारों की आलोचना की थी। १६६६ के में प्रकाशित अपनी पुत्तक Principles of Economics में मार्चल ने भी इस की आलोचना की थी। १६६६ के प्रकाशित अपनी पुत्तक प्रमात्र होंचे (Vilfredo Pareto) तथा १६६९ के पे एकवर्ष (Edgeworth) ने भी, यह तर्क प्रस्तुत करके कि उस स्थित में वहाँ केवल दो विकर्ण होंचे हैं मूल्य प्रस्त (untable) होगा तथा पूर्ति में प्रसीमित मात्रा में वृद्धि होने की स्थिति में मूल्य गुरुष भी हो सकता था, कोनों की आलोचना की थी।

कोनों की पुस्तक का १ न १७ ई० में अंगरेजी भाषा में अनुवाद हो पाया था। कोनों के विश्तेष्य में योप होते हुये भी यह कहना सत्य है कि कोनों प्रथम भयंशास्त्री थे जिन्होंने मूल्य निर्धारण का इपिश्वार के अस्तर्गत अध्यतन करने का अप्रधार में थे जिन्होंने मूल्य निर्धारण का इपिश्वार की क्या का उन्होंने यह भी क्यार किया कि मूल्य का जी स्वाराण का विश्वार के प्रधार के प्रयोचना करता है, नहीं सिद्धान्त करना किस कर पीर्थितियों में मूल्य निर्धारण को व्याव्या करता है, नहीं सिद्धान्त अस्त्राधिकार (oligopoly) तथा जिल्लाका एकाधिकार (blattral monopoly) की परिस्थितियों में भी लागू हो सकता है। इस प्रकार यह कहना अनुविस

नहीं होता कि कोनों ने वर्तमान एकाधिकारी प्रतियोगिता सिद्धान्त (monopolistic competition theory) के विकास का सर्वप्रथम श्रीगरोदा किया था ।

> हरमन हेन्रिक गौसन (१८१० ई० १८५८ ई०) (Hermann Heinrich Gossen)

जर्मन लेखक गौसन को सीमान्तवाद (marginalism) का जनक कहा जा सकता है । उन की पूरतक 'Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fliessenden Regeln fur menschliches Handeln' (The Development of the Laws of Exchange among Men and of the Consequent Rules of Human Action), जो १६५४ ई० भे प्रकाशित हुई थी. ने लोगों का विद्याप ध्यान आकर्षित नहीं किया था। यद्यपि यह पुस्तक लेखक के २० वर्षों के परिश्रम का परिलाम थी परन्तु दुर्भाग्यवश समय पुस्तक े के ग्रनकृत सिद्ध न हो सका। धर्षशास्त्र के विद्यार्थियों का ध्यान गौसन की पुस्तक की ग्रोर काफी समय पश्चात उस समय ग्रावधित हम्रा या जब जेवन्स ने १८७६ ई० मे अपनी पुस्तक 'Theory of Political Economy' के दूसरे सस्करण की प्रस्तावना में इस की चर्चा की थी। गौसन की पुस्तक को १८८६ ई० में जर्मन भाषा में पून-मुद्रित किया गया था। गौसन की पुस्तक ग्रथंशास्त्र को गिएतिय रूप प्रदान करने का एक उत्तम प्रयास है। गौसन का दर्शन बास्त्र मुख्यता उपयोगितावादी (utilitarian) तथा मानन्दजीववादी (hedorustic) है। जीवन में समस्त मानव माथिक कियाओं का लक्ष्य उपयोगिता ग्रथका सन्तोष प्राप्त करना होता है। गौसन का कहना या कि आर्थिक सिद्धान्तों का मृत्य दोष उन में गिएत का सभाव था। यद्यपि वे इस सत्य से परिचित थे कि उपयोगिता अथवा सन्तोप को निरपेक्ष मात्राधों के रूप मे भाषना सम्भव नहीं है परन्तु रेखागिखितिय सिद्धान्तों के द्वारा इस की तुलना की जा सकती है तथा अज्ञात मात्रामों का ठीक उसी प्रकार मापन किया जा सकता है जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में दूरी की माप की जाती है।

भर्षसास्त्र में गौरान का विशेष योगदान उस सिद्धान्त की व्यारया करने में है जो कुछ समय परवान् सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त के ताम से प्रसिद्ध हुया था। गोतान ने सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त की व्यारया करने के प्रतिरक्त यह में स्वप्ट किया कि यह सिद्धान्त वस्तु के मूल्य निर्पारण का प्राप्तार है। सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त के संत्र में गौरान ने बोजगितित्य समीकरणो तथा रैसाचित्रों के द्धारा यह व्यवत किया कि उपयोगता के पास तस्तु की मात्रा, में वृद्धि होने के साथ उसकी प्रत्येक प्रमानी बस्तु द्धारा प्राप्त होने वाल सत्त्रीप की मात्रा में कमी होती जाती है तथा एक विल्यु प्रयवा स्थिति ऐसी प्रा जाती है जहां नीमान्त काई की उपयोगिता उपयोगता के विये सून्य हो जाती है। इसके पत्वान् उपयोगता के लिये कहा की प्रतिपत्त रकाह्मों की उपयोगिता (प्रयवा करतोष) प्रमुचगीनिता (प्रयवा प्रसत्त्रीप) में परिवर्तित हो जाती है । इस सम्बन्ध में गौसन ने निम्ननिखित तीन प्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया है ।

- (१) प्रथम नियम, जो उपयोगिता ह्रास नियम की स्पष्ट ब्यास्था है, का सार यह है कि बस्तु के उपभोग द्वारा प्राप्त होने वाले सन्तोप (उपयोगिता) की मात्रा उस वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के साथ कम होती जाती है। ऐसा सन्तुष्टता का विन्द प्राप्त होने तक होता रहता है।
- (२) दूसरे निवम का सार यह है कि जपमोक्ता को प्रिफित्तम सत्तोष (जप-योगिता) उसी स्थिति में प्राप्त होता है जब प्रश्नेक प्रनेक स्तुक्षों, जिनका उपभोक्ता उपभोक करता है, से प्राप्त सीमान्त सत्तोष (उपयोगिता) की मात्रा समान होती है। दूसरे सब्दों में वह प्रमिद्ध समसीमान्त उपयोगिता का निवम है। है
- (३) तीसरा सिढान्त, जो प्रयम तथा दूमरे सिढान्तो से प्राप्त होता है, यह है कि बस्तु को व्यक्तिगरक (उपयोग) मुख्य केवल उसी स्थिति में प्राप्त होता है जब इसको पूर्ति १एको माग की धरेखा कम होती है। वक्त की मात्रा में बृद्धि होने के हाम बस्तु की प्रयोग के सूच्य में उस समय सक कि प्रयोग की सूच्य में उस समय सक कि परतर समय तक कि परतर समय तक कि परतर समय तक कि परतर समय हो हो जाता है।

यविष गौतन ने 'सीमान्त उत्योगिता' शब्द का प्रयोग नहीं किया है परन्तु उन्होंने 'Weth der letzten Atome' शब्द का प्रयोग किया है जिसकी सार सीमान्त उपयोगिता से ही है। गौतन के व्यय सम्बन्धी दिवार भी व्यक्तिपरक है। उनके तिये 'व्यय' अमन्तोग प्रथवा कर्य तुम्योगिता (descubit) अपवा कर्य (pano) की बहु मात्रा है जो उत्पादक वस्तु को बनाने में सहन करता है। वस्तु का मूल्य उस बिन्दु पर स्विर होता है जहाँ पर वस्तु की सीमान्त इकाई को उत्पादन करने में अनुभव हुवे स्वाग अववा दुख की मात्रा उस वस्तु के उपभोग के कारता प्राप्त हुवे सम्वीप अववा सुख की मात्रा उस वस्तु के उपभोग के कारता प्राप्त हुवे सम्वीप अववा सुख की मात्रा के समान होती है। इस प्रकार गौछन के विचारानुसार अर्थशास्त्र व्यक्ति को आर्थक क्रियाचों के क्रम में अनुभव होने वाले दुख सुख का कसन (calculus) है।

उपयोगिता अथवा सन्तोप के प्राथार पर ही गीमन ने बस्तुयों का वर्गाकरण किया है। प्रथम श्रंणी की वस्तुयं, जिन को गीमन ने उपयोग वस्तुयों (Genuss-mittel) का नाम दिया है व बस्तुयं हैं जिनमे सन्तोप प्रदान करने के गुण हैं। इसी अंग्री में वे बस्तुयं हैं जिनमे सन्तोप प्रदान करने के पूर्ण गुणों का समाव होता है तथा जो उपयोग वस्तुयां अथवा प्रथम अंग्री की वस्तुयों में पूरक होती है। तीसरी अंग्री में उत्थादन बस्तुयं अथवा प्रथम अंग्री की वस्तुयों में पूरक होती है। तीसरी अंग्री में उत्थादन करने के विजयत उपयोग को वस्तुयों का उत्थादन करने के विजयत प्रथम तथा हितीय थे ग्री को वस्तुयों का उत्थादन करने के विश्वास पर निर्माद कुता है। गौसन ने मूल्य विज्ञान करने के व्यक्तिपरक क्य का प्रथम तथा है। गौसन ने मूल्य विज्ञान के व्यक्तिपरक क्य अधिकार पर तियादिक किया पा । उन्होंने यह स्वयट किया कि वस्तु का मूल्य इसकी सी-मान्त अपयोगिता हारा निर्मारित होता है तथा इसके साथ हो मान्य मूल्य निर्मार से मीमान्त अपयोगिता (margunal disutluty) के महत्त पर भी प्रकार उत्था या यह गौतन का बुर्नाय था कि उनका सैज्ञीनिक अर्थशास्त्र विज्ञान के विकार में प्रशास के तथा मुख्य निर्मार में विवार का वस्तु सी योगित होते हुये भी अपने जीवन काल में वे प्रसिद्ध का पात्र न के ।

## विलियम स्टैनले जेवन्स (१८३५ ई०-१८८२ ई०) (William Stanley Jevons)

प्रसिद्ध औपरेज ग्रयंशास्त्री विशियम स्टैंग्ले जेवन्स<sup>5</sup> को केवल सीमान्त विरुषेपुण (Marginal Analysis) के विकास में ही प्रथम श्रीणी का स्थान प्राप्त

जेवनस की रुचि व्यापक थी। वे दर्शनशास्त्र, तकसास्त्र, प्राकृतिक विश्वान तथा राजनीतिक व्यवेशास्त्र विषयों में बाग्नी स्वित व्यवेशास्त्र विषयों में बाग्नी स्वित के बे विस्त सूर्य विषयों में बाग्नार चक्र के प्रसिद्ध सूर्य चिन्ह (Sunypot) विद्वान्त के प्रतिगादन थे। गौसन की प्रसिद्ध पुस्तक Development of the Laws of Exchange among Men सा ग्रद्धायन सर्वप्रयम उन्होंने १८०५ ई० में किया या तथा स्वाम श्री पुस्तक 'Theory of Political Economy' के दुसरे सरकरण में, जो १८७६

<sup>5.</sup> बिल्यम स्टैंग्ले जेबत्स ना जम्म १७३५ ई० मे लिवरमूल, इगलैंड मे हुआ था। १८५१ ई० मे जेवन्स ने University College, London मे प्रवेश किया। करिल मे २ वर्ष नक श्रद्धयन करते के पदचान् १८५४ ई० मे उनकी नियुक्ति आस्ट्रेलिया में टकसाल मे सिक्को को परस करने वाले के पद पर हो गई। १०५६ ई० तक वे इस पद पर नियुक्त रहे। इगलेंड वाधिस लीटने पर उन्होंने श्रवना श्रद्धयमन पुन. श्रारम किया या तथा १८६५ ई० मे एम० ए० की उपाधि प्राप्त की। तत्यस्वान् उनकी नियुक्ति Owens College, Manchester मे सिक्क के पद पर हो गई तथा इसी कालेज मे १८६६ ई० में वे पाथरांड पिता किया के प्रोक्केस नियुक्त हो गये। १८०६ ई० में वे पाथरांडांपु College, London मे प्रोक्केस नियुक्त हो गये। १८०६ ई० में वे University College, London मे प्रोक्केस नियुक्त हो गये।

नहीं है बल्कि अर्थवाहन के क्षेत्र में बे अपने अन्य अनेक योगदानों के लिये भी प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक Theory of Political Economy जो १७७१ ईं० में प्रकाशित हुई थी मिल की १८४८ ईं० में प्रकाशित पुस्तक Principles of Political Economy तथा मार्थत की १८६० ईं० में प्रकाशित पुस्तक Principles of Economics के मध्य लिखित एक महत्वपूर्ण प्रथम अरेगी का लेखन कार्य है।

जेवन्स ने राजनीतिक सर्वधास्त्र के सध्ययन को एक नया रूप प्रदान किया। राष्ट्रो के धन को वे सद्यार में दिख्ता को समाप्त करके मानच सुख का साधन बनावा चाहते थे। उन्होंने उत्पादन व वितरण की प्रधेक्षा प्रपने प्रयंधास्त्र में उप-भोग की प्रधानना दी। इस सम्बन्ध में उनकी पुन्वक Theory of Political Economy मिन की पुत्रक Principles of Political Economy, जिसमें उपभोग की कोई व्याद्या नहीं की पई थी, के दिक्क विषयीत थी।

जनस के धर्यशास्त्र में आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति को बहुत महत्व दिया गया है। अर्थशास्त्र में आवश्यकताओं के महत्व के सम्बन्ध में जेवन्स ने किया है कि "मम्पूर्ण राजनीतिक व्यवसास्त्र में मानव आवश्यकताओं की विभिन्नता का नियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यथि प्रथक आवश्यकता की सन्तुष्टि अन्य है। स्वर्ण है, स्वर्ण है, स्वर्ण की सन्तुष्टि अन्य आवश्यकता की सन्तुष्टि अन्य आवश्यकताओं की जनसी होती है। मुश्यवस्त्र हों। एक आवश्यकता की सन्तुष्टि अन्य आवश्यकताओं की जनसी होती है। मुशयवस्त्र हाओं में एक प्रकार का उत्तराधिकार नियम (law of suc-

ई० में प्रकाशित हुधाथा, उन्होंने गौसन के विचारों की मौलिकता की स्वीकार कियाथा।

श्रमेक लेखो तथा निवन्धो के नेखक होने के मार्तिरक्त जेवन्स कई पुन्तको के भी कुवल लेखक थे। उनकी प्रमिद्ध पुन्तक Theory of Political Economy सर्वश्रम सन्द्रवर, १९७६ ईंट में प्रकाशित हुई थी। १६११ ईंट तक इसके बार मन्द्रपण हो चुके थे। उनके श्रन्य लेखन कार्यों में निम्नाजिधित पुस्तकें उल्लेखनीय है।

<sup>1.</sup> The Coal Question (1865)

<sup>2</sup> Elementary Lessons in Logic (1870)

<sup>3</sup> Principles of Science (1874)

<sup>4,</sup> Money and Mechanism of Exchange (1875)
5. The State in Relation to Labor (1882)

शिक्षण कार्य के ग्रीतिरिक्त क्षन्य कार्यों में भी ध्यस्त रहते के कारण जनका स्वास्त्य खराब हो गया तथा ४७ वर्ष की कम ग्राहुम ही कुक के कृतस्त्रपत्त जनकी ग्रास्त, १९५२ है के मे मुख हो गई। गई भाग ने जेवनस को नुख श्रीर प्रिधिक वर्षों तक जीवित रहते दिया होता तो मि.सन्देह जेवनस ने प्रपंतास्त्र को भ्रमने भागिक विवारों से श्रीर प्रधिक सुदोशित किया होता ।

ession) लागू होता है जिसके धन्तर्गत भिन्न आधश्यकताओं की उनकी तीवता के

श्रनुसार व्यवस्थित अपम में सूची के रूप में रखा जा सकता है।

जेवन्स ने 'उपयोगिता' शब्द का प्रयोग किया है। किसी बस्तु की उपयोगिता इस नस्तु का वह श्रमूर्त गुण है जिसके द्वारा यह हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु का सुव्य प्रयान करने चयवा हु को रोकने का गुण होता है। मुख दुख राजनीतिक प्रयंवाहन के कलन के खनित्म लथ्य हैं। उसके व्यक्ति स्वृत्वन का का अथवा कर के का स्वार प्रायान कर के स्वार प्रयान कर के स्वार प्रयान कर के का स्वर्ण प्रयान कर के का स्वर्ण प्रयान कर के का स्वर्ण प्रयान सत्तोष प्राप्त करने में प्रयत्वाचील रहता है। दूसरे संबर्ण में सुव्य खब्दा सत्तोष को अधिकतम करना धर्मशाहक की केन्द्रिय समस्ता है।

जेवन्स के विचारानुमार उपयोगिता वस्तु मे निहित नहीं होती है। इसका मन्यस्थ मानव की आवश्यकता से होता है तथा उसी वस्तु की माना मे वृद्धि हो जाने पर उपयोगिता कम हो जाती है तथा मात्रा मे अव्यक्षिक बृद्धि होने पर उपयोगिता के स्थान पर अनुपयोगिता की समस्या उत्पन्न हो आती है। मात्रा में वृद्धि होने के साथ उपयोगिता के कमी होती जाती है। इस प्रकार कुल उपयोगिता क्या सीमान उपयोगिता में असर है। कमी होती जाती है। इस प्रकार कुल उपयोगिता क्या सीमान उपयोगिता में असर है। कमी होती जाती है। इस प्रकार कुल उपयोगिता क्या सीमान उपयोगिता में असर है। कमी होती अप वह वृद्धि घटती हुई दर पर होती है।

उपयोगिना की प्रतिवास माता (inal degree of utility) वस्तु की प्रतिवास क्काई की उपयोगिता होती है। यह प्रतिद्ध सीमान्त उपयोगिता का विचार है गौसन के समान अक्स के विचारनुष्ठार भी उपभोग में विभिन्न वस्तुओं की अतिवास अबवा सीमान्त उपयोगिताओं से समान होने को प्रवृत्ति होती है। वेबस्त के अनुसार कुल उपयोगिता तथा प्रतिवास इक्षं की उपयोगिता—सामन्ति सीमान्त उपयोगिता।— सामन्ति सीमान्त अपयोगिता।—सामन्ति सीम

जेवन्स के विचारानुसार किसी वस्तु का मूल्य पूर्णतया उसकी उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है। इस सम्बन्ध में जेवन्स ने बड़े सुन्दर राब्द्रों में प्रयनी पुस्तक Theory of Political Economy म निम्न प्रकार लिखा है।

"Repeated reflection and inquiry have led me to the somewhat novel opinion that value depends entirely upon withity. Frevail ing opinions make labor rather than utility the origin of value and there are even those who distinctly assert that labor is the cause of value." labour is found to determine value, but only in an indirect manner by varying the degree of utility of the commodity through an increase or limitation of the supply."

जेवन्स के विचारानुसार वस्तु की सीमान्त उपयोगिता ही यस्तु के मूल्य का कारगु थी। श्रम व्यय, जो रिकाडी तथा अन्य परम्परावादी अर्थमास्त्रियो के सूल्य सिद्धान्तो का केन्द्र विन्दु था, जेबन्स के विचारातुसार कदापि मृत्य का निर्धारण नहीं करता है बद्धिय यह प्रप्रत्यक्ष रूप से घरतु की पूति के द्वारा अस्तु की सीमान्त उप-योगिता में परिवर्तन करके वस्तु के मूल्य पर प्रभाव बाल सकता था। इस सम्बन्ध मे जेबन्स ने मुख्य पर उत्पादन व्यय के प्रभाव को इस प्रकार व्यवत किया है।

> जरभादन व्यय पूर्ति को निर्धारित करता है। पूर्ति सीमान्त जमयोगिता को निर्धारित करती है। सीमान्त जमयोगिता मूल्य को निर्धारित करती है।

परानु पूर्व पर धम (ब्यय) का ब्रम्यक्ष क्य से प्रभाव पड़ने की समावना होते हुवे भी जेवनत के विचारानुसार श्रम का स्वयं मूल्य ( वेतन ) वस्तु के मूल्य द्वारा निर्भारित होता है, वस्तु का मूल्य श्रम के मूल्य द्वारा निर्धारित नहीं होता है। जेवनमं ने रिकाडों के इस विचार को कड़ी श्रालीचना की बी कि स्मा क्या पूर्वित की बिक्त की तरफ से वस्तु के मूल्य को निर्धारित करता है। रिकाडों का मूल्य का उत्पादन व्यय तिद्धान्त विब्कुल मलत था। इस प्रकार जेवनस ने रिकाडों बाडी मजदूरी के वेतन-कोण सिद्धान्त को भी गलत चोपित किया। जेवनम झा कहना था कि यदि हम धर्यमास्य को सच्चा तथा व्यवहारिक जीवन की ममस्याधा संस्वाध्यत विश्वान बनाना चाहने है तो हमारे तिये व्यर्थास्य को मदा के निये रिकाडोंबादी सम्प्रदाय की गलत मान्यदासी तथा श्रम्य मूर्वताओं से मुक्त करना श्रनिवायं है। श्रमरेता धर्यसार्थी मूर्वों के काल्यनिक संसार मे रहते रहे है।

जेवन्स के मूल्य के मिद्धान्त का केन्द्रिय विचार यह है कि वस्तु का मूल्य सीमान उपयोगिता द्वारा निर्धारित होता है। यदि किसी वस्तु की पूर्ति कम होती है तो वस्तु के दुर्जम होने के कारण वस्तु की उपयोग की जाने वांकी शनितम इकाई की उपयोगिता सिंधक होगी सिया इस कारण उसका मूल्य मी अधिक होगा। इसके विपरीत यदि वस्तु को अस्विधक मात्रा उपलब्ध हैं (दुर्लम अयवा अस्विधक सापेश विचार है। इनका सम्बग्ध सदा आवश्यकना प्रयद्या मात्र से होता है। वे विधार वस्तु की निरपेश मात्रा को संबोधित गही करते हैं पर्योक्त कोई वस्तु निरपेश क्य में अधिक मात्रा में होते हुवे भी दुर्लम हो पर्योग करते हैं यदि मात्र को स्पेशा यह निरदेश अधिक मात्रा वस्तु है। इसके विवरीत निरपेश क्य में कम मात्रा में होते हुवे भी वस्तु की मात्रा हिस्सिक सिद्ध हो सक्ति हैं। यो अपितम कार्श की उपयोगिता के कम होते के कारण इसका पुरुष भी कम होगा। इस प्रकार बस्तु का मूल्य एक निश्चकर सर्वि की प्रयुष्धों में मार्ग की स्थिति के अनवार निर्धारित होता है। इस्थेक वस्तु का मुख्य नीमान्त उपधोनिता के द्वारा निर्वारित होने के वारण किन्ही दो बस्तुचो के मध्य विनिमय अनुपात उन दोनो वस्तुचो की सीमान्त उप-योगिनाध्रो के अनुपात का उजटा होता है। इसी विचार को जेवन्स ने सिर्धित्य स्मीकरण के रूप मे स्पष्ट किया है। इस विचार को एक उदाहरण द्वारा इय प्रकार समस्याया जा सकता है। यदि दो व्यक्ति च जवस्य आपता मे दूध तथा चीनी का विनियय करते हैं सो ऐसी परिस्थित में जेवन्स के विचारानुसार विनियस मूस्य अथवा विनियय अराजा निम्निविस्त आपार पर निर्धारित क्षेमा।

श्र को दूस श्र को दूस वो मीमान्त उपयोगिता) × (विनिमय के पश्चात दूध को) चीली की विनिमय उपलब्ध मारा)

( श को भीनी की भीनी की विनिमय) हुई की विनिमय की महिनमय की गई मात्रा की भीनात्र अववीरिया) × विद्वास की मात्रा की मात्रा की भीनात्र अववीरिया अस्ति की सीमरून अववीरिया अस्ति की सीमरून अववीरिया अस्ति की सीमरून अस्ति की सीमरू

( ब के लिये चीनी ) × ( विनिमय के पश्चात् की सीमान्त उपयोगिता ) ×

को सीमानत उपयोगिता / "उ जनक्य थोनो को मात्रा/ अन ने यह कहता अनुभित न होगा कि जेवन्स ने उपयोगिता हास तथा सीमानत उपयोगिता के नियमो का प्रतिपादन करके प्राप्तिक विचारों के इतिहास में एक विषेष मूल योगवान दिया है तथा उन का माम उपयोगिता विश्लेषण्य के क्षेत्र में प्रास्त्रियन सम्प्रदाय, गौगन तथा बालरास के शोश हात जीविज हेएग ।

हियुन बालरस (१८३४ ई०— १६१० ई०) (Leon Walras)

(Deon Warras) यद्यपि प्रसिद्ध फान्सीसी अर्थशास्त्री लियन वालरस<sup>7</sup> का नाम अर्थशास्त्रियो के

<sup>7.</sup> मेरी एप्टियट लिलुन चालरस (Mane Esprit Leon Wairas) जा जग्म फ्रांस्स में Evreux नामक स्थान में १६ दिसम्बर १६३४ हैं के में हुया था। उनके निता स्था एक यंदेशास्त्री में तथा उत्तरे निता स्था एक यंदेशास्त्री में तथा उत्तरे निता स्था एक यंदेशास्त्री में साथ नाम का जी तान प्राप्त किया था। बालरस ने प्रस्तिद मर्थनास्त्री स्थारिटन को तो ती एक एक पिटिया पा। वे पिएत के विद्यार्थी रह चुके थे तथा प्रस्त के परिवृत्ति है. Sc की उपािय प्राप्त की थी। कई स्थानो पर नौकरी करने के परवात बालरस की निवृत्ति स्वीदरवर्गें में लालेन विश्वविद्यालय न्या प्रप्त की विद्युत्ति स्वीदरवर्गें में लालेन विश्वविद्यालय न्या प्रप्त की विद्युत्ति स्वीदरवर्गें में लालेन विश्वविद्यालय न्या प्रप्त की पिट्यूति स्वीदरवर्गें में लालेन विश्वविद्यालय न्या प्रप्त के प्रस्ति निवृत्ति का प्रयोगास्त्र विभाग के प्रप्यक्ष के पद पद हुई तथा इस पद पद प्रदेश के प्रस्ति विश्वविद्यालय में प्रपत्त की विश्वविद्यालय में प्रपत्त की विश्वविद्यालय में प्रपत्त हों विद्यालयों पर विश्वविद्यालय में प्रपत्त हों स्वीद प्रपत्त हों सिट्या हों सिट्या प्रपत्त की विश्वविद्यालय में प्रपत्त हों कि की प्रस्ति विश्वविद्यालय में प्रपत्त हों विश्वविद्यालय में प्रपत्त हों विश्वविद्यालय में प्रपत्त हों कि प्रपत्त हों के प्रस्ति प्रपत्त हों के प्रति प्रपत्त हों के प्रस्ति प्रपत्त हों के प्रपत्त हों के प्रति प्रपत्त हों के प्रस्ति प्रपत्त हों के प्रति प्रपत्त हों के प्रति प्रपत्त हों के प्याप्त हों के प्रति हों के प्रति प्रपत्त हों के प्रति प्रपत्त हों के प्रपत्त हों के प्रति हों के प्या हों के प्रति हों के प्रति हों के प्रति हों के प्रति हों के प्या हों हों के प्रति हों हों हों के प्रति हों के प्रति हों के प्रति हों के प्रति हों के प्

लासेन सम्प्रदाय (Lausanne School) से सम्बन्धित है, परन्तु यूरीप मे गणितय भ्रयंशास्त्र के विकास में जन का विशेष मोगदान होने के कारण उस की गणितय सम्प्रदाय में गराना करना उचित है। एक प्रकार से चालरस को प्रसिद्ध गरितन शास्त्रज्ञ कोनों के उत्तराधिकारी होने के नाते गरिगतय सम्प्रदाय का प्रवर्त्त कहा जा सकता है। इसके ग्रतिरिक्त बालरस को ही सर्व प्रथम सामान्य सन्तुलन ग्रर्थशास्त्र (General Equilibrium Economics) का श्रीगराँश करने का भी श्रेय प्राप्त है।

वालरस ने अर्थकास्त्र मे गरिएतय विश्लेषण का विकास किया तथा उनका विश्लेषण ग्रागस्टिन कोर्नो व जेवन्स की अपेक्षा ग्रधिक पर्ण तथा उत्तम था। वास्तव में उनके हाथो द्वारा अर्थशास्त्र में गिरात का इतना अधिक प्रयोग किया गया था कि यदि यह कहा जावे कि गिएतय सम्प्रदाय वालरस के समय से आरम्भ होता है तो गलत नहीं होगा । वालरस की पुस्तक Elements d' economie politique pure (Elements of Pure Economics) सँगर व जेवन्स की प्रस्तकों के

राजनीतिक ग्रथंशास्त्र विभाग के ग्रध्यक्ष थे। वालरस तथा पैरेटो डोनो लासेन सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक तथा नेता है तथा ताक्षेत्र सम्प्रदाय का वर्ष इन्ही दोनो प्रयंबास्त्रियो से हैं । लातेन विश्वविद्यालय का राजनीतिक वर्षशास्त्र विभाग गरिगतय अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिये प्रसिद्ध था।

वालरम धनेक लेखो, पुस्तिकाधों, निवन्धो तथा पुस्तको के लेखक थे। उनकी पुस्तकों में निम्नलिखित विदोपहण से उल्लेखनीय है।

1. Elements d' economie politique pure (Elements of Pure Economics) यह पुस्तक दो भागों में है। अयम भाग विस्तका प्रोपंक Theory of Exchange है १७०४ है में तथा दूबरा भाग विस्तका प्रोपंक Theory of Production है १८०० ई० में अकाधित हुये थे। 2. Theorie mathematique de la richesse sociale

(Mathematical Theory of Social Wealth) published in 1883,

3 Studes d'economie sociale (Studies in Social Eco-nomics) published in 1896. यह पुस्तक सान्यवाद, व्यक्तिवाद, भूमिका राष्ट्रीकरण, सार्वजनिक वित्त इत्यादि विषयो से सम्बन्धित यो।

4. Studes d' economie politique appliquee (Studies in Applied Economices) published after retirement from Laussane अррино Economics, pubmine कारन returnment from Laussine university in 1590 इसे प्रदेशकों से लेखन के व्यावदारित प्राधिक सान्याधी की ब्यान्या की है । हिथानुमान व एकपानुमान, एकपिकार व पूर्णप्रतियों गिता, स्वतन्त्र व्यापार, बेरिंग व ताल का महत्व स्वादि विषयों पर बालस्त ते इस पूर्वक में प्रपनि विचार वस्त्र निये हैं। उनकी संविध्य प्रास्त्रीवनी १६०८ ई० में प्रनाशित हुई थी। उनका बेहान्त ६ जनवरी, १६९० में

Both Menger's Book Grundsatze von Wirtschaft slehre and Jevons's book Theory of Political Economy were published in 1871.

प्रकाशित होने के कुछ समय पश्चान् १००४ ई० मे प्रवाशित हुई थी। सीनियर गीमन तथा जेवन्स के समान वालरस ने भी धर्यशास्त्र को प्रमुर्त विद्यान वनाने का प्रयास किया तथा परिकल्पत प्रधंसास्त्र (pure economics) को प्रयुक्त धर्यशास्त्र (applied economics) से सत्त्र कर किया तथा थी। इन प्रकार बालरस के विचारानुतार धर्यशास्त्र की तीन शासाय थी। प्रथम, परिकल्पित धर्यशास्त्र (pure conomics) जिनके धर्माने कामान धर्मायक विद्या को सम्प्रयन किया जाना बाहिये। दूसने, प्रयुक्त धर्यशास्त्र (applied economics) जिनके धर्मानेत परिकल्पत करना के ध्यानहारिक जीवन से लागू होने का अध्ययन किया वाता वाहिये। तीमने, सामाजिक धर्मानेत (social economics) जिनका सम्प्रयन किया के ध्यानशास्त्र (social economics) जिनका सम्प्रयन किया की सामाजिक धर्मानेत (social economics) जिनका सम्प्रयन किया होने के सामाजिक धर्मानेत (social economics) विवाश करना है। शासरम के केवन वार्षी में धर्मिशास्त्र हैर तीनो धर्मो वा अध्ययन करना है। शासरम के केवन वार्षी में धर्मिशास्त्र हैर तीनो धर्मो वा अध्ययन क्रिया है। शासरम के केवन वार्षी में धर्मिशास्त्र हैर तीनो धर्मो वा अध्ययन क्रिया है।

क्षालरम का प्रमुख उह देश विनिमम के मिर्गुनिय निद्धाल की ब्याह्या करना था। बालरस ने विवागनुमार मामाजिक सम्पत्ति जन सब मौतिक तथा प्रमौतिक विवाग प्रमौतिक प्रमौतिक प्रमौतिक प्रमौतिक प्रमौतिक विवाग निर्माण क्षान प्रमौतिक विवाग कि प्रमौतिक प्रमौतिक प्रमौतिक विवाग प्रमौतिक प्रमौतिक विवाग प्रमौतिक प्रमौतिक प्रमौतिक विवाग प्रमौतिक विवाग प्रमौतिक प्

वालरम केवत परिकल्पित अर्थवास्त्री ही नहीं थे। वे मधान मुवारों से भी काफी दिन रखते थे। उनका यह इह विस्तास था कि अर्थवास्त्र एक अच्छे समान की स्थापना करने से सहायक किछ हो। दिन्ता। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके विचार से सामनवादी थे क्योंकि उन्होंने सूमि के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया है। उनका यह भी विश्वास या कि राज्य हत्तावें के हारा जन साधारण की आर्थिक किया है सामनवादी थे अर्थाक उन्होंने सुर्धि के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया है।

## गस्टब कैसल (१८६६ ई०—१६४५ ई०) (Gustav Cassel)

गस्टेव कैमल, जिनका नाम स्वीडन श्रयवा स्टाव्होम सम्प्रदाय मे सम्बन्धित है एक श्रीक्षयन्ता थे जो वाद में श्रयंदास्त्री वन गये थे। इस सम्बन्ध में उनकी तुलना प्रसिद्ध भारतीय प्रभियन्ता-मधंशास्त्री डा० भीक्शगुन्य विस्वेस्वरंग सं की, जा ककती है। यथिय डा० दिश्वेस्वरंग सो गस्टेब कैसल के समान उच्चकोटि के अधंशास्त्रियों में गरामा नहीं की जाती है। कैसल ने बालरस के रिखान्त का विकास करके इसको विस्तृत रूप से प्रध्या विवतरण के शोषों में लागू किया। प्रयंतास्त्र के विद्यार्थ प्रो० कैसल के वित्तम्य दर के क्रम शास्त्रित समता सिद्धान्त से भन्नी प्रकार परिचित हैं। वानस्य के स्वत्रास्त्र के स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्व

कंसल के श्राधिक विचार उनके १०६६ ई० में प्रकाक्षित निवस्य Outline of an Elementary Theory of Prices; १६०३ ई० में प्रकाधित पुस्तक Nature and Necessity of Interest तथा १८१६ ई० में प्रकाधित पुस्तक Theory of Social Economy में पाये जाते है। उनकी पुस्तक Theory of Social Economy में पाये जाते है। उनकी पुस्तक Theory of Social Economy का १६२३ ई० में श्रेतरेजी प्रापा में श्रुवाद ह्या था। इस पुस्तक में कंसन ने वालदस के सामान्य सन्तुवन के विचार को श्रायार वक्त, श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा श्रम्य सभी श्राधिक समस्याओं के कोन में लागू करते का प्रयास विद्या है। यह पुस्तक चार सण्डेंग में विचानित है। प्रथम खण्ड में, जिल का श्रीच्या विचार प्रथम खण्ड में, जिल का श्रीच्या विचार के स्वाप्त करते विचार का स्वाप्त करते विचार सामस्या के स्वाप्त करते विचार सामस्या करता है। के कार्या करते व्याप्त का स्वाप्त करता है। के कारण प्रयास कारण स्वाप्त करता है। के सिल के विचार पुनार दुर्लम सामगों के मध्य समस्या है। यह समायोजन स्वाप्त हर्लम सामगों के मध्य समस्या है। यह समायोजन श्रावर कारण के विचार मुला प्रश्रंच्यास्था में श्रीपित स्वकर ही सम्य ही सकता है। केसल के विचार मुला प्रश्रंच्यास्था में मुला प्रश्रंच्यास्था में स्वाप्त कारण ही सम्य ही सकता है। केसल के कारण सुनार सुनार मुला प्रश्रंच्यास्था में स्वाप्त करता है। स्वाप्त करते दुलेम सामनो व श्रवीमित कार्यक्त कारणों के मध्य स्वप्त स्वापित करता है।

कैकन के विचारानुसार मूल्य को ब्यास्था करने के लिये सीमान्त उपयोगिता के विचारों की सरण लेना ब्रावस्थक नहीं है। वे मूल्य की घटना की ब्यारवा हुलेभता के ब्रावार पर करते हैं। इस प्रकार कैसन के ब्रयंगास्त्र में निम्नलिखित नीन विचार मूल्य हैं।

- (१) आर्थिक साधनो तथा वस्तुओं की सीमित पूर्वि तथा असीमित मानव आवश्यकताएँ।
- (२) विनिमयं की स्नावश्यकता।
- (३) मूल्य के द्वारा असीमिल माग तथा सीमित पूर्ति के मध्य मन्तुलन स्थापित होता है।

उपरोक्त विचारों को समफाने के किया केंसल ने अपूर्त गणितिय रीति तथा माग, पति तथा मुख्य की तालिकाओं का प्रयोग किया है।

# इंचिंग फिशर ( १८६७ ई०-१६४७ ई० ) ( Irving Fisher )

प्रसिद्ध ग्रमनीकी प्रयंशास्त्री इतिन कियार के नाम से प्रयंशास्त्र के सभी विद्यार्थी परिचित हैं। वे प्रमरीका में येल विश्वविद्यालय (Yale University) में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्होंने मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त के नकट व्यवसाय

समीकरण (cash-transactions equation)  $P=rac{MV+M^2V^2}{T}$  का प्रति-

पादन किया था। उन्होंने ब्रयंबास्य मे गिराल रीति का काफी मात्रा मे प्रयोग किया है। फिसर व्याज के प्रसिद्ध Agio or Time Preference सिद्धान्त के भी भितायक थे। इस सम्बन्ध में वे आरिट्रयन सम्प्रदाय के खर्थशास्त्री बॉम बावकें के बिकारी से काफी प्रभावित हुये थे। वे आर्थिक समस्याओं का विद्यासाय निर्णितय मंगीकरणों के द्वारा करने में विशेष दिव रखते थे। इस प्रकार क्रमरीकी शिश्वित अर्थशास्त्री थे।

फिशर धनेक लेखों तथा प्रसिद्ध पुस्तको के कुदाल लेखक थे। उनकी रचनाधो में निम्निलिखिल उपलेखनीय हैं।

- I. Mathematical Investigations in the Theory of Value and Prices (1892)
- 2, The Nature of Capital and Income (1906)
- 3. The Rate of Interest (1907)
- 4. Elementary Principles of Economics (1912)
- 5, Stabilising the Dollar (1920)
- 6. The Making of Index Numbers (1928)
- 7 The Money Illusion (1928)
- 8 The Theory of Interest (1930)
- 9. Inflation (1933)
- 10. 100% Money (1935)

गिल्लिय सम्प्रदाय के सदस्यों के योगदानों की उपरोक्त वेशिन्द ब्याह्या से यह भरी प्रकार ज्ञात हो जाता है कि इस सम्प्रदाय के ग्रयंशास्त्रियों का ग्रयंशास्त्र विज्ञान के विकास में भारी योगदान होने के कारण इनको आधिक विचारों के इतिहास से सदा सहत्वपूर्ण स्थास प्राप्त रहेगा।

<sup>9.</sup> श्रम्य प्रमरीकी गिंगुतय श्रृषंशास्त्रियों में H. L. Moore क्ष्या H. Schultz (1893-1938) के नाम उल्लेखनीय है।

## विशेष ग्रध्ययन सची

| 1. P. C. Newman | :The Development of Economic     |
|-----------------|----------------------------------|
|                 | Thought, Chapter, XXIV.          |
| 2. J. F. Bell   | . A History of Economic Thought, |

2. J. F. Bell . A History of Economic Though Chapters 18 & 20.

3. R. Lakachman : A History of Economic Ideas, Chapters 10 & II.

4. L. H. Haney History of Economic Thought,
Chapter, XXX

5. Gide and Rist : A History of Economic Doctrines,
Book V, Chapters, 1 and III.
6. Leo Rogin : The Meaning and Validity of

Economic Theory, Chapters, 10

7 J. M. Ferguson : Landmarks of Economic Thought, Chapter, XII.

8. J. A. Schumpeter : History of Économic Analysis, Part IV, Chapter, 5.

9. H. S. Jevons. Letters and Journals of W. S. Jevons.

#### ប្លទភ

 Assess the positive contributions of the Mathematical School to the development of economic theories.

( राजस्थान, १६४६; १६५६ )

 Describe the importance of the contributions of W, S, Jevons to economic thought.

( राजस्थान, १६५३ )

#### ग्रध्याय २७

# एल्फ्रेड मार्शल

# (Alfred Marshall)

इगलेड में सर्थसास्त्रियों के केम्ब्रिज सम्प्रदाय (Cambridge School of Economists) के प्रवृत्यंक तथा नवसस्यापकवाद (Neoclassicism) के महान नेता डां क एन्फ्रेड मार्शल में की गएगा वर्तमान गुग के महान स्रयंशास्त्रियों में की जाती

१८६५ ई॰ में गार्चल सेंट जाम्स कालेज केम्ब्रिज में Second Wrangler बन गये तथा Kellowship के लिये निर्वाचित हो गये। केम्ब्रिज में १८६७ ई॰ में 'Grote Club' की सदस्यता हाप्त हो जाने में मार्चाव को F, D Mauricc, Henry Sidgwick, Aldis Wright W. K. Chifford,

<sup>1.</sup> एल्फेड मार्शल का जन्म २६ जुलाई, १८४५ ई० को क्लेपहेम सन्दन (Clapham) मे एक मध्यम वर्गीय धाँगरेज परिवार मे हुआ था। उनके पिता विल्यम मार्शल चैक आफ इंगलैंड में खजान्ती थे। ६ वर्ष की आयु में वे Merchant Taylors School में शिक्षण के लिये मेजे गये । उनके पिना का विचार उनको घर्च के लिथे तैयार करना था। परन्त मार्शन को गिएत मे रुचि थी। सर्वप्रथम अध्यातमञ्जास्त्र (Metaphysics) तथा तत्परचात नीति-शास्त्र (Ethics) का ग्रध्ययन करने के पश्चान मार्शल ने १८६७ ई० के लगभग अर्थशास्त्र का स्रध्ययन ग्रारम्भ किया था। १५६१ ई० मे यद्यपि मार्शन को St John's College Oxford मे बजीफा मिल सकता था. परन्त उन्होंने इस वजीफ को अस्वीकार करके St. John's College, Cambridge में प्रवेश किया जहां से उन्होंने बीo एक की उपाधि गिएत-शास्त्र मे honours के साथ प्राप्त की थी। यहाँ पर यह लिखना उपयक्त होगा कि मार्शन के पिता को गणितशास्त्र से घूसा थी तथा उनके वित्तिय माधनो मे इतनी ग्रथिक प्रचरता नहीं थी कि वे सेट जॉन्स कालेज केन्द्रिज. मे मार्शन की शिक्षा का वित्तिय भार सहन करते। सौभाग्यवश मार्शन के चाचा चार्ल्स ने उनको ऋण देकर (जिसका मार्चल ने शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भगतान कर दिया था) उनके Career को बनाने में सहायता की। सम्भवत. यदि चाचा ने उस समय मार्शन की सहायता न की होती तो उनको St John's College, Oxford के बजीफे को विवश होकर स्वीकार करना पडा होता तथा मार्श्नल का जीवन तथा Career भिन्न ही हमा होता ।

है तथा उनको उनके योगदान के श्राधार पर आर्थिक विचारों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है ।

## लेखन कार्य

गार्शन प्रथम श्रेणी के लेखक-अपंशास्त्री थे। गार्शन अनेक लेखों के लेखक थे। उनके लेखों के विषय भिन्न थे तथा जिन पन्नों तथा पनिकाओं में ये प्रकाशित हुँवे थे उनकी सहया घनी थी। इन पित्रकाओं में The Times; Academy; Bristol Mercury and Daily Post, Fortnightly Review; Weetern Daily Press, Cooperative Annual, Contemporary Review; The Economist; Quarterly Journal of Economics इटबादि के नाम उल्लेखनीय हैं। लेखों के स्रतिरिक्त मार्शन ने स्रनेक पुस्तको

Fletcher Moulton, J. B. Mayor तथा John Venn के समान बुद्धि-मान प्रसिद्ध व्यक्तियों के सम्पर्क में आने का अच्छा प्रवस्तर प्राप्त हुआ । के किंद्रज में उन्होंने १८७३ ई० में विवाह करने के पूर्व ६ वर्ष तक गीखत-वाहर वडाया था। मार्थक की पत्ती Mary Paley उनकी शिख्या रह् चुकी थी तथा Newnham College में क्यापक थी। १८३७ ई० में विवाह हों जाने के उत्परात विशिष्णकांप का परिस्ताम करने पर मार्थक प्रतास्त्र पत्ति के उत्परात विशिष्णकांप का परिस्ताम करने पर मार्थक प्राप्त मार्थ के उत्पर्तत विश्वभी कार्य की पत्त्य नहीं करते थे। यहीं पर मार्गक सार्यकाल में गुबक व्यापारियों की कक्का को तथा श्रीमती मार्थक प्रतास्त्र को मं गुबतियों की कक्का को तथा श्रीमती मार्थक प्रतास्त्र की मार्यक विश्वभी कार्य की पत्त्र मार्थ कर के लिखे इटली की वाला करने के लिये गये तथा कालेक के प्रमातावार्थ पर का भार प्रविद्य रेसके ने सभाता। इटली हो लिटिन पर मार्थक कालेक में केक्व प्रवीद्य रेसके ने सभाता । इटली हो लिटिन पर मार्थक कालेक में केक्व प्रवीद्य उत्पर्ध ने सभाता। इटली हो लिटिन पर मार्थक कालेक में केव में १८८५ है के लेकर १८६५ है तक रहे। १८८५ है के कार प्रदेश मार्थ Henry Fawcett की मुख्य हो जाने पर केपिक विद्याला में राजनी-रिक्त मर्यनाम्य निमा की प्रव्यक्षता सार्व हु की मार्थक ने इस पर पर नियुक्ति की गर्द। इस पद पर दे १८०६ ई० तक नियुक्त रहे। प्रवक्ता प्रश्ति अप ने हिंदी में हिंदी कार्यका स्थान करने के प्रवास करने के प्रवास करने के प्रवास होता सार्यक्त करने के प्रवास करने के प्रवास भी उनका लेखन कार्य आर्प करने के प्रवास भी उनका लेखन कार्य आर्प करने के प्रवास भी उनका लेखन कार्य आर्प करने के प्रवास भी उनका लेखन

मार्शक का श्रवंद्यास्त्र का श्रव्यापन सच्चे रूप से १८६६ ई० मे ब्रोरम्भ हुम्रा था। उनके मभय में रिकार्ड तथा मिल की युन्तक Principles of Polucal Economy ही अधिकादा विस्वविद्यालयों में पदाई जाती था। मिल तथा रिकार्डों के स्वतिरिक्त दितिहासबादों सम्प्रदाय के प्रसिद्ध अपंद्यास्त्री गरदेव रमोलर का भी उनके कार सहस्वपूर्ण प्रभाव पडा था। की समीक्षा (Review) तथा प्रस्तावना (Preface) भी लिखी थी। प्रो० जेवन्स की 'Theory of Political Economy' नामक पुस्तक की समीक्षा १ यमेल, १९७२ मे Academy नामक पनिका मे प्रकारित हुई थी। इसी प्रकार एंजवर्ष भी पुस्तक Mathematical Psychics की समीक्षा स्प्रोल १९२१ ई० मे Academy नामक पनिका मे प्रकारित हुई थी। पुस्तको की समीक्षा स्प्रोल हुई थी। पुस्तको की समीक्षा करने के प्रतिरक्त गांधंल ने धनेक लेखको की पुर्त्तको कि निये भूमिकार्य भी लिखी थी। उदाहरणार्थ प्रसिद्ध प्रपंज विस्तिय विजेपन्न तथा प्रयंशास्त्री वाल्टर वेगहाट की पुस्तक Postulates of English Political Economy तथा प्रो० प्राइस (L. L. F. R. Price) की पुस्तक Industrial Peace वी पुस्तकारार्थ मार्थल ने लिखी थी।

मार्शन की पूस्तकों में यशि सक्कता तथा शिक्षि के साधार पर सर्वप्रथम स्थान उनकी पुस्तक Principles of Economics का है परन्तु पुस्तक सेवल क्रम में इसका स्थान मार्शन की The Economics of Industry नामक पुस्तक के परचार्य साता है। The Economics of Industry १८५६ है भे प्रकाशित हुई थी तथा मार्शन के साथ शीमती मार्शन भी हम पुस्तक की सितका थी। दो येथे परचाल इस पुस्तक का दूसरा सरकराय प्रकाशित हुआ वा । स्व चर्चा इस स्व स्थान की लोकप्रियन। सिद्ध होती है। १७-६ ई० में ही मार्शन की लोकप्रियन। सिद्ध होती है। १७-६ ई० में ही मार्शन की एक प्रस्त

प्रमिद्ध काशीमी धर्मवास्त्री धागिरिटन कारती (Augustin Cournot) की १ त्वेश हैं में लिखिन पुस्तक Principles mathematiques de la Theorie des Richesses का मार्चेश पर विशेष प्रभाव पदा पा तथा इस प्रभाव को पार्रोश ने स्वय धर्मतो प्रसिद्ध पुस्तक Principles of Economics के प्रमाम साल्याएं की पुस्तिक में स्वीकार किया है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि जिम वर्ष मार्याण ने अर्थवास्त्र का सच्चे रूप से प्रध्ययन ग्रारम किया था उसी वर्ष मार्योण की प्रसिद्ध पुस्तक Das Capital का प्रमाम खब्द अस्तितित हुआ था।

पुरतक 'Pure Theory of Foreign Trade and Domestic Values' प्रवाधित हुई थी।

मार्शन की प्रसिद्ध पस्तक 'Principles of Economics' जिसकी गराना ब्राज श्राधिक साहित्य के क्षेत्र में ससार के उच्चकोटि के ग्रन्थों में की जाती है, १८६० ई० मे प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक परिश्रमी तथा बृद्धिमान लेखक के लगभग २० वर्षों के कठोर परिश्रम का परिगाम थी। यह पुस्तक आर्थिक साहित्य के जगत में मार्गदर्शक सिद्ध होने के ग्रांतिरिक्त प्रकाशकों के दृष्टिको ए। से भी विशेष महत्व रचती थी क्योंकि प्रकाशन के ब्यापार के क्षेत्र में उस समय प्रचलित कटौती रीति (discount practice) पर पुस्तक वेचने के विपरीत प्रकाशकों ने इस पुस्तक को जह मत्य पर देवने का निर्णय किया या तथा इस निर्णय में प्रकाशकों की पुस्तक विक्र ताको का सहयोग प्राप्त न होते हुये भी भारी सफलता प्राप्त हुई थी तथा ु मार्शन को प्रसिद्धि तथा प्रकाशको को ऋत्यधिक लाभ प्राप्त हुये थे। प्रकाशको का यह निर्णय एक प्रकार से लेखक की योग्यता नी परीक्षा भी तथा मार्जल इस परीक्षा मे सदा की भाँति बहत सफल सिद्ध हुये थे। पुस्तक की लोकप्रियता तथा लेखक की महान योगताका ग्रनमान इस सत्य से लगायाजा सकता है कि १८६० ई० से रोकर १६२० ई० तक (मार्शन की मृत्यु से चार वर्ष पूर्व) पुस्तक के आठ सस्करण प्रका-शित हो चुके थे जिनमे कुल मिलाकर पुस्तक की ३२,००० प्रतियों का मुद्राग किया गमा था। पुस्तक के बाठवे सम्करण को अब तक १२ दफा पूनः मृद्रित किया पा चका है। सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अब तक मार्शल की इस प्रसिद्ध -पुस्तक की लगभगृश् लाख प्रतियों की बिक्री हो दुकी है। इस प्रकार ब्राधिक साहित्य के जगत में पुस्तक को Best Seller कहताने का गीरब प्राप्त है।

मार्शेल की पुस्तक Principles of Economics कितनी अधिक लोकप्रिय थी सबा माहित्यिक जात में इसका प्रभाव कितना अधिक था यह वर्तमान समय की प्रसिद्ध अर्थसास्त्री श्रीमती जॉन रॉबिनसन, जो १६०२ ई० में केन्द्रिज में मार्श्वल की जिप्या थी, के निम्मनिसित शब्दों से स्पट है।

"When I came up to Cambridge, in 1922, and started reading economies, Marshall's "Principles" was the Bible, and we knew little beyond it Jerons, Cournote even Ricardo, were figures in the footnotes We heard of Pareto's Law, but nothing of the general equitiorium system. Sweden was represented by Cassel, America by Irving Fisher, Austria and Germany were scarcely known Marshall was conomics.

Principles of Economics के समान मार्शन की अन्य पुस्तके भी सफल

<sup>2.</sup> Joan Robinson : Collected Economics Papers, Introduction, p. VII.

तथा लोकप्रिय सिद्ध हुई। यास्तव मे यह नहंना मलत न होगा कि मासेल द्वारा विवित्त कोई भी पुस्तक प्रवासनों के लिये प्रमापन मिद्ध नहीं हुई। सामंत के लिये प्रयोक नई सक्तिया प्रपाद को पित्र में प्रवित्त हुई स्थानित को लिये प्रयोक निर्देश स्थानित को लिये प्रयोक निर्देश स्थानित को लिये प्रयोक निर्देश कि मासेल की विवार पित्र का जनको प्यावहारिक समस्याधो ना ज्ञान व्यावक था। १८६२ ईं के जनको पुस्तक 'Elements of Economics of Industry प्रकाशित हुई थी तथा १८११ ईं के तह स्पक्त चार सस्वरणा हुए थे। प्रयान सस्वरण १८६२ ईं के व १८६६ ईं के में, त्रीसण सस्वरणा व वार तथा जीवा सस्वरणा व वार तथा जीवा सम्वरूपण व्याद पुनः मुद्धित जिये में थे। ११६६ ईं के जनकी 'Industry and Trade' नामक पुन्तक प्रकाशित हुई। प्रयोगी पुर्वाविद्याल 'Principles o' Economics' के मामान सह पुन्तक भी जाकी पुर्वाविद्याल प्रकाशित हो के वे। १९२६ ईं के संकर १८१३ ईं के तक थ वर्ष के धन्य समय में पुन्तक के पाय सस्वरण प्रकाशित हो के थे। १९२३ ईं के में पुन्त के एक वर्ष पूर्व मार्थक की प्रतिस पुन्तक 'Money, Credit and Commerce' प्रकाशित हो हुई थी। गामंत्र की प्रतिस पुन्तक 'Money, Credit and Commerce' प्रकाशित हुई थी। गामंत्र की प्रतिस पुन्तक 'प्रतान के प्रतीक है।

## ग्राधिक विचारों की भूमिका (Background of Economic Ideas)

मार्जल के ग्राधिक विचारों का प्रमुख उहाँक्य प्राचीन धार्थिक शिद्धान्तो को नया रूप प्रदान करना था। उन्होंने अपनी पुस्तक Principles of Economics के प्रथम सस्करण की प्रस्तावना में स्वय लिखा है कि "वर्तमान पुस्तक नई सामधी तथा हमारे (वर्तमान) समय की नई समस्याग्री के आधार पर प्राचीन सिद्धान्तों की व्याख्या का बर्तमान रूप प्रदान करने का एक प्रयास है।"3 एडम स्मिथ तथा उनके संस्थापित प्रनुयायियों ने प्रथंशास्त्र नी केवल धन प्राप्ति का श्रध्ययन बताकर तथा केवल उत्पादन पर ही ध्यान वेन्द्रित करके अर्थकास्त्र विज्ञान की आलोजको की आलोजनाओं के आक्रमण का विषय बना दिया था। १६ बी जनाव्दी में समाजवादी तथा इतिहासवादी सम्प्रदायों के लेलको ने मस्यापित प्रथंशास्त्र तथा इसकी सवास्तविक मान्यतास्रो की कडी ग्रालो-चना की थी। यह पहले ही बनाया जा चका है कि रिस प्रकार सिसमोरडी, सेंट माइमन, प्रोबो, रोडबर्टस, बागनर नथा मानसं आदि यमाजवादी तेन्त्रको ने स्मिथ तथा उनके ग्रनथायियो द्वारा व्याख्यात मस्थावित ग्राधिक विचारो की कडी ग्रासी-चना की थी। इतिहासवादी सम्प्रदाय के लेखकी ने रिकार्टी तथा अन्य अर्थशास्त्र मंस्थावको द्वारा ग्रवनाई गई ग्रवंशास्त्र ग्रव्ययन की निगमन रीति (Deductive Method) तथा पार्थिक नियमों की निर्वेक्ष प्रकृति की आलोचना करके इसके स्थान

<sup>3 &</sup>quot;The present treatise is an attempt to present a modern version of old doctrines with the aid of the new work, and with reference to the new problems of our own age!" (Principles, Preface to the Editor, p. V.)

एल्फेंड मार्शन ४३५

पर इतिहासवादी अथवा ग्रागमन रीति (Historical or Inductive Method) तया ग्रापिक नियमों को सापेक्षता का प्रचार किया था।

मार्सल स्वय एक दूरदर्शी मनुष्य थे। वे स्वयं संस्थापित प्रार्थनार के ग्रहमिर दोषों के प्रति मनेत थे। उन्होंने स्वय यह मनुभव किया कि १९ वी शताब्दी में प्रोतीमिक क्रान्ति के परियासस्वरूप यधिष एक भीर तो उत्पादन में बहुत वृद्धि दुई थी परानु इस्त स्वयं सही साथ उत्पादन में वृद्धि करने वाले करोड़ों अभिने की दिद्धता में भी वृद्धि हुई थी। यदि सिमय के सामाजिक तथा ध्यात्मित हियों की समझ्यता पर विद्वास किया जावे तो १९ वी शताब्दी में श्रीमको की साधिक स्थित में मुद्धा हुई था। परन्तु दुर्भागवश्च स्थित इसके विपरीत थी। मार्शन इस तथ्य से अली प्रकार परिवित्त के कि समय के धाविक मनुग्य (convenue man) के विचार का कोई ब्यावहारिक असितस्य मही पर। यह विचार एक पोरी करवा थी।

मार्शन को सस्थापित ग्रर्थनास्त्र के प्रति सहानुभृति थी । परन्तु समाजवादियो के सच्चे ग्राक्रमणों के सम्मुख सस्थापित अर्थशास्त्र को जीवित रशने के लिये केयल सहानभीत ही काफी नहीं थी। मार्शन इस सत्य से भली प्रकार परिचित्त थे फि हिमयवादी सहवापित अर्थकाहत अनेक दोषो का भण्डार था तथा इसकी जीविस रखने के लिये इसमे वर्तमान परिस्थितियों के धनुकूल पर्याप्त सुधार करना झनियामें था। परन्तु ऐसा करना एक महान कठिन कार्य था जिसको मार्शन ने बडी पुरापसा के साथ सम्पन्न करके नवसम्यापकवाद (Neoclassicism) की नीय उाली। गार्शरा ने अर्थशास्त्र की परिभाषा, इसकी अध्ययन रीति तथा विर्णय गामग्री पे रागम के श्चनमार परिवर्तन करके संस्थापित ग्रर्थशास्त्र को खण्डित होने से बनागर ग्र**र्थशास्त्र** विज्ञान की भारी सेवा की । स्मिध की अर्थदास्त्र की परिभाषा, जिसमें धन को प्रधान महत्व दिया गया था, मे पर्याप्त सुधार करके मार्श्वल ने मानव यत्यामा पर महत्व दिया। इसके श्रतिरिक्त मार्थल ने यह भी स्वीनार किया कि श्रथंशारत के श्रष्यायन मे रिकार्टी की निगमन रीति के साब-साथ धारामन रीति का भी समात गहस्य था। मार्शन ने उत्पादन के साथ-साथ थितरमा के श्रध्ययन पर भी माफी मटस्य दिया क्योंकि ग्रायिक क्ल्यास उत्पादन के ग्रतिरिक्त वितरस पर भी ग्राधित होता है। यदि उत्रादन का ब्रत्यधिक भाग समाज के योडे से व्यक्तियों के हाथी में सेन्द्रित हो जाने से बाररा जन-साधारमा को उपभोग के लिये प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी दवा में जत्पादन में वृद्धि होते हुये भी समाज के ब्राधिक वरवागु में वृद्धि शाम्भव नहीं ही सकेगी। ऐसी परिस्थिति में समस्या कम उत्पादन की नहीं है बहिन उत्पादन के अस-मान वितरण को है। १६वी जताब्दी में, जब कि श्रीद्योगिक क्रान्ति के परिगाम स्वरूप बढ़े पैमाने की उत्पादन प्रशाली के प्रयोग के कारण गमाज में उत्पादन की प्रवरता थी. थमिको की पाणिक दरिद्रता का कारण समाज में मान का मानान

वितरम् था । मार्गल ने परिस्थिति का सही घष्ययन करके पुराने आधार पर अपने नये अर्थगाला की रचना की।

सार्वाल के आर्थिक विवाशे पर, १६ बी साताब्दी के आर्थिक व सामाशिक वातावरण का प्रमाद पढ़ते के प्रतिरिक्त, उन लेखको तथा विवारको की विचारपारा का भी प्रभाव पढ़ा था जिनका उन्होंने सपने विवार्थिकाल से प्रस्थवन किया था। मार्शाल ने १ ६५७ ई० में अर्थनाष्ट्रम का अय्ययन मिल की पुस्तक 'Principles of Political Economy', जो १६ वी सताब्दी के मध्य प्रसिद्ध पाज्यपुन्तक थी, से प्रमान्म दिया था। मिल पर बेय्यम का प्रभाव पढ़ने के कारण, मार्शल भी मिल के स्थान नमाज मुखार पायोलनो तथा मानवता से विश्वयार एखते थे। जनके जीवन का मुद्ध व्यय समाज में ब्रेशमिको तथा निम्न घरेत्री के त्रोशो की आर्थिक स्थिति में मुखार करना था। परन्तु वे मिल के समान उदार तथा समाज मुखारक नहीं थे। वे प्रवित्त सरकार तथा गामाशिक व आर्थिक मस्याधी की बदलने ने एक्ष से नहीं थे। उनके जिसारानुसार इनने उपमुक्त सुधार करके गरीबो की दरिहता को समाध्य

मिल के स्रतिरिक्त मार्शल ने प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमान्यल कान्ट (Immanuel Kant) चान्सं श्राविन (Charles Darwin), हरवर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer) म्रादि प्रसिद्ध विचारको का अध्ययन किया था। डाविन की पुस्तक 'Origin of Species' तथा स्पेन्सर की पुस्तक 'First Principles' तथा हीगल की पुस्तक 'Philosophy of History' का मार्जन के विचारी पर गहरा प्रभाव पडा था। मार्शन जर्मन इतिहासवादी मध्यदाय के प्रसिद्ध भ्रथंशास्त्रियो, विशेषरूप से रोशर, के लेखन कार्यों से भी भली प्रकार परिचित थे। अपने लेखन कार्य में उन्होंने ऐतिहासिक सामग्री नथा ऐतिहासिक रीति का काफी प्रयोग किया है। अपनी पुस्तक Principles of Economics की प्रस्तावना में भारांल ने स्पेन्सर के जीवविद्या सम्बन्धी (biological) तथा हीगल के ऐतिहासिक व दार्शनिक (bistorical and Philosophical) प्रभावों के ऋएा को स्वीकार करते हुये लिखा है कि "इन दोनो प्रकार के -प्रभावों का वर्तमान पुस्तक में व्यारयात विचारों पर विशेष प्रभाव पडता है।" स्पेननर की Biological विचारधारणका तो मार्शन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि मार्जल ने Principles के ब्राठवें सम्करण की प्रस्तावना में तिखा है कि: "The Mecca of the economist lies in economic biology rather than in economic dynamics "4

इन विचारको के विचारों के प्रभाव के ब्राविस्थित मामेल पर प्रसिद्ध प्रयंशास्त्री ग्रामिस्टिन कार्नों (Augustin Cournot) का भी प्रभाव पढा था। कार्नों की प्रसिद्ध पुरत्तक Principles Mathematiques de la theorie des Richesses.

<sup>4</sup> Principles Preface to the Eighth Edition, p XII

- (१) अर्थशास्त्र की परिभाषा तथा अध्ययन रीतियाँ।
- (२) निरन्तरता का मिद्धान्त (Principle of Continuity)
- (३) मॉन व पूर्ति की मूल्यसापेक्षता का विचार (Concept of the Elasticity of Supply and Demand)
  - (४) अधिशेपवत का विचार (Concept of Quasi-rent)
  - (1) उपभोक्ता की बसी का विचार (Concept of Consumer's Surplus)
  - (६) प्रतिनिधि फर्म का विचार (Concept of Representative Firm)
  - (७) माँग व पूर्वि सन्नुमन विरक्षेपरा (Supply and Demand Equilibrium Analysis)
    - (८) अन्य भ्राधिक विभार

## (१) ऋथंशास्त्रको परिभाषा तथा अध्ययन रीतियाँ

भार्सन ने ग्रयंसास्त्र की प्रचीन परिभाषा में उपयुक्त सुवार करके ग्रयंसास्त्र को देनिक जीवन में मनुष्य की क्रियाओं वा अध्यान बताया। मार्सन ने ग्रयंसास्त्र को परिमापा पंदस प्रकार को है, "राजनेतिक अर्थनास्त्र प्रयस्ता प्रयंसास्त्र मनुष्य जाति के जीवन की साधारण क्रियाओं का अध्यान है। यह स्थिक तथा सामाज के कार्य के उस भाग का परीक्षण करता है जिनका मध्यम विशेष रूप से भौतिक कहवाएंग से होता है। एक और तो यह यन का ग्रव्यान है तथा दूसरी और भी अधिक महस्वपूर्ण है, यह मनुष्य के अध्यान का एक भाग है।" इस अजार मार्शन ने ग्रयंसास्त्र के अध्यान में धन के साथ मनुष्य तथा कल्याएं को अधिक महस्व देकर रिक्तन, कार्जाहत, ममाजवादियों व अप्य प्रालीचकों की शालीचनाओं से अर्थ-साम्त्र को मुक्त करने का प्रयास किया। मार्सन के विचारानुसार अर्थदास्त्रकी विषय साम्यी मनुष्य था।

रिकार्शे तथा उनके अनुवायियों ने अर्थदास्त्र के अध्ययन में केवल नियमन रीति का प्रयोग किया था। अध्ययन की यह रीति धूपित थी तथा इतिहासवादां सन्प्रदाय के सर्थदारिक्यों ने इसकी कड़ी आशोचना की। मार्शक अर्थशास्त्र के अध्ययन में इनिहास के अध्ययन के महत्व को समझते थे तथा उन्होंने यह कह कर सन्तृतित दनामें का प्रयाग किया कि अर्थदारिक अध्ययन में नियमन व आयमन थोगों गैनियों का प्रयोग उतना ही अधिक आध्ययक है जितन। कि चलने के लिये दाहिनी नथा बाई टॉर्म आयर्थक होती है।

## २ निरन्तरताकासिद्धान्त

निरत्तरता का सिदान्त मार्चल के अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता है तथा स्वयं मार्वल ने अपनी पुन्तक 'Principles of Economics' के प्रथय सस्करण की प्रस्ता-वना में इस प्रकार जिखा है "यदि इस पुस्तक की स्वयं कोई विरोप विरोपता है तो

<sup>7.</sup> Ibid : Book I, Chapter I, p 1

वह सम्भवतः इस बात मे है कि इसमे निरन्तरता के सिद्धान्त के प्रयोगो का उल्लेख किया गया है।" पुस्तक को खोलते ही पुस्तक के शीर्षक के प्रथम पृष्ठ पर ही पाठक 'Natura non facit saltum' लिखा हमा देख मकते है। इसका मर्थ यह है कि प्रकृति छलांग लगाकर नही, वरन धीम-धीम पगी के द्वारा चलती है (Nature ार त्रवास करान चनावर तथा, परत चानस्वान राग के अरच पतान है निकास does not move by leaps but by steps)। पुस्तक पर निकास यह आदर्श बायब इस सत्य का मूचक है कि आधिक जातत में मानव की विभिन्न किमाये एक दूसरे से निरन्तरता के सुत्र द्वारा जुडी है। पुस्तक की प्रस्तावना में मार्शक ने आधिक क्षेत्र में निरन्तरता के सिद्धान्त के अनेक जबाहरसा दिये है। मार्शक ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि नगर के उन व्यक्तियों की क्रियाओं, जो सोच विचार कर की जाती है तथा साधारण मनुष्यों की क्रियाधों, यो नियोजित नहीं होती है, के मध्य निरन्तरना होती है। एक दूसरे से भिन्न होते हुये भी वं प्रावस्यक रूप से समान होती है। इसी प्रकार बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में भी निरन्तरना होती है। एक घन्टे के समय के श्राचार पर जो मृत्य सामान्य होता है वही मृत्य एक वर्ष के समय के ग्राधार पर बाजार मूल्य हो जाता है। इसी प्रकार एक वर्ष के समय के ग्राधार पर जो मूल्य सामान्य होता है वही मूल्य एक शताब्दी के समय के ग्राधार पर बाजार मूल्य हो जाता है। इस प्रकार बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य के अन्तर का आधार समय है। परन्तुयह समय जो सभी ग्राधिक समस्याग्रीकी जटिलता का केन्द्र है स्वय एक निरन्तर क्रम है। प्रकृति के अनुसार ग्रत्य तथा दीर्घकाल मे कोई निरपेक्ष ग्रन्तर नहीं है, बन्कि दोनों एक दूसरे में घीरे से मिल जाते है। जो समय एक सगर्या अथवा घटना के लिये अल्प समय होता है वही समय दूसरी समस्या के सम्बन्ध में दीर्घकाल हो जाता है। ग्रस्य तथा दीर्घकाल के मध्य कोई वंडी खाई नहीं होती है। ग्रस्य काल साभास दीर्थकाल (quas-long period) के द्वारा के दीर्घकाल में मिल जाता है। पल-पल मिल कर युग बनता है। युग तथापल एक दूसरे से भिन्न होते हुये भी ब्रापस में समय की ब्रद्ध कड़ी द्वारा जुड़े हैं। दोनों में जो भी अन्तर है वह केवल एक अश (degree) का है, प्रकार (Kind) का कदापि नहीं। इसी प्रकार बाजार मृत्य तथा सामान्य मृत्य मे वेवल ग्रज्ञ का ही ग्रन्तर है।

इभी प्रकार लगान तथा ब्याज के अन्नर का आधार भी समय है। मार्गल ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि "जो आय कन पूँची (Floating Capital) अथवा पूँजी के नये विनियोगों के सम्बन्ध में स्थान कहलाती है, वहीं साथ पूँजी के पुराने विनियोगों के हिस्टकोस्स से एक प्रकार का लगान-प्रधियोगयत (quass-rent)—होती है। परना चलवा अचल पूँजी तथा नमें व पुराने विनियोगों के मध्य विभाजन की कोई न्यय्ट रेखा नहीं होती है। एक प्रकार की आय दूसरे प्रकार की आय में मिल जाती है। इस प्रकार भूमि का लगान भी, यद्यपि इसकी अपनी अलग विशेषताएँ है जो सैद्धान्मिक सथा ध्यावहारिक दृष्टि से बहुत महस्वपूर्ण है, स्वयं एक ग्रनग तस्व न होकर एक बड़ी जाति के एक वर्ग के समान है।

"इसी प्रकार यहायि मनुष्य तथा उन यजो में, जिन का वह प्रयोग करता है, धारत की एक रपट रेता है तथा मानन अम की पूर्ति तथा माग की कुछ विधिक्ष , विद्यापनार्थ होती है जो भीतिक बन्तुओं की पूर्ति तथा मीग में नहीं पाउँ जाती है, परनु यह तब छुत धारतर होते हुँत भी भीतिक बन्तुओं मानव अम की ही मुक्त है। अम के मूल्य के तिद्धानों की अम द्वारा बनी बन्तुओं के मूल्य के विद्धान्तों में सहस्य नहीं किया जा सक्ना है बयोकि ये तम्मुर्ण के ही भाग हैं। इसके कातिरिक्त दोनों में बो हुछ भी अम्बर है विद्यालया करने पर यह जान होता है कि ये धानत के कवल अद्धा के ही अमतर है प्रकार के नदादि नहीं है। जिस प्रकार कि चिडियों व चौतायों के मध्य रूप ये अन्तर होने हुने भी सभी दांचों में एक मूलपुत विचार (Fondamental Idea) होता है सी वचार विद्याल स्वाप्त विवास कार्या के सभी भागों में सार तथा पुनि के मन्त्रतन का एक मुक्तु विचार विवास हो। "

"निरत्वरता के निद्धान्त का अन्य उदाहरण आधिक तादों के लोज में पाया जाता है। वास्तविक जीवन में आवस्यर नथा प्रनाद्यमक बन्तुयों, उन बन्तुयों में को पूँजी है तथा जो पूँजी नहीं है, तथा उत्पादक व अनुत्यादक श्रम में स्पष्ट अन्तर नहीं है। यह सब बुध नेवस अध्ययन की मुक्तिया की हिस्ट से ही किया जाता है।

### (३) मुल्य सापेक्षता का विचार

मूल्यमधेलता ना विचार मार्शल की अर्थवास्त्र विज्ञान हो सबसे अधिक महत्त्र्यां देन है तथा अर्थवास्त्र का प्रश्वेक विद्यार्थी इसके लिये सार्थात का सब्के रूप सं सदा समारी रहेगा। Principles of Economics में Book III के बीचे, अध्याप में, जिसका तीर्पक 'The L1 suctiv of Wanty' है, मार्शल ने मांग की मुख्य सार्थियता की निम्न प्रवार परिभाषा की है।

"वाजार में माँग की मूल्यमाधेत्रता वस्तु कं मूल्य में एक निश्चित कमी हो जाने के परिगामस्वरूप मींग में अधिक अथवा वस बृद्धि होने के अनुसार एल्फ्रेड मार्शल ४४१

अधिक अथवा कम होती है तथा मूल्य में एक निरिश्त बृद्धि होने के परिएाम-स्वस्य अधिक अथवा कम कमी होने के अनुआर अधिक अथवा कम होती है। हम कह तकते है कि यदि मूल्य में थोड़ी मी कमी हो जो ने के फल्यवरूप सरतु की माँग में भी समान अनुपात में बृद्धि हो जाती है तो माँग के फल्यवरूप सरतु की माँग में भी समान अनुपात में बृद्धि हो जाती है तो माँग की मूल्यसा-पेक्सता एक (unity) है: अर्थात् मूल्य में एक प्रतिश्वत की बृद्धि होने पर बन्तु की मांग में भी एक प्रतिश्वत की बृद्धि होती है। हमी प्रकार यदि मूल्य में एक प्रतिश्वत की कमी होने के कारएए माँग में २ प्रतिशत अथवा रूप प्रतिशत की श्वी हाती है तो मांग की मूल्यसापेक्सता र प्रथम है कि का मांग की मूल्यसापेक्सता पर प्रभाव पड़ता है। भिन्न-भिन्न मूल्यों पर मांग की है जिनका मांग की मूल्यसापेक्सता पर प्रभाव पड़ता है। भिन्न-भिन्न मूल्यों पर मांग की मूल्यसापेक्सता स्वा ध्यारण करते हुये मार्शल ने तिखा है कि "साथारण्यस्या मांग की मूल्यसापेक्सता स्विक उत्थी कीमतो पर प्राप्त के सुल्यसापेक्सता स्वा ध्यारण करते हुये मार्शल ने तिखा है कि "साथारण्यस्य मांग की मूल्यसापेक्सता स्वा ध्यारण करते हुये मार्शल में होती कि तियारण कीमतो पर अधिक, तथा भावत होती है । यह कीमतो की गिरायट के मार्थ कम होती चली काती है तथा पत्ती. सते जब कीमत मांग के सन्सुप्टिस्तर (satiety level) पर पहुंच जाती है हो मूल्यमोपेक्सता हुन्य हो जाती है हो 14

पुस्तक की समाप्ति पर गिंगुतीय परिशिष्ट (Mathematical Appendix) में, जितने साधारण विद्यार्थी के लिये सममना कटिन है, मार्गल ने मांग की मून्य-सापेक्षता को मानने की विभिन्न रीतियों की व्यारया की है। पुस्तक में पुष्ट वैश्वद पर मार्गल ने पृति की मुक्यम्मेक्षता की समकाया है।

पाइंत द्वारा प्रतिपादित मांग वर्षीत की मूच्यक्षपेक्षणा के विचार का सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक जगत में बहुत महत्व है। प्रत्येक उत्पादक प्रपत्ती वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय बस्तु की मांग की मूच्यमायेक्षता को ख्यान में रखता है। वित्त मन्त्री भी बस्तु-कर लगाते समय बस्तुच्ची की मांग की मूल्यसायेक्षता का खब्यायन करता है।

## (४) ग्रधिशेषवत का विचार<sup>12</sup>

अधिरोपनत (Quasi-rent) बाब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भार्याल ने अपनी पुस्तक Principles of Economics की प्रस्तावना में समय के प्रभाव की विवे-कता करने हुंगे किया था। अधिरोपनत मनीनो तथा सम्य मनुत्यकुत यन्त्रो द्वारा प्राप्त वह प्राप्त है जो इनके न्वामियों को अस्पकत्तल में इन यन्त्रोत का पूर्ति के क्रिफिन कोने के करारण अपन होगी है। अध्योत का कहना है कि कोई क्रमीन एक विवेद प्रकार की आस प्राप्त कर सकती है जो लगान के समान होती है तथा जिमको

 <sup>&</sup>quot;The elasticity of demand is great for high prices, and great, or at least considerable, for medium prices, but it declines as the price fills, and gradually fades away if the fall goes so far that satiety level is reached." (Principles, Book III, Caspier, IV, p. 87)

<sup>12.</sup> सविस्तार अध्ययन के लिये अध्याय ११ का अध्ययन कीजिये ।

श्रिषियेप (rent) कहा जा सकता है तथापि इसको श्रिषियोपन्त कहना श्रीथक उपपुक्त है। ग्रिपिनेपवत श्रन्त पूँजी पर अल्वकाल में प्राप्त हुई ग्राय होती है। मार्शल का कहना है कि लगान का श्रंश नेतनों में भी पाया जा सकता है। किसी श्रमिक को श्रन्थकाल में उसमें दुर्लम प्राकृतिक गुण होने के कारण लगान प्राप्त हो सकता है।

मार्याल ने अधिदेयवत के विचार का प्रतिपादन उदयत्ति के अचल साधनों को अद्देशन में प्राप्त होने वाली आय के कारणों को समक्षाने के उद्देश से किया था। मार्याल ने यह स्वस्ट करके कि अधिदेय उदयित के मृतुष्पकृत साधन की भी प्राप्त हो सकता है, इस सत्य को स्वस्ट किया कि उदयित के सभी साधनों समय-समय पर भूमि को वह निरोयता जिसके कारण इसको अधिदेय प्राप्त होता है—पूर्वि की नीमिताना—पाई जा सकती है तथा इनकों भी भूमि के अधिदेय के समान आय प्राप्त हो सकती है जो इनकी सामान्य आथ (normal carongs) के उपर देशी होती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मार्याल ने समान को असम आय निवचार कर इसको सामान्य आधिक विस्तेषण का ही एक विदेय अप निवचार है। मार्याल ने इस स्वरूप है कि भूमि के अधिदेय का समान्य है। सार्याल ने इस स्वरूप है किया आस स्वर्थ है के आधीष्य का अध्ययन मांग व पूर्वि के मार्याल सिद्धान्त

# (४) उपभोक्ताकी वैशीका विचार

मूल्य मापेक्षाना के बिचार के म्रातिरिक्त मार्ग्यल की म्रार्थवास्त्र विज्ञान को दूसरी विशेष देन उपभोक्ता को बेशी का विचार है। बास्तव मे उपभोक्ता को बेशी का विचार वेशी के व्यापक विचार का ही। ले भाग है। Principles of Economics, Book III, Chapter VI में उपभोक्ता को बेशी तथा पुस्तक के मन्त में परिश्वार कि में मुख्य प्रकार की बेशी को व्यापता की गई है। उपभोक्ता की बेशी वो परिभाषा मार्ग्यल ने इस प्रचार की है "The excess of the price which he would be willing to pay railer than go without the thing, over that which he actually does pay, is the economic measure of this surplus satisfaction. It may be called consumer's surplus "13"

कोई उपभोक्ता कितनी उपभोक्ता की येशी को प्रान्त कर पायेगा यह उनके वातावरए। (conjuncture) पर निर्मर होती है धर्यात् यह इस नात पर निर्मर करता है कि उपभोक्तता को वस्तु उपभोग के तिये प्राप्त हो सकती है अध्यान नहीं। उदाहरणार्थ जगन में रहते हुने उपभोक्ता को अने कस्तुमों के उपभोग से विचत रहना पड़ता है क्या ऐसी नियित में उसका वातावरए। अधिक उपभोक्ता की वेशी की प्राप्ति के अनुकूष नहीं कहा जा मकता है।

मार्शल ने उपभोत्ता की बेनी के विचार को चाम के एक उदाहरएा द्वारा इस प्रतार समभावा है। चाम की कीमत २ शिलिंग प्रति गींड है। हम एक

<sup>13.</sup> Principles , 8th ed p 103

एल्केड मार्शल ४४३

ऐसे मनुष्य को लेते है जो यदि चाय की कीमत २० सिलिंग प्रति पीड होती तो वर्ष में एक पीड चाय का! यदि चाय की कीमत १४ सिलिंग प्रति पीड होती तो वर्ष में एक पीड चाय का! यदि कीमत २० शिलिंग प्रति पीड होती तो वर्ष में २ पीड चाय का! यदि कीमत २० शिलिंग प्रति पीड होती तो वर्ष में २ पीड चाय का, यदि कीमत ६ सिलिंग प्रति पीड होती तो वर्ष में ४ पीड चाय का, यदि कीमत ३ सिलिंग प्रति पीड होती तो वर्ष में ५ पीड चाय का, यदि कीमत ३ सिलिंग प्रति पीड होती तो वर्ष में ५ पीड चाय का सपा यदि चाय को कीमत प्रति पीड २ शिलिंग होती है तो वर्ष में ७ पीड चाय का उपमोग वरता है। ऐसी स्थित में उपमोक्ता की वेंदी पर सिल्ंग के करावर होगी। उपमोक्ता को मामत हुई वेंदी की यह मावा सर्वप्रयम तो चाय की कीमत पर तथा दूसरे उपभोक्ता को प्राप्त हुय सनुकृत वातायरण पर आधारित है। सिंद उपभोक्ता का प्राप्त वरता प्रति हुया होता कि उमे नाय का उपभोग करने का प्रवन्त हि। स्थान हुआ होता तो उपभोक्ता को वेंदी प्राप्त होने का कोई प्रदन ही उत्पन्न हिगा होता।

यद्यि मार्थल का जपभोक्ता की वेशी का विचार प्रनेक मृदियों का भण्डार है तथा मार्थल प्रपने विचार की इस मृदियों से परिचित थे, परन्तु यह सब कुछ होते हुवे भी इस सरव की नहीं भुलाया जा मकता है कि सेहास्तिक प्रयंतास्त्र में मार्शल के जपभोक्ता की वेशी के विचार का एक विशेष महत्व है।

# (६) प्रतिनिधि फर्म का विचार<sup>14</sup>

प्रतिनिधि फर्म का विचार भी मार्गल के प्रशंसाहन की एक प्रमुख विधेषता है। प्रतिनिधि फर्म के विचार का प्रतिपादन बस्तु के पूर्ति पूरम (supply price) की निर्मारित करने की कांठगाई की हल करने के उद्देश्य से किया गया वा । वस्तु का मूल्य बाजार मे बस्तु की मांग (उपयोगिता) तथा पूर्ति (उत्पादन व्यय) के पारस्पित्क प्रभाव हारा निर्मारित होना है। परन्तु एक उद्योग में धनेक फर्म होती है तथा प्रत्येक फर्म का वस्तु की इकाई को उत्पादन कन्ने का व्यय समान नहीं होता है। ऐसी दर्शा में प्रम्न यह उत्पन्न होता है कि कौन-मी फर्म के उत्पादन व्यय होता है। ऐसी दर्शा में प्रम्न यह उत्पन्न होता है कि कौन-मी फर्म के उत्पादन व्यय होता है। एसी दर्शा में प्रम्न विधार कि कोन मी किया प्रशंक करने के विधार पर्योग में कई दी फर्म व्यवहार का प्रस्थ की सूर्य किया विधार में कि उत्पादन व्यय होता है। प्रशंक व्यवहार का प्रस्थ निर्मार करने के विधार में प्रति विधार किया प्राप्त करने के लिये मार्गल ने प्रति विधार में विचार का प्रतिचार करने के लिये मार्गल ने प्रति विधार के विचार का प्रतिचार करने कि स्वार का प्रतिचार करने कि स्मर्थ के विचार का प्रतिचार करने कि स्मर्थ के विचार का प्रतिचार करने कि स्मर्थ के विचार का प्रतिचारन करने कि स्वार स्मर्थ के किया सार्गल करने के लिये मार्गल ने प्रतिचार करने कि स्वार का प्रतिचारन किया था।

प्रतिनिधि फर्म एक ऐसी फर्म होती है ''जिसका उद्योग मे काफी लम्बा

<sup>14.</sup> प्रतिनिधि फर्म के विचार नी ब्यास्या सर्वप्रथम १८६१ ई० मे Principles of Economics के दूसरे सस्करण में की गई यी 1

जीवन रहा है, जिसको उचित सफलता प्राप्त होती है तथा जिसका प्रबन्ध सामान्य योग्यता में किया जाता है तथा जिसको दिये हुये उत्पादन के आकार की मामान्य धान्तरिक व बाह्य किफायते प्राप्त है। 15 प्रतिनिधि पर्मका ग्राकार बन मे प्रति-निधि बक्ष के बाजार के समान सदा समान रहता है तथा इसके धपने साधनों से प्राप्त किकायते भी समान रहती है। ' 16 इस प्रतिनिधि फर्म के व्यथ. िसका प्रवन्ध सामान्य योग्यता से थोता है तथा जिसको उत्पादन के पैमाने की ग्रान्तरिक व बाह्य किफायते सामान्य रूप से प्राप्त होती है, को उद्योग का सामान्य उत्पादन व्यय स्वी-कार किया जा सकता है।"<sup>17</sup>

यद्यपि प्रतिनिधि फर्म के व्यावहारिक महत्व के सम्बन्ध में ग्रर्थशास्त्रियों में चना मतभेद है — कूछ का कहना है कि ऐसी फर्म व्यावहारिक जगत में उपस्थित होती है, ग्रन्यो का कहना है कि इसका कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है- परन्त नि.सन्देह प्रतिनिधि फर्म के विचार का सैद्धान्तिक ग्रथंगास्त्र मे मन्य विश्लेषरा के क्षेत्र में एक विशेष सहस्य है।

## (७) माँग व पुर्ति सन्तुलन विश्लेषरा

स्मिथ, रिकाडों तथा अन्य अर्थशास्त्र सस्थापको ने मृत्य के पृति सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था । इन ग्रथंशास्त्रियों के विचारानसार किसी वस्त का मन्त्र उसके उत्पादन व्यय द्वारा निर्धारिन होता था। स्पष्ट है कि मून्य का यह निर्दान्त अधूरा था नया इसकी १६ वी शनाब्दी में कडी ग्रालोचना की गई थी। इसलैंड में विरियम स्टेन्ले जेवन्स तथा ग्रास्टियन मनोविज्ञानवादी सम्प्रदाय के लेराको -- मेगर, बाम चावकं, बीजर इत्यादि-ने ग्रथंशास्त्र सस्थावको के मृत्य के इस उत्पादन व्यय सिद्धान्त की कडी ब्रालोचना की थी तथा यह स्पष्ट रूप से ब्यक्त किया था कि वस्तुका मुल्य उसकी मांग- उपयोगिता- द्वारा निर्धारित होता है। इन झर्थशास्त्रियों ने मून्य के प्राचीन वस्तुपरक मिद्धान्त (theory of objective value) के स्यान पर मृत्य के जातमपरक सिद्धान्त (theory of subjective value) का प्रतिपादन विया था ।

मार्शन ने इन दोनो विरोधी विचारधारात्रों का सकलन किया। मार्शन के विचारानुसार मुल्य माँग व पूर्ति के सध्य स्थापित सन्तलन का स्वासाविक परिसाम था। विसी समय विदेश पर स्थाई मृत्य उसी विन्दू पर स्थापित होता है जहाँ धन्त की कुल मांग उसकी हुल पूर्ति के समान होती है। मार्शल ने यह भी स्पष्ट किया कि यद्यपि मन्तूलन मृत्य माँग व पूर्ति के सन्तूलन का परिस्ताम होता है, परन्तु समय की श्रविध के अनुसार माँग व पूर्तिकी बक्तियों का मूल्य पर श्रक्षमान प्रभाव पडता है । जिस मुल्य पर क्रावर वस्तुकी माँग व पूर्ति समान होती हैं वह मुल्य सन्तु-

<sup>1</sup> Principles, 8th ed p 317 16 Ibid p. 367 17, Ibid. p. 497

लन मूल्य कहनाता है तथा ऐसी स्थिति में मन्तुलन स्थाई होता है। यरन्तु स्थाई का तास्यों स्थिर से नहीं होता है। यदि वस्तु वा मॉग-मूल्य उसके पूर्ति-मूल्य की अधेआ प्रथिक होता है तो उस्पादन अथवा पूर्ति में वृद्धि होने के कारए। नया सम्त्रलन मुख्य स्थापित हो जायेगा।

मेगय की ध्विधि के कम अथवा। ध्विधिक होने के अनुसार मून्य पर पूर्ति का कम तथा माँग का अधिक प्रभाव पडता है। माश्रल ने इस सम्बन्ध में नहां है कि यदि समय कम हो तो मून्य पर माँग का पूर्ति की अधेकाकृत अधिक प्रभाव पडता है। अस्य काला के पूर्ति के सीमित होने के कारण मून्य पर माँग का ही सिक्ष प्रभाव पटता है। असे-असे समय की अवधि में बृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे सून्य पर माँग के साथ पूर्ति के सिक्ष्य प्रभाव के सहत्व में भी बृद्धि होती जाती है। दीधेकाल मे पूर्ति के पूर्ण्यया मून्यसाधेक्ष होने के कारण मून्य पर माँग व पूर्ति का समान प्रभाव पड़ता है।

प्रविष प्रत्य समय मे पूर्ति के भीमित होने के कारण वस्तु के मूत्य में, मांग में परिवर्तन होने के महतार परिवर्तन होते है—स्वर्मन विष मांग वहकर हुपूनी हो जाती है। इसके विपरीत मांग के पर कर आती है तो मूत्य भी वहकर हुपूनी हो जाती है। इसके विपरीत मांग के पर कर आपा हो जाता है। परन्तु इसका अर्थ यह भदापि नहीं है कि अरुपकाल में मूत्य निर्मारण में पूर्ति का कोई स्वान नहीं है। यविष पूर्ति भरण काल में मीमित होने के नारण मुक्त के उन परिवर्तनी पर, जो मांग में परिवर्तन होने के परिणामकर होते है, अपना कोई प्रभाव नहीं गानती है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इसका मूर्य निर्मारण में कोई महस्त्व नहीं है। वास्त्रविकता इसके विपरीत है। समय की किसी भी अविष में —चाहे प्रएक्शल हो विभय पूर्ति सीमित तथा निकर होती है, अपना कही वीर्षकाल हो जिसमे पूर्ति परिवर्तन वास विवर्द्ध होती है—पूर्ति के विना मूल्य की करना कराणि उत्तरम नहीं है। सकती है।

मून्य निर्धारण से माग व पूर्ति की शक्तियों के महत्त्व को मार्शन ने वहे अच्छे दग से केची के एलको का जदाहरण देकर समक्ताया है। मार्शन ने इस सम्बन्ध में यह कहां है कि जब केची का एक फलका स्थिर रखकर दूगरे फलके को चलाइर कागज काशा आता है तो हम यह साधारण हप में कहा सके हि केची के चलते एकके के हो कागज काशा है। तरन्तु ऐसा कहता गतत है व्योक्ति यदि केची के स्थिर एकके की प्रवस्त कर दिया जाता है तो है। तरन्तु ऐसा कहता गतत है व्योक्ति यदि केची के स्थिर एकके की प्रवस्त कर दिया जाता है तो चलते फलके की जागज काश्ते की शक्ति सामाज हो जाती है। यास्यविकता यह है कि केची के चलने तथा कागज काश्ते के निये दोनो

<sup>18.</sup> अन्यकाल वह काल अथवा समय की वह अविधि है जिसमे पूर्ति पूर्णतया सी नत होती है, अर्थात् इसमे माँग के परिवर्तनो के अनुसार परिवर्तन करना मन्भव नहीं है।

फलको का होना समान आवस्पक है। ठीक टमी प्रकार मूरव निर्वारण के निर्वमी माग व पूर्तिका समान सहस्व है, भेले ही पूर्तिस्पिर क्यों न हो। टस सम्बग्य में बद्या सार्वन के सब्दों को निस्तितिस्ति दोहराना उपयुक्त होना।

"We might as reasonably distate whether it is the upper or the under blade of a pair of sessors that cuts a piece of paper, as whether value is governed by utility or cost of production. It is true that when one blade is held still, and the cutting is effected by moving the other, we may say with careless brevity that the cutting is done by the second, but the statement is not strictly accurate, and it is to be excussed only so long as it claims to be merely a popular and not a strictly scientific account of what happens."

(८) ग्रन्थ ग्राथिक विचार

मार्थल के उपरोक्त प्रमुख आर्थिक विचारों के अतिरिक्त, वो उनकी प्रमिख पुस्तक Principles of Leonomies में स्थारमात हैं, अन्य आर्थिक विद्यार्थ पर भी मार्गल ने अपना योगदान दिवा है। मोरिन्ट अर्थरास्ट के क्षेत्र में भी मार्गल के स्वस्तर प्रमिख हैं। मार्थिन ने उटक के पित्रमाल विद्यात्त के केन्द्रियत अथवा ननद वेप मार्भकरण (Cambridge or Cash-balances equation) को प्रतिपादित किया या। इसमें स्वितिक्त मार्गल न त्यात्र को इस्य दर (money rate) तथा वास्तिक दर (roal tate) के स्वन्तर को भी स्वप्ट किया तथा यह भी बताया कि उनका व्यात्मीन को वस्य मार्थित है। इसके स्वितिक्त रेपना विद्यात्त को प्रतिपादित विश्वर्ष था। का तथा के अतिरिक्त देयानाक (ir dex numbers) बताने को प्रतिपादित त्रीहा (chain method) तथा दोर्थकालीक मित्रवादी में प्रयोग के विषे सारागीमान (Tybular Standand) के मुक्तक भी मार्थन ने ही दिवे थे।

उपरोक्त योगदानों के स्रतिक्ति भीदिक सर्वधास्त के क्षेत्र में मार्थन ना स्वयं सं प्रधिक महत्वपूर्ण नुभाव दिवानुमान के दोषों को तूर करने से मध्यन्यत्व सा । विवानुमान में स्वयं तथा बादी के मून्यों में परिवर्तन होने के नारण यह मान बाढ़ी स्वयं क्ष्या के प्राप्त के प्रदेश के परिवर्ग हुए करने के उद्देश्य सं मार्गन ने स्वयं व रजन के मिश्रित मान (gold and silver symmetallim) का मुभाव विया या। स्वयं देश को जनन के द्विवानुमान की द्वियानुमान वी स्वयंभा सच्छी व तथी हुए मार्गन ने निम्म स्वरं निवान सा

"I submit that, if we are to have a great disturbance of our cufrency for the sake of bimetallism, we ought to be sure that we

<sup>19.</sup> Ibid p. 343

श्रल्फेड मार्शल ४४७

get it ...My alternative scheme is got from his (Ricardo's) simply by wedding a bar of silv-r of, say, 2000 grammes to a bar of gold of say, 100 grammes, the government undertaking to be always ready to buy or sell a wedded pair of bars for a fixed amount of currency. This plan could be started by any nation without waiting for the concurrence of others.'

परानु पार्शक के सुभाव में व्यावहारिकता का प्रभाव होने के कारण इनको लागू करना कठिन है। लन्दन की प्रसिद्ध पत्रिका The Economist ने मार्शल के Symmetallism के मुभाव की कड़ी प्रासोचना की थी।

## मार्शल की पुस्तक Principles का मृत्यांकन

मार्सल ने की प्रवनी पुस्तक Principles of Economics में सर्थवास्त्र के जिस होने का निर्माण किया है, उस के अन्य दोषों के प्रतिरिक्त यो मुख्य दोष प्रतीत है। प्रयम, Principles में प्राधिक समस्याओं व सिद्धारांत्रों के विश्वेषण्या का क्याम स्थिर (static) है। एक प्रवैधिक समार के लिए एक स्थिर विश्वेषण्या की विशेष उपयोगिता गहीं हो सकती है। प्रत्के धार्थिक समस्या को सन्तुनन व दीर्ष कान के दीषे में डाला गया है। परम्मु जीवन के दृष्टिकोण् से अस्पकाल ही महस्य पूर्ण है बसीकि दीर्थकात में तो हम सब मर जाते हैं। मार्शल के अर्थनास्त्र को static बनाते हुए स्वम मार्शल की प्रविद्ध जिल्ला श्रीमती जॉन रॉबिस्सन ने इस

There is a deep seated conflict in the Principles, of which Marshall himself was uneasily aware, between the analysis which is purly static and the conclusions drawn from it, which apply to an economy developing through time with accumulation going on; but some how we managed to swallow it."20

पुरसक की यह आलोचना इसलिये और भी अधिक महस्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मार्बल ने पुस्तक के आठवें सस्करण की प्रस्तावना में इस आलोचना की गलत बताते हुवे लिखा है:

'In fact it is concerned throughout with the forces that cause movement; and its key-note is that of dynamics, rather than statics

पुन्तक का दूसरा दोप यह है कि मार्शल ने ऋषने विश्लेपसा में "ग्रन्य वार्ते समान रहते हुये" मान्यता का बहुत ऋषिक प्रयोग किया है। बस्तू के मूल्य पर

<sup>20.</sup> Joan Robinson · Collected Economic Papers, Introduction ,P.

नेवन उस वस्तु नो माग व पूर्ति की शक्तियों के प्रभावों का ही झध्यपत किया गया है। परणु यह तभी सम्भव हो मनना है जब हम शेष धर्म-खबस्या को म्बिर मान थे। परणु यह मान्यना करना बास्तविकता से दूर रहता है। मार्गित का बिस्तेवरण बालगम (Leon Waltas) के मामान्य सन्तुकत विस्तेवरण (General Equalibrium Analysis) के समान नहीं है। मार्गित ना विस्तेवरण खाशिक खबबा विधिन्द सन्तु-लन-बिस्तेवरण (Partial or Patticular Equalibrium Analysis) है तथा इन नारण ख्यावरणिक कर्ष में इसकी उत्योगिता मीमित है।

परन्तु मार्थल के अर्थसाध्य में उनरोक्त दोषों के होते हुये भी नये मिदान्ती के विचास में मार्थल का योगदान बहुत अधिक है तथा उनकी पुरन्क Principles of Economics नि सम्बंह १६वी यानाब्दी के महान लेखन हार्नों में से एक है तथा आज इमकी उच्चत्रीट के अन्यों का स्थान प्राप्त है। मार्थल के अर्थसाल ना आधिक विचारयारा तथा गीति क्षेत्र में अब तक गहरा प्रभाव पटा है तथा निकट मेविष्य में इन प्रभाव के समाध्य होने के कोई थिन्छ उपस्थित नहीं हैं।

#### निष्कर्ष

मार्चल के आधिक विचारों की उपरोक्त मक्षिण स्माह्या से यह भली प्रकार विदित हो जाता है कि मार्चल गत १०० वर्षों के एक महान वर्षचाराणी थे तथा उन के ममर्चको तथा नित्यों को सग्या काफी घनी है। यह मार्चल के लिये एक विद्याप के की तथा नित्यों को सग्या काफी घनी है। यह मार्चल के लिये एक विद्याप के की तथा नित्यों के स्वाप्त के प्रभाव को मूर्य की व्यापक किरएंगे ने समान जनन में फैलाने रहे हैं। जिस प्रकार मार्चन के प्रभाव को मूर्य की व्यापक किरएंगे ने समान जनन में फैलाने रहे हैं। जिस प्रकार मार्चन के प्रभाव को मार्चकारी वहां जाता है, उसी प्रकार प्राज्य भी इंपलेट, पूरोज व प्रमारीका में स्वेक मार्चकारा में घनी के मार्चकारों के स्वाप्त में स्वाप्त मार्चकारों के स्वाप्त में स्वप्त में स्वाप्त में स्वप्त में स

#### विशेष प्रध्ययन सूची

Alfred Marshall

2. J. F Bell A History of Economic Thought,
Chapter, 24
The Development of Economic Thought, Chapter, XXVI
4 A. C Pigou (Ed ) . Memorials of Alfred Marshall

5. J. A Schumpeter The Ten Great Economists.

Spengler & Allen : Essays in Economic Thought,

Principles of Economics.

म्रुक्तेड गार्शल ४४६

7. L. H. Haney : History of Economic Thought,
Chapter, XXXII.
8 Lee Rogin : The Meaning and Validity of

Economic Theory, Chapter 14.
9. 7. M. Ferguson : Landmarks of Economic.

9. 7. M. Ferguson : Landmarks of Economic,
Thought, Chapter, XIII
10. O. H. Taylor : A History of Economic Thought,

10. O. H. Taylor : A History of Economic Thought,
Chapter, 13.

11. Eric Roll : A History of Economic Thought,

Chapter, VIII, pp, 394-402.

12. A. C. Pigou : Alfred Marshall and Current

12. A. C. Pigou : Alfred Marshall and Current
Thought.

13. Robert Lekachman : A History of Economic Ideas.

Chapter, 11.

#### प्रश्न

1. Assess Marshall's place in the history of economic thought. (ग्रलीगड. १६५६)

2. Explain Alfred Marshall's contribution to the theory of value

(कर्नाटक, १६५६)

3. Discuss the main contribution of Alfred Marshall to economic thought

(ক্লহিক, ধ্হুছ, মান্য, ধ্হুছ; ধ্হুছ; ধ্হুছ্; ধ্হুছ্)
4. "Marshall simply reconciled Recardo and Jevons."
Discuss

(कर्नाटक, १६५८)

In a study of contemporary economic theory, Marshall stands out as perhaps our most important figure.'

Explain clearly the above statement, and point out the chief contribution which Marshall has made to economic science.

(ग्रागरा, १६४८; १६६०; राजस्थान, १६४८)

Marshall succeeded in a very high degree in the performance of the task which he set himself, namely, that of
presenting a modern version of old doctrines with the aid
of the new work and with reference to the new problems
of our age'. (Scott). Justify.

(द्यागरा. १६५१: १६५८)

 There is more than enough of the Marshallian neoclassical edifice remaining to permit its cutfire to be clearly identifiable throughout the whole body of contemporary economic literature. Justify by supporting your arguments on the basis of the contributions made by Marshall to economic science.

(ग्रागरा, १६५८)

 Explain clearly what is 'neo-classicism'. In this connection analyse the contribution of Alfred Marshall to economic theory

(राजस्थान, १६५०)

 Assess Marshall's main contributions in the reconstruction of economic science. Was he simply an eclectic? (ব্যবহ্যাব, १९४१)

9. Determine the place of Alfred Marshall in the evolution

(राजस्थान, १६५३, १६५२)

 'Alfred Marshall will stand in the history of economic thought as one who made more progress towards a united and consistent theory of value and distribution than any predecessor" (Haney)

Examine fully the above statement.

of economic theory.

(राजस्यान, १६४४)

 With understanding, depth of insight, and great logical consistency be (Marshall) saw truth in disconnected or seemingly antithetic doctrines, and put them together as a connected whole (Haney)

Critically examine the above statement.

(राजस्थान, १६६२)

'Compared with the work of many of his contemporaries
 Marshall's system appears eclectic, or even lacking in
 internal consistency' (Cole).

In the light of the above statement point out
Marshall's main contribution to the reconstruction of

(राजस्थान, १६६०)

#### ग्रध्याय २८

#### केम्ब्रिज सम्प्रदाय के भ्रन्य सदस्य

(Other Members of Cambridge School)

केम्ब्रिज सम्प्रदाग, जिसके प्रवत्तं क प्रसिद्ध धगरेज बर्धशास्त्री डा० एस्केड मार्शल थे, ना विकास मार्शल के शिष्य तथा समकालीन धर्यशास्त्रियों का दल केम्ब्रिज मार्श है। वर्तमान शताब्दी के 'त्रीसा' के युग मे बिन बर्धशास्त्रियों का दल केम्ब्रिज मे मार्शन के समीप केम्ब्रिज हुआ या उससे प्रोठ पीगू, शीमती जांन रीविस्सन, वर्त- मान युग के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जान मेनार्ड कील्प्य, प्रोठ रोबर्टमन, प्रोठ मोरिस डोव्य (Maurice Dobb) तथा पीरू सराग्रा (Piero Staffa) के नाम विशेष रूप से उस्लेखनीय हैं।

- सविस्तार अध्ययन के निये अध्याय २६ को पढिये ।
- 2 प्रो० मीरिस डोब, जो बर्तमान शताब्दी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में में है, के लेखनकार्यों में निम्निलिखत पुस्तके विशेषरूप से उल्लेखनीय है।
  - 1. Some Aspects of Economic Development.
  - 2. Essays on Economic Growth and Planning.
  - 3. On Economic Theory of Socialism.
  - Political Economy and Capitalism.
     Soviet Economic Development Since 1917.
  - 6. Studies in the Development of Capitalism.
  - 7. Wages

प्रो० डोब का विशेष ग्रुष्ययन क्षेत्र ग्राधिक विकास (economic

growth) तथा समाजवाद रहा है।

3. वर्षि श्रीक सराफा का नाम उतना स्रधिक परिचित नही है जितना कि सम्य केम्ब्रिज प्रवेशांत्रियों सा है परंतु वे प्रथम श्रेती के स्रवेशांत्री है। वे प्रयोग १९२६ ईंग् में लिखित 'The Laws of Returns under Competitive Conditions' गामक सेला के लिये जो Economic Journal में प्रकाशित हुआ या, प्रसिद्ध हैं। उत्तरी पुरतकों में (1) Production of Commodities for Commodities (2) Works and Correspondence of David Ricardo (ed.) विशेषक्त से उत्तरीजनीय हैं। सम्प्रदाय के प्रवर्तक मार्शन के समान नेम्ब्रिज सम्प्रदाय के सभी अर्थशास्त्रियों का प्रयाग प्रथंतास्त्र को नामाजिक प्रगति का साथन बनाना रहा है। परन्तु गार्शन वी मुद्ध के पर्श्यात केम्ब्रिज प्रथंशास्त्रियों ने laissez faire के दोगों की बाफी कानाचेत्रना की तथा कीन्स वासियों ने स्वाप्त के समान अर्थशास्त्रियों ने १६ वी सावादने के व्यक्तिवाद के विषयीत राज्य-प्रस्तकों व की नीति ना प्रतिपादन किया।

मार्त्तल के समान, केम्बिज अपंशास्त्रियों ने भी अनेक विचारधाराओं का सकतन किया। केम्बिज भग्नदाय नवस्त्वाचनवाद का नगह रहा है। इस सम्ब्राय क अर्थासिस्यों का इच्य, प्राधिक समिर्ट्याद (macroeconomics) तथा दिदेशी व्यागार के क्षेत्र में विदेश योगदान रहा है। सम्ब्राय को सदस्य श्रीमती जान रेविस्सन का परिकल्पिन व्यवसाल (Pure Economics) के क्षेत्र में भी विदेश योग-दान है। अब लेक्सिज सम्ब्राय के कुछ प्रनिद्ध सन्दर्शों के व्यक्तिगत योगदान की स्वितन व्यक्तिगत योगदान की स्वितन व्यक्ति की श्रीमति व्यक्ति की स्थानिक कि स्थानिक कि स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थिति के स्थानिक स्थानिक

१. आर्थर सेसिल पीगू (१६७७ ई०--१६५६ ई०) (Arthur Cecil Pigou)

भौभेक्सर थीनू केन्द्रिक विस्वविद्यालय में प्रश्नेसारल के प्रोपेसर तथा मार्सील की मृत्यु के परवात प्रार्थनास्त्र विभाग में मार्सील के उत्तराधिकारी थे। प्रो॰ धीनू की मार्सील के विवारों का मच्चा समर्थक कहना गमत न होगा। वे सस्यापक सम्प्रदाय के ब्रात्मित प्रतिनिधि थे नवा कोन्स के साथ वाद-विवारों में वे नस्यापक विचारशार वी प्रतिक्रम के साथ वाद-विवारों में वे नस्यापक विचारशार वी प्राप्त करी के स्वयं प्रतिक्रम के साथ वाद-विवारों में वे नस्यापक विचारशार वी प्रतिक्रम के साथ वाद-विवारों में विचारों में विचाराय मां प्रदिन्न विचारों को के स्वयं साय के सम्बे विचारों होने के नार्य प्रयोद्धाय के अपने व्याप्त का साथन बताने में श्वारत रहे थे।

जनमी प्रसिद्ध पुस्तक "The Economics of Welfare", निसका करवाणावादी प्रश्नास में उच्च कीट के प्रत्यों में स्वान है, संबंधम ११० ईंट में प्रकाशित हुई थी। मानंन की प्रसिद्ध पुस्तक Principles of Economics के समाज थीन की यह पुस्तक भी काफी सीकियत बिद्ध हुई तथा १६२९ ईंट तक इसके चार सस्कर्रण हो चुके थे। पुस्तक से लेखक को प्राय तथा था। दोनो ही प्राप्त हुंवे। पुस्तक से राष्ट्रीय लाभाव के पुत्रः वितरण, उद्योगि काभाव के पुत्रः वितरण, उद्योगि का नियमन तथा नियमण इत्यादि ममस्याभी की व्यास्या की गई है।

प्रो॰ पीगूने द्रव्य के परिमाण सिद्धान्त के केम्ब्रिक समीकरण में सुपरि किया । प्रमंत्रास्त्र के विद्यार्थी उनके निम्न दो समीकरणों से भली प्रकार परिचित हैं।

$$P = \frac{KR}{M}$$

$$P = \frac{KR}{M} \left\{ c + h \left( 1 - c \right) \right\}$$

इसके प्रतिरिक्त उन्होंने व्यापार नक्ष के मनोवृत्ति निद्धान्त (psychological theory) का भी प्रतिपादन किया था। प्रो० पीगू केवल एक सैद्धान्तिक प्रवंसान्ती हो नहीं ये वरन उनकी क्यावहारिक प्रार्थिक समस्याद्यों के प्रश्चयन में भी बाकी कि यो। यह इस सत्य के मली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने "The Food Subsidies"; "Inflation"; "The Gold and Doller Reserve" आदि व्याव-हारिक महत्व के विषयों पर पिककारों में लेख लिखकर अपने विचारों तथा सुफानों को व्यक्त किया था। वे अनेक आयोगों तथा समितियों के भी सदस्य थे। ११९६-१६ ई० में Royal Commission on Income Tax तथा १६२४-२५ ई० में Chamberlin Committee के सदस्य रहे थे।

स्रतेक लेखो के प्रतिरिक्त, जो समय-समय पर भिन्न उच्च कोटिकी द्यार्थिक पत्रिकास्रों में प्रकाशित होते रहते थे, प्रो० पीमू की पुस्तकों से निम्नलिखिन विनेष रूप में जललेखनीय हैं।

| क्रम<br>सत्या  | पुस्तक का शीर्षक                                                                 | प्रथम प्र₹ाशन<br>कावर्ष  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ₹              | Wealth and Welfare                                                               | १६१२ ई०                  |
| ٦<br>٦         | The Economics of Welfare Memorials of Alfred Marshall (ed.)                      | १६२० ई०<br>१६२५ ई०       |
| x              | Industrial Fluctuations Theory of Unemployment                                   | १६२७ ई०<br>१६३३ ई०       |
| દ્<br>હ        | Economics in Practice  Conomics of Stationery States Socialism versus Capitalism | १६३५ ई०<br>१६३५          |
| ٤ .            | The Political Economy of War  Employment and Equilibrium                         | १६३७ ई०<br>१८३६ ई०       |
| १०<br>११       | Income Lapses from Full Employment                                               | 8 € 8 € 0                |
| १२<br>१३       | A Study in Public Finance  Keynes' General Theory                                | \$686 हु0<br>  \$687 हु0 |
| १४<br>१५<br>१६ | Aspects of British Economic History The Veil of Money                            | 8€8£ €0                  |
| १७             | Wage Statistics and Wage Policy Essays in Economics                              | \$685 <b>20</b>          |
| १८<br>१६       | Alfred Marshall and Current Thought                                              | १६५५ है <br>  १६५३ ई     |

उनका देहान्त ७ मार्च, १६५६ को ६२ वर्ष की दीर्घ छायू में हम्राक्षा। दे सभी दृष्टिको हो से वर्तमान सताब्दीके एक महान ग्रर्थशास्त्री तथा के स्मिन सम्प्रदाय के एत्र प्रभावशाली सदस्य थे। वास्तव मे यह बहुना अनुचित न होगा कि यदि मार्गल केम्ब्रिज सम्प्रदाय के प्रवर्त्त कथ तो पीगु वेस्त्रिज सम्प्रदाय के केन्द्रिय स्तम्भ थे।

# २. डेनिस होत्म रोबर्टसन

## (Dennis Holme Robertson)

प्रो० रोबटसन भी प्रसिद्ध केम्ब्रिज बर्थवास्त्रियों में से है। उनकी सर की पदवी प्राप्त हुई तथा वे Trunny College, Cambridge के Fellow थे। वे केम्ब्रिज विज्वविद्यालय मे प्रर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे थे तथा अवकाश प्राप्त करने के पटचात Emeritus Professor of Political Concent वे पद पर रह चुके है। ग्रथंबास्य के सभी विद्यार्थी उनसे परिचित है। उनका विशेष केखन कार्य मीद्रिक अर्थशान के क्षेत्र में है। अर्थशास्त्र के अधिकाश विद्यार्थी उनकी छोटी सी पुस्तक 'Money' से मली प्रकार परिचित है। पीगू के समान रोवर्टसन ने भी मुझ के परिमाण सिद्धान्त के केम्ब्रिक सभीकरण का निम्न प्रकार प्रतिपादन किया है।

$$P = \frac{M}{KT}$$

प्रो॰ रोबर्टमन ने बचन तथा विनियोग का निक्लेषण करते समय बास्तिवक (ex-post) तथा पत्याधित (ex-ante) बचत व विनियोग के भेद की समकाया है। प्रो॰ रोबर्टमन ने परिकल्पिन मर्थनास्त्र (Pure Economics) पर भी पुस्तकें तिखी है। ग्रनेक लेखों के श्रतिरिक्त, जो ग्रायिक पत्रिकाशों में समय-समय पर प्रकाशित हमें है, उनकी पुस्तकों में निम्नलिखित पुस्तके उल्लेखनीय हैं ।

| ۶  | Essays in Monetary | Theory | (1860 €0) |
|----|--------------------|--------|-----------|
| ₹. | Money              |        |           |

3. Control of Industry

V. Study of Industrial Fluctuations

y Britain in the World Ecoromy

(8EXX 40) ( ? EX ? \$0) E. Utility and All That and Other Essays

(१६५६ ई०) u. Ecoromic Commentaries

E Lectures on Economic Principles.

(१६४७ ईo) Vol. I and II (१६६१ ई०) a. Growth, Wages, Money

१९५६ ई० मे प्रो० रोबरंसन ने अमरीका मे बरजीनिया विश्वविद्यालय

मे Page-Barbour Lectures के ग्रन्तर्गत व्याख्यान दिये थे। १६६० ई० में उन्होंने केम्ब्रिज विद्वविद्यालय में Marshall Memorial Lectures दिये थे।

# ३. श्रीमती जॉन रोबिन्सन (१६०३ ई०)

(Mrs. Joan Robinson)

श्रीमती जॉन रोबिन्स का जन्म १६०३ ई॰ मे हुमा था। श्रीमती जॉन रोबिन्सन का केन्द्रिज विश्वविद्यालय से प्रथम सम्प्रक १६२२ ई॰ मे उस समय हुमा था जब उन्होंने King's College, Cimbridge में जिलावों के रूप मे प्रवेश किया था। उन्होंने केम्प्रिज विश्वविद्यालय से '६२६ ई॰ में क्ष्यापन कार्य झारम्म किया था। वे मार्शक की लाया रही है तथा अर्थवाल में भिन्म विषयो पर उन्होंने प्रवेश उच्च कोटि के लेल थिल कर सपनी बुद्धिमानी को सिद्ध किया है। उनकी १६३३ ई॰ में प्रक्षाशित प्रतिद्ध पुस्तक में The Economics of Imperfect Competition' आज भी हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रयोग की जाती है। उनकी पुस्तकों में निम्मलिसित पुस्तक उन्लेखनीय है।

- १. Economics of Imperfect Competition (१६३३ ई०)
- ২. Essays in the Theory of Employment (१९३७ ई०)
- ३. Essays on Marxian Economics (१९४२ ई०)
- Collected Economic Papers (१६५१ ई৹)
- ४. The Rate of Interest and Other Essays (१६५२ ई०) ६. Accumulation of Capital (१६५५ ई०)
- 19. Exercises in Economic Analysis (१६६० %)

. ति सन्देह श्रीमती जॉन रोबिन्सन इङ्गलैंड में वर्तमान समय के प्रथम श्रेगी

के अर्थनास्त्रियों में से हैं तथा उनको उनके लेयन कार्यों के बाधार पर बार्थिक विचारों के इतिहास से एक सहत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहेगा।

## विशेष ग्रध्ययन सूची

- 1. P. C. Newman : The Development of Economic Thought, Chapter, XXVII.
- 2. Joan Robinson : The Economics of Imperfect
  Competition.

: Lectures on Economic Principles.

- 3. A C. Pigou : The Economics of Welfare.
- 4 D. H. Robertson

- Edmund Whittaker : A History of Economic Ideas, (1940) pp. 167-167; 239-230; 711-712.
  - Economic Weekly, March 5, 1960, pp. 415-417, Article by I G Patel. 'Professor A. C. Pigou: A Memoir'.

#### সংশ

- Discuss briefly the contributions of Professors A. C. Pigou and D. H. Robertson to economic thought.
- What contribution has Mrs. Joan Robinson made in the sphere of economic theory?

#### ग्रध्याय २६

## जॉन मेनार्डकीन्स

# (John Maynard Keynes)

वर्तमान शताब्दी के विश्व प्रसिद्ध प्रगरेज प्रपंशास्त्री जॉन भेनाड कीस्परी मत्रीन ग्रयंशास्त्र (New Economics) के नेता तथा वर्तमान प्रसिद्ध कीस्न प्रेरित कान्ति (Keynesian Revolution) के जन्मदाता हैं। उनका ग्राधिक समिटिशाय (Macroeconomics) के विकास में एक विशेष योगदान है। वास्तविकता तो यह है कि कीम्स का वर्तमान समय की ग्राधिक विचारधारा तथा ग्राधिक नीतियो पर

प्राप्त हुआ था।

कीम्म King's College, Cambaidge के छात्र थे जहां पर उन्होंने

गिएत में बजीफा प्राप्त करके १६०२ ई० में प्रवेश किया था। वे केन्द्रिज

गिरु वे wrangler थे तथा केन्द्रिज सब (Cambridge Union) के

प्रथान थे। कीस प्रक्षिद्ध धर्मशास्त्री एस्फेट मार्गल के कर्ष्व शिष्य थे तथा

वे मार्गलवारी परभराभी में पने थे। केन्द्रिज में कीन्स पर मार्गल के

ये मार्गलवारी परभराभी में पने थे। केन्द्रिज में कीन्स पर मार्गल के

अविरिक्त W. E. Johnson, G. E. Moore, Whitehead तथा Sidg
wack दस्यादि महायुख्यों का भी प्रमाय पडा था। केन्द्रिज में रह कर उन्होंने

विसंपान शतास्त्री के प्रसिद्ध प्रधंतास्त्री जांत भेताई कीन्स (१८६६ ई०—१९५६ ई०), जिनकी मृत्यु २१ प्रमेल, १९४६ ई० को हुई यी, ज्ञां जनम केस्थ्रिज, हार्गोड में पृज्ज, १८६६ ई० में हुआ था। वे अपाने माता विता जो तीन राजानी—चो पुत्र नवा एक पुत्री—में सबसे बड़े थे। उनके पिता जा ते ताहर कीन्स (John Nevulle Keynes) स्वय एक प्रसिद्ध प्रधंतास्त्री व तकंद्रात्रात्री थे। प्रधंतास्त्र के विद्यार्थी उनकी पुत्रक Scope and Medica प्रवंतास्त्री थे। प्रधंतास्त्र के विद्यार्थी उनकी पुत्रक Scope and Medica definition के प्रधंतास्त्र के विद्यार्थी उनकी पुत्रक प्रशंत है। वे केस्थिज विवयविद्यालय में प्रोजेसर थे। इस सम्बन्ध में परिचित है। वे केस्थिज विवयविद्यालय में प्रोजेसर थे। इस सम्बन्ध में परिचित है। वे केस्थिज विवयविद्यालय में प्रोजेसर थे। इस सम्बन्ध में परिचित है। विद्यार्थी प्रवाद के प्रसिद्ध प्रधंतास्त्री के अस स्टबार्ट मिन के पृत्र थे, के समान २० ची दातास्त्री के इस प्रसिद्ध प्रधंतास्त्री के भी एक प्रमिद्ध प्रधंतास्त्री तित्र का विद्यार्थी के प्रमुख प्रधंतास्त्री कुत वनने का सीभाग्य प्राल हुआ था। कीन्स की माता कीन्स प्रधंतास्त्री की निमानास्त्रक (१४०००) थी। इस प्रकार कीन्स की आरम्भ से ही प्रपत्र प्रस्तर व्याद्यार्थी मानस्त्रक विस्त्रों के विकास के लिये प्रमुक्त वातावरस्त्र

बहुत प्रिषिक प्रभाव पड़ा है। सायद ही किसी ग्रन्थ ग्रयंतास्त्री के विचार इतने ग्राविक विद्योचित वार्यविवार का विषय रहे हो, जितना कि कीम्म के विचार रहे हैं, तब दाना स्वाद हो किसी प्रम्य प्रयंशास्त्री के विचारों को सरकारी ग्राविक नीतियों के रूप में इतना प्रपिक तस्मान प्राप्त हुआ ही जितना कीम्स के विचारों की प्राप्त हुआ है। समय के वीतने के साथ कीम्स की शिसिंद कम न होकर प्रविक्त हुई है। ऐसा होना दिसी ग्रयंशास्त्री की बास्त्रिक महानता सा प्रतीक है। ज्ञान इनवें में से ही नहीं वरिक, ससार के तभी देशों में भीस्त्रादी ग्रयंशास्त्री, जो कीम्म के ग्राविक विद्यारों के भारी समर्थक है, पत्ती सरण में गांवे जाते है। त्रयुक्त राष्ट्र आफ समें-

मार्शत की पुस्तक Principles को लगभग २० वर्ष तक पटा तथा पढ़ाया था। धारम्भ से ही वे धर्यशान्त्र तथा पर्शनकास्त्र के ग्रध्यसन में गहरी रिचि रखते थे।

१६०६ ई० में कीन्स ने भारतीय जानवद भूरवा (Indian Civil Service) की परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त करके अपनी जीवनवर्षा आरम्भ की आवस्वार्थ नात है कि स्वाप्त में नात की स्वाप्त है जिसमें की स्वाप्त है किया की स्वाप्त है किया की स्वाप्त है किया की स्वाप्त है जिसमें की विचारा वृत्तार सब की साम की विचारा वृत्तार सब की साम की स्वाप्त की साम क

परमु कीम को नो जीवन में नुख और ही बनना या। यदि स्वारी नीचरी में वे रहे होने तो विवस में उनकी निवीं ने न जाना होता तथा उनकी मोध्या का प्रभाव केवल सरकारी काइनो पर ही एवड़ होता । भारतीय आगप्त पुरुषा के सदस्य के नाते भारतीय कार्यानय (Indo Office) में केवल दो वर्ष (१६०६ ६०—१६०६ ६०) तक काम करने के परधात कीम भारतीय जानपर नुष्या से इस्तीण केटर King's College, केस्बिल को तीट आये। उनका ऐमा करना, विधाता की यही इच्छा थी, स्वय के लिए, कानेज के नियं नवा विधीचित्र जनत के लियं हितकारी निवह हमा।

भागत को किन्यक वादम बुसाने वा धेय उनके सक्वे गुरु महान मार्गत को प्राप्त है वर्षोंकि fellowship की बनराहि वे स्विरिक्त मार्गत अपने पास ने बीन की कित मित्र मित्र है के शिक्त से में प्राप्त गुरू की इच्छाओं का ब्रायर सत्कार जानपत मृत्या के उच्च पद से इस्तीका देकर विचा था। ब्राज के समार में ऐसे गुरू तथा ऐसे सक्के जिल्ल देवने में नहीं अति है।

विस्त्रज में कीत्म ने मुद्रा पर ब्यास्थान दिने थे। १९११ ई० में वे Economic Journal के सम्पादक बन गये तथा इस कार्य को थे १६४५ ई० तक करने रहे। वे Royal Economic Society के मुत्री भी निमुक्त रहेथे। इन दोनों कार्यों को मध्यना तथा जुरावता के साथ करके कीत्स ने अपनी योग्यता की सिद्ध निया।

१९१५ ई० में फोन्स वालेज से छुट्टी प्राप्त करके Braush Treasury में परामरादाता के पद पर निमुक्त हो गये। इस पद पर वे जॉन मेनार्ड कीन्स ४५६

रीका में, जहां कीन्स की विचारधारा का विद्योचित तथा राज्य की आर्थिक नीतियों के क्षेत्रों में काफी प्रभाव हुमा है, A. H. Hansen, A. P. Lerner, A. Smithies, Paul A. Samuelson, L. R. Klein, S. E. Harris, Dudley Dillard, Kenneth Kurihara, Wassily Leontief के नाम कीन्सवारी प्रयंसाहित्यों की

१६१६ ई॰ तक नियुक्त रहे। Paus Peace Conference में वे कोपागार के प्रमुख प्रतिनिधि थे। १६१६ ई॰ में Treaty of Versaulles के तम्बर्ध में सरकार से कड़े मतभेद होने के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया तथा Kings College में आकर अपने शिशश कार्य की पुन सभात लिया। इस सिंध की आलोबना करते हुये उन्होंने १६१६ ई॰ में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक The Economic Consequences of Peace लिखी थी। इस पुम्तक से कीन्स को अन्तर्राष्ट्रीय प्रमिद्धि प्राप्त हुई तथा शीद्य ही पुस्तक के पांच सरकरण, तथा ११ भाषाओं में अनुवाद किये गये थे।

कालेज के फोपाब्यल (bursar) के रूप मे कीम्म ने कालेज की वित्तित स्थिति मे काली सुधार किया। कीम्म को योक सरकारी प्राथामी त्वास मिसियों के सदस्य बनने का मीभाग्य भी प्राप्त हुआ था। वे १२१४ ईं के में Royal Commission on Indian Currency and Finance स्था १६३१ ईं के में प्रतिद्ध Macmillan Committee on Finance and Indians के स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप के स्थाप के स्थाप स्याप स्थाप स्थाप

कीस्स केवल एक प्रवंतास्त्री ही नहीं थे, विका ने ब्रतिक मामाजिक तथा सास्कृतिक मस्याक्षी में भी सम्बन्धित थे। वे अपने समय की सिव्यक्ति स्वाहित्यक गण्डली "Bioomsbury" के सिक्तन नदस्य वे तथा Lyston Strachey, Virgima Woolf जनके मित्र थे। वे प्रसान स्वनाय के व्यक्ति थे। वे Cambridge Arts Theatre के स्वप्तायक से तथा इसनो विक्तिय सहामता प्रदान करते रहते थे। १६२१ ई० से लेकर १६३८ ई० का ने National Mutual Life Assurance Society के स्वस्त्र ले पा १६४९ ई में दे C. E. M. A तथा १६४५ ई० से वे Art Council के सम्बन्ध निमुक्त हुने थे। वे Nation तथा New Statesman and Nation नामक प्रविकास के संच्या भी थे। जुलाई, १६४४ ई० में Bretton Woods Monetary Conference में वे त्रिटिश प्रतिनिध्न स्वत्र के तैता चन कर गर्वे ने तथा इपने इंग्लेड की और से अस्तुत अगित बीनस योजना (Keynes Plan) ने लेकर से वे दे प्रस्त है में दे से प्रति दे प्रस्त प्रतिन स्वाह स्वत्र प्रति के स्वत्र भी से से अस्तुत अगित बीनस योजना (Keynes Plan) के लेकर से वे दे प्रस्त है में से से स्वत्र भी से दे समस्तर्भीय मुझा से। द्वावा दिवन

सम्यो भूषी में विशेषरूप से उस्लेखनीय हैं। मर्थसास्त्र के क्षेत्र में कीन्स का योगदान दिवन क्षिपक है कि हसकी व्याद्या करते के लिये प्रतन सम्पूर्ण पुत्तक भी मर्प्यान्त स्थि होगी। मात्र कीन्यवादी मर्थसात्र पर वाकी बनी मात्रा में उच्चकीटि का सम्बद्धिय उपनव्य है। मन हम कीन्स के सेखन कार्यो तथा विकारी की मिक्षिप्त व्याच्या करते का प्रयान करते हैं।

# लेखन कार्यतथा ग्राधिक विचार

भीन्स प्रथम थेंग्री के सफल महान लेलक-प्रयंशास्त्री थे। उन का हर्टिकोस्स मकुचिन न था तथा वे सदा आधिक समस्याओं पर अपने विचार अस्तुत किया करते थे। उन की अनेक पुस्तके, पुस्तिकारी मोभासें, तथा अनेक पित्रकारों ने प्रकाशित सौकड़ों लेख उन नी महान चोन्यता की अपाह गर्ट्य इंग प्रतिक है। अनेक आधिक विषयों पर जिखिति अनेक लेखों, लाभग २० पुस्तकों की समीक्षाओं, आयोगों व समितियों की रिपोटों, जिन की यहा पर ब्यास्था करना कड़िन है, के प्रतिरिक्त कीक्स सगभग २० प्रसिद्ध पुस्तकों व पुस्तिकाओं के वृदाल

सर्व प्रयम १६१३ ई० में कीन्स की 'Indian Currency and Finance नामक पुत्तक प्रकाशित हुई थी। इस पुत्तक में कीन्स के प्रस्पायांदी मौदिक सिद्धान्त के विरोध में चिन्ह उपस्थित है। यह पुत्तक कीन्स की मुद्रा तथा विदेशी विनिमय में विरोध रिच रखने का परिष्णाम थी। बुख वियोधाों के दिवार राजुनार यह पुस्तक कीन्म की सर्वभें छर रचना है। तत्सरचात कीन्म की हमरी पुत्तक The Economic Consequences of the Peace' १६१६ ई० में प्रकाशित हुई थी। इस पुत्तक में कीन्म ने Treaty of Versaules की कडी आयोधान हुई थी।

१६२१ ई० में कीन्स की 'A Treatise on Probability' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेखन कार्य है। इस पुष्तक नी गैली मरण तथा भाषा माफ तथा प्रभावशाली है। १६२२ ई० में कीन्स

बेक के गवर्गर निमुक्त हुये थे। श्वास्थ्य के लराव होते हुये भी वे राष्ट्र को प्रपती होता हैये भी वे राष्ट्र को प्रपती होता र दिन होते र हिन्दू हैं भी प्रतिक्ष हमी नृतिका लिडिया संगोकोवा (Lodin Lopokova) से जिवाह निजया या। अध्यानी नार्थल के शब्दों में यह कीला द्वारा किया गया अध्या कार्य मान अभिनी नार्थल के शब्दों में यह कीला द्वारा किया गया अध्या कार्य मान स्थान की पुस्तकों की नमह करने का भी शीक या तथा अवके निजी पुस्तकों से उच्च थे गी की काकी पुस्तकों थी।

<sup>ु</sup> उनकी मृत्यु ६२ वर्षकी झायु मे दिल का दौरा पडने के कारए। १६४६ ई० में हुई थी।

जॉन मेनार्ड कीन्स ४६१

की पुस्तका 'A Revision of the Treaty' तथा १६२३ ई० में 'A Tract on Monetary Reform' नामक पुस्तक प्रकाश्चित हुई थी। 'A Tract on Monetary Reform' में कोन्स ने मीट्रिक प्रदम्ध के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किये हैं। इसी पुस्तक में कीन्स ने स्कीत तथा अवस्कीत की भी व्यास्या की है तथा स्कीति को सदस्कीति की स्रोधना स्वस्ता देताया है।

१६२५ में ई॰ कीन्स की 'The Economic Consequences of Mr. Churchill<sup>2</sup> नामक पुस्तिका प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तिका में कीन्स ने चिंचल की प्रथम महायद्भ के पश्चात स्वर्णमान को परानी समता दर पर पुनः श्रपनाने की नीति की कड़ी धालोचना की थी। चर्चिल की नीति को 'Cold-blooded income deflation' घोषित करते हथे कीन्स ने यह कहा था कि प्रानी समता दर पर युद्ध पश्चात समय मे विद्यमान क ने मृत्य-स्तर पर पौड-स्टलिंग का अधिमृत्यन होने के कारण इगलैंड को भगतानाशेष के प्रतिकृत ग्रसन्तुलन की गम्भीर समस्या का सामना करना पडेगा तथा इस के कारण देश की अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हा जावेगी । कीत्स की भविष्यवासी १६३१ ई० में उस समय सत्य सिद्ध हुई जब डंगलैंड की स्वर्णमान को त्यागना पडाथा। १६२६ ई० मे कीन्स की पस्तिका 'The End of Laissez faire' प्रकाशित हुई थी । इस पुस्तिका में कीन्स ने laissez faire पूँजी-बाद की कड़ी ब्रलोचना करते हुये यह सिद्ध किया था कि व्यक्तिगत तथा सामाजिक हितों के मध्य एक इपता का विचार एक कोरी निष्या वात थी। वहदा व्यक्तिगत तथा सामाजिक हित एक इसरे के विरोधी होते हैं। Laissez faire पुँजीवाद की झाली-चना करते हुये सुधा पुँजीवाद में व्यक्तिगत तथा सामाजिक हितों के मध्य प्रतिकलुता को व्यक्त करते हुये कीन्स ने अपनी इस पुस्तिका में निग्न प्रकार लिखा था।

"The world is not so governed from above that private and social interests always coincide, It is not so managed here below that in practice they coincide. It is not a correct deduction from the principles of economics that enlightened self interest always operates in the public interest nor it is true that self interest generally is enlightened. More often individuals acting separately to promote their own ends are too ignorant or too weak to attain even these. Experience does not show that individuals when they make up a social unit are always less clear sighted than when they act separately"

<sup>2.</sup> The American edition was entitled 'The Consequences of the Sterling-Parity'

उपरोक्त वाक्य-खण्ड से यह भली प्रकार जात होता है कि कीस्स laissez faire के पक्ष से मही ये सवा वे राज्य हस्तक्षेप को पूँजीवाद की बुराइयो को दूर करने के लिये प्रावस्थक समझते थे। परन्तु इसका यह समें क्वापि नहीं है कि कीरस पूँजीवाद के श्राष्ट्र थे। ऐसा कहना कीरस के प्रति सहान सम्मान करना है। वास्त-विकता इन गतत विचार के विक्कृत विवरति है। कीरस पूँजीवाद के सच्चे हितेषी थे। वे इसको साम्यवाद के पातक आक्रमग्यो से मुक्त करना चाहते थे। ऐसा पूँजीवाद कि की भिन्न क्षापिक क्षिण कर कर हो हो साम्यवाद के प्रति को भीमित आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त होनी है तथा राज्य को सामाविक हितों के अनुकूल शार्थिक कि नामाविक हितों के अनुकूल शार्थिक कि नामाविक हितों के साम्यवाद के कहुर प्रालोचक थे। साम्यवाद के सम्यव्य से उन्होंने कहा था कि यदि साम्यवाद के सहुर प्रालोचक थे। साम्यवाद के सम्यव्य से उन्होंने कहा था कि यदि साम्यवाद के सक्ता आपक हो नामाविक हितों है से पात्र विद्या स्वित स्वतन्त्र सामाविक स्वतन्त्र सामाविक स्वतन्त्र सामाविक स्वतन्त्र स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्त्र स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्वतन्ति स्

१६३० ई० में बीन्म की पुस्तक 'A Treatise on Money' दो खण्डो ध्रथम पुस्तकों में प्रकाशित हुई थी। प्रथम पुस्तक में, Pure Theory of Money तथा दूसरी पुस्तक में Applied Theory of Money की व्यारथा की है। कीन्स की यह पुन्तक उस समय सिवारी प्रकाश की यह पुन्तक उस समय सिवारी पर्दे थी जब इनलेंड तथा प्रम्य राष्ट्र पुद्ध परचाद मनी का प्रमुग्ध कर कर चुके थे। यह पुस्तक इतनी व्यापक नहीं है जितना कि इसके धीपिक से सात होना है। यह पुस्तक मुझा की सम्पूर्ण व्याक्या मही है। पुस्तक में व्यापस चक्र के मीदिक सिवारत की व्यारय तक्ष के मीदिक सिवारत की व्यारय किया जा सकता है। मितार सीवार के व्यारय किया नहीं है। पुस्तक में व्यापस किया जा सकता है। मितार की मारविकार की क्षाय सकता है। मितार की मारविकार की स्वारय की सिवारी का सिवारी की स्वारय की मितार किया जा सकता है। मितार की मितार की स्वारय की सिवार की

१६३० ई० के अन्त में Treatise के प्रकाशित होने के तत्काल पश्चात् हो एक महान बिवाद उत्पन्न हो गया। यह विवाद जो 'buckets-in-the well theory' के नाम से प्रतिब्र है इस बात से तम्बिम्सत था कि उपमोग बस्तुओं की माग कम होने के परिणामस्कर बचत मे बृद्धि होने पर पूँजी यस्तुओं (विनियोग) की मोग बचत के सुमाग मात्रा में कित प्रकार बडती है? १६३१ ई० तथा १६३३ ई० मे कींग्य की दो अन्य पुस्तके 'Essays in Persuasion' तथा 'Essays in Biography', जो प्रमिद्ध अर्थशास्त्रियों व राजनीतिकों के जीवन सुतार कं व्यास्था है, एक प्रसिद्ध रचना है तथा इस बात को स्पष्ट करती है कि एक महान अर्थशास्त्री होने के अतिरिक्त कींग्य एक मुकान यह लेकक भी थे।

१६३६ ई० में कीन्स की युग-निर्मालानी पुत्पक 'General Theory of Employment, Interest and Money' प्रकाशित हुई थी। यह पुत्पक कीन्म की विद्य प्रमिद्ध की ध्यावारिक्षता है। इस पुत्पक की सिक्षण व्यावारा इस ध्रद्याय में ध्राने की गई है। १६४० ई० में कीन्म नी ध्रित्म पुत्तिका 'How To Pay For War' प्रकाशित हुई थी। यह पुत्तिका ध्राज भी उसी महत्व से पढ़ी बा सकती है जिस महत्व से यह दितीय बुद कान में पढ़ी जाती है। इस पुत्तक में कीन्स ने युद की भारी ध्यय को पूरा करने के विभिन्न उनायी तथा साथमों की ब्यायमा ने है। इसी पुत्तक में कीन्स ने कुमानी प्रसिद्ध 'Deferred Pay Plan', जिल की ध्राज मारत नरकार ने क्षणनाया है, का मुक्तव दिया था।

उपरोक्त रचनामों के म्रतिरिक्त कीन्स ने १६२६ ई० मे सपने मर्थशास्त्री मित्र D. H. Henderson के ताथ मिलकर 'Can Lloyd George Bo It?' नामक पुरित्तका तिसी थी। इस पुरित्तका में कीन्स ने Lloyed George, जो Luberal Party की भीर से १६२६ ई० के चुनाव में उम्मीदवार थे तथा जिनके विरोगी Labour Party के भी Ramssy MacDonald तथा Conservative Party के भी Stanley Baldwin थे, की सांवजनिक निर्माणकार्य योजनामों की प्रतिरक्षा की थी। पुरित्तका में कीलको में यह विद्या की थी। पुरित्तका में कीलको में यह विद्या करने का मरसक प्रमान किया या कि इन सार्वजनिक निर्माणकार्य योजनामों की लायड जार्ज जनता पर बिना कोई नया कर समाये पूरा

कर नकीं। इसके खितिरिक्त १९३२ ईं ह में कीन्स Sir A, Salter, Sir J, Stamp, Sir Blacket, H. Clay तथा Sir W. H. Beveridge के साथ मिलकर 'The World's Economic Crises and the Way of Escape' नामक पहतक के संयुक्त लेखक थे।

कीन्स के प्रमुख लेखन कार्यों की इनके प्रकाशन की विधिक्रमानुसार निम्न-लिखित प्रकार एक चाट द्वारा विवेचना की जा सकती है।

> प्रजून १८८३ ई० कीन्स को जन्म तिथि

'Indian Currency and Finance' (1913)

'The Economic Consequences of the Peace' (1919)

'A Treatise on Probability'

'A Revision of the Treaty'

(1922)

'A Tract on Monetary Reform'
(1923)

'The Economic Consequences of Mr. Churchill' (1925)

'A Short View of Russia' (1925)

The End of Laissez-Fane' (1926)

'Laissez-Faire and Communism'
(1926)

'A Treatise on Money'
(2 Vols.) (1930)

Essavs Persuasion' in (1931) 'Essays in Biography' (1933) 'The Means to Prosperity' (1933) General Theory' (1936) How to pay For War' (1940) मृत्यु तिथि २१ घ्रप्रेल, १९४६ ई०

## General Theory of Employment, Interest and Money

कीन्स की 'General Theory of Employment, Interest and Money' नामक प्रसिद्ध पुस्तक, जो सामान्य रूप से General Theory के नाम से प्रसिद्ध है, १९३६ ई० में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक अर्थशास्त्र में एक से प्रधिक दृष्टिकोरा ने एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। प्रथम, इसके प्रकाशन की तिथि स्वय में महत्वपूर्ण है, ब्योकि इससे यह प्रकट होता है कि लेखक १६३० ई० की विश्व-व्यापी मन्दी के काल मे अपनी इस महस्वपूर्ण पुस्तक को लिख रहा था। वास्तव में यह सस्थापित अर्थसास्त्र का पूर्णप्रतिरूप है। दूसरे, यह पुस्तक सस्थापित अथवा हस्तक्षेप-रहित प्रथंशास्त्र के सिद्धान्तों का अनुमोदन नहीं करती है। कीन्स की यह पुस्तक तीसा की महान मन्दी का ही परिस्माम थी। 'जनरल व्योरी' के प्रकाशन के साथ-साथ आर्थिक विचारधारा तथा नियमों के एक नवीन युग का प्रारम्भ होता है। इसका निषय प्राचीन ग्रथंशास्त्र के विज्ञाल महत्त के ऊपर पूर्ण रूप से छ। गया है। इसने प्रचीन ग्रथवा परम्परावादी ग्रथंशास्त्र के स्थान पर नदीन ग्रथवा कीन्सवादी (Key restan) अर्थशास्त्र को जन्म दिया है। यह पुस्तक वर्तमान अर्थशास्त्र विज्ञान. के क्षेत्र में वर्तमान युग की प्रसिद्ध कीन्सप्रेरित झान्ति (Keynesian Revolution) की जननी है। पूर्ण रोजगार का सन्तुतन सिद्धान्त, जो प्राचीन अर्थशास्त्र मे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता था, के विरुद्ध नवीन ग्रर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार से वृद्ध कम स्थिति पर सन्तुलन की सगस्या का अध्ययन करता है। 'जनरल ध्योरी' के प्रकाशन से १२४ वर्षों का कट्टरवाडी अर्थशास्त्र-परम्परावादी अर्थशास्त्र-पूर्णेरूप से समान्त हो गया। पून्तक के प्रकाशन के समय जहाँ बहुत से अर्थनास्त्रियों ने इस पून्तक की नवीन मन्त्रणा (Gospel) स्वीकार किया, वहाँ पुराने विचार के बहुत में प्रयंगास्त्री इमे मदेहात्मक हप्टि मे देखन हुए भीवनने खड़े गहे। इस पुस्तक न विद्वानी, राज-नीतिज्ञो, नीति निर्माताग्रे तथा साधारण जनना, सभी में एक दहत बढ़ी लहर उत्पन्न कर दी और नवकी इस पुस्तक के दर्जन के प्रति भिन्न प्रतिक्रिया रही। यद्यपि कुछ भालोचको ने इस पुस्तक के लेखक बीस्स को नास्तिक कहा है परन्तु सत्य तो यह है कि १ = वी शताब्दी में एडमस्मिय की प्रसिद्ध पुस्तव 'देल्य झाफ नेरास्स' तथा १६ वी जनाब्दी में बार्ज मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तव 'दाम कैपीटन' के समान कीन्स की प्रसिद्ध प्रस्तक 'General Theory' भी बाद-विदाद नथा आलोचनाओं वा केन्द्र बन गई है। यदि स्मिय की पुस्तक विण्याबाद की कही चनौनी है तथा मार्क्स की पुस्तक पुँजीबाद की कटी बालोचना है तो कीन्त की पुस्तक सस्यापनवाद की अबन्त्र नीति (laissez faire) की भाधारिनला का एक कहा प्रत्यान्यान (repudiation) है 1

जनरल ब्लोगी में कुल २४ ब्रह्माय हैं जो निम्नुवित ६ पुस्तको ब्रयबा खण्टो में विभाजित हैं।

(१) प्रथम पूम्तक जिसका शीर्षक 'परिचय' (Introduction) है, में ३६

पुष्टों में निखित तीन ब्रद्भाय है। (२) दमशे प्रस्तव जिसका शीर्षक 'परिश्लापाये एव दिवार' (Definitions

- and Ideas) है, म चार सप्याप तथा एक परिनिष्ट (appendix है। इन सम्यापी में जो लगभग ५० पण्डों में हैं जीरन न क्षेत्रन, विनिजीय, ग्राय इत्यादि की परिभाषाग्री व रोजगार नया उत्पादन पर सानवासी (expectations) के पटने वाले प्रभावी की न्यास्त्राकी है।
- (३) तीमरी पुस्तक, जिसका शीर्षक 'उपनीय प्रवृत्ति' (The Propensity to Consume) है में लगभग ४५ पृष्ठों में तीन ग्रध्याय हैं। पहले दो प्रध्यायों में उपभोग प्रवृत्ति तया इनको निर्धारित करने वाले वस्तूपरक (objective) तथा व्यक्तिपरक (subjective) कारगो तथा तीनरे व अस्तिम अध्याप में नीमान्त उपभोग प्रवृत्तिवगुराङ (mulupher) की व्यारुवा की गई है ।
- (४) चौदी पुन्तक का सीर्पक 'विनियोग की प्रोरेखा' (The Inducement to Invest, है। इस पुस्तक के लगभग १२० प्रकों में सबस्याय है तथा एक परिशिष्ट है। इन अन्यायों में पूँजी की सीमान्त उत्पादकता (marginal efficiency of capital), दीर्घशानीन ग्राशमुकाम्रो की ग्रवस्था, व्याज की दर के सामान्य तथा मस्यापित मिद्धान्तो. ब्याज तथा द्रव्य की धावस्यक विशेषतामी, रोज-नार के मानान्य सिद्धान्त बादि दिपयो *दी व्याल्या की गई है*। यह पुस्तव ब्रन्य पाँच पुस्तको की धपेक्षा स्नाकार में, बडी है।

(४) पाँचवीं पुस्तक वा शीर्षक 'द्रव्य-वेतन तथा मृत्य' (Money Wages

जॉन मेनार्ड कीन्स ४६७

And Prices) है तथा इसमें तीन ब्रध्याय तथा एक परिशिष्ट हैं। पृष्ठों की सख्या ६० के लगभग है।

(६) छठी तथा ग्रन्तिम पुस्तक के तीन ग्रन्थायों में विशाशवाद व्यापार चक्र तथा पुस्तक के सामाजिक दर्शन ग्रादि विषयों की व्याख्या की गई है।

जनरल ध्योरी, जिसमें आर्थिक विषयो पर कीन्स के बहुत से महत्वपूर्णे विधार सम्मिलित हैं, लेखन के लिये जीवन निर्माण की पुरतक सिद्ध हुई है। बास्तव में पुनतक प्रकाशन के पश्चात इसके विभिन्न पहलुओ पर विचार स्पष्ट करते हुए इतना अधिक साहित्य प्रकाशित हो गया है कि पुस्तक के मनी पहलुओं का एक धन्याय में वर्णन करना प्राय असम्भव है। परन्तु फिर भी 'जनरल ध्योरी' में विश्लेष कि पर्य प्रधिक महत्वपूर्ण विषयों पर कुछ पृष्टों में विचार करना तथा अतिके सेह्यानिक अर्थ तथा ज्यावहारिक महत्वपूर्ण विषयों पर कुछ पुष्टों में विचार करना तथा अनके सेह्यानिक अर्थ तथा ज्यावहारिक महत्व के सम्बन्ध में कुछ ब्यारखा करना उपयोगी सिद्ध होगा।

#### समर्थ मांग का सिद्धान्त (Principle of Effective Demand)

अन्य धारणाधों के समान 'जनरल व्योदी' में प्रयोग की गई मांग की घारणा भी सम्पूर्ण से सम्बन्ध रखती है। इसका तारपर्य सम्पूर्ण अवंव्यवस्था की मांग से है। यहाँ यह बात ब्यान देने योग्य है कि यह माँग विभिन्न फर्मो अथवा विभिन्न उद्योगों की माग, जो प्राय. पूर्ति तथा मांग के चित्रों में प्रद्यति की जाती है से भिन्न होती है बयोकि एक फर्म यथवा एक उद्योग की मांग उत्पादन की उन निभिन्न मात्रामों को मुर्चा होती है जो निभिन्न की निम्नी पर खरीदी जाती हैं। कीमत का तात्म्य देव्य की उन मान्या में होता है जो किमी परनु की एक इकाई के देवने से प्राप्त होती है। परानु तम्मूर्ण अर्थव्यवस्था की उत्पादन मान्या सरक भीतिक इकाइयो में प्रकट मही की जा मकती है. वयोकि वस्तुर्ये भिन्न-भिन्न होती है। हुद्ध वस्तुर्यो की मान्य गत्री में और अन्य कुछ की मान्य पांचे में होती है। इसिन्य कीम्ब ने सारी उत्पादन मान्य के मान्यदण्ड के लिये धम का प्रयोग किया है। वीम्स के अनुगार किमी निक्तित रोजनार की उत्पादन मान्य के प्रयत्न होती है जो किमी उत्पादन की प्रकट होती है। कुछ मान्य होती है जो किमी उत्पादन की मान्य में अप अप के (अहुद्ध क्षाय) किया है। की मान्य किया है। की मान्य है जा तीमान्य के उत्पादन की मान्य में में हुई हो जाती है और इससे वीमत कर पान्य वाता है उत्पादन की मान्य में मुद्ध हो जाती है और इससे वीमत के मान्य प्रविक्त प्रवास वाता है हता हो के स्वास के साम्य में मुद्ध हो जाती है और इससे वीमत के मान्य प्रविक्त प्रवास वाता है हो है हो के साम्य में भी हुई हो जाती है और इससे वीमत रोजनार की मान्य में सुद्ध हो जाती है और इससे वीमत रोजनार की मान्य में सुद्ध हो जाती है और इससे वीमत रोजनार की मान्य में सुद्ध हो आती है। में कुल मांग-कीमत रोजनार की मान्य में सुद्ध हो आती है।

रेखा चित्र - १ में बुल माँग-कीमत अथवा प्राप्त धनराश्चि लम्बवत् अक्ष पर दिखताई गई है तथा रोजगार की मात्रा समानान्तर अक्ष पर दिखलाई गई

पर रिटरवाई गई है तथा राजगार की मात्रा समान है। बुन मांग बक दाहिनों भोर उद्धेंगामी डामू है। मित्र मांग के धावक होने ने हुत मांव बढ जाती है। यह एक उद्योग सम्बन्ध एकं के सामान्य मांव-कक के बिलकुल निपरीन है, क्योंकि बहु यह दिल्लातें हुए कि मांग की मात्रा बरतु की कीमत के गिरने से बहती है दाहिनी भोर समाम्बी होकर

हालु होता है। क्ल पुनि बक्त ZZ दाहिनी थोर उद्धे-



चित्र-१

मुनी बाजू है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि जैसे ही विडी से प्राप्त किया हुआ कुल घन बहना जाता है वैसे ही कुल रोजगार की मात्रा भी बहनी जाती हैं। E समर्थ मांग का जिल्हु है जिमे पूर्ण रोजगार की स्थिति के कुल पूर्ति-बक्त तथा जुल मांग बक्त का सन्तुलन विष्टु भी कह सकते हैं। डीमेस के प्रदुत्तार से (Say) का यह मिस्ड नियम कि पूर्वित स्वय प्रवनी मौंग जनस करती हैं केशन E विच्यू पर ही संख्य होता है, विनियोग के ध्रम्य सब स्वरो पर नहीं।

<sup>3</sup> Dudley Dillard The Economics of John Maynard Keyness, pp 30 31.

XER

समाज में कुल समयं मांग कुल उपमोग (C) तथा कुल विनियोग (1) के योगफल के समान होती है। उपभोग समाज में व्यक्तियों की ब्राय (disposible income) की मात्रा तथा लोगों की उपभोग-इंच्छा अथवा प्रवृत्ति पर निर्भर होता है। विनियोग पूँजी की सोमान्त उत्पादकता तथा व्याज दर पर निर्भर होता है। इस प्रकार से 'जनरल व्योरी' को स्वरेखा में निम्नलिखित मुख्य धारणाम्रो वा समा-वेश होता है।

{-- उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume)

२-पू जी की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Efficiency of Capual)

३—दयाज दर (Rate of Interest)

ग्रब हम प्रत्येक का पृथक-पृथक वर्णन करेंगे।

## उपभोग प्रवृत्ति

उपभोग प्राय की मात्रा तथा इसके उस भाग पर, जो उपभोग के नियं प्राप्त होता है। निर्फर होता है। राष्ट्रीय प्राप्त को प्रत्येक मात्रा के सियं प्राप्त का प्राप्त एक स्थित प्रत्यात होता है। । राष्ट्रीय स्थाप किया नियं किया जाता है। इसरे सार्थ्यों में प्रत्येक समात्र के भीमत उपभोग प्रवृत्ति प्राप्त स्थित होती है। उपभोग प्रवृत्ति एक ऐसा सम्बन्ध है जो यह प्रवृत्तित करता है कि प्राय में परिवर्तन होने पर उपभोग ने किन प्रकार परिवर्तन होता है। यह सम्बन्ध व्यवित्रात स्थवा पारि-वारिक उपभोग नी इसई के बारे में होना है। परमु कीम्स के सिद्धानन में यह सम्बन्ध कुल सामाजिक उपभोग स्था कुल सामाजिक स्थाय ते सम्बन्धित है श्रीर इसे ध्यान में रखना प्रायस्थन है।

कीन्स की प्रीसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में मह सान्यता, कि यह अल्पनाल में अपेक्षाकृत स्थिर होनी है, एक ऐसा निष्कर्ष है जो वान्तविक अनुभव पर आधा-रित है और यह 'जनरक क्योरी' की व्याह्या का एक महत्वपूर्ण अग है। किमी एक निश्चित समय में वास्त्रविक उपभोग प्रकृति क्या होगी, यह प्राथ समाज की प्रचनित रीतियों, समाज में प्राय की वितरण प्रसाली, समाज में प्रयस्ति वर प्रसाली तथा अन्य क्षत्र के चारकों पर निमेर होता है।

ज्वी उपभोग प्रवृत्ति समाज में प्रिषक रोजगार के नियं अनुदूत होगी है वयी कि इसके ज्वा होने के जारण रोजगार के भिन्न स्तरों पर प्राप्त होने वानों पुल आय तथा वस आय के उस माग के मध्य, जिसको उपभोग पर व्यव किया जाता है, कम अन्तर होगा है तथा रोजगार को ज्वे स्तर पर रखने के नियं अपेलाइन कम विनयोग की आवस्यकता होती है। यदि उपभोग प्रवृत्ति की सारियों अपेलाइन सीची होती है तो आय तथा उपभोग के बीच का अन्तर अधिक होता है और अपेब्यवस्या में रोजगार को ज्वे स्तर पर पर स्वाप्त के अपेक्ष होता है और अपेब्यवस्या में रोजगार को ज्वे स्तर पर बनाये रखने के नियं अपेक्षाइत विनयोग की अपेक्ष साथा की आवस्यकता होती है। यदि आय के सम्पूर्ण स्तरों पर उपभोग की अधिक माना की आवस्यकता होती है। यदि आय के सम्पूर्ण स्तरों पर उपभोग

नी प्रवृत्ति शत प्रतिशत हो तो श्राय तथा उपभोग के मध्य समस्या नहीं रहेगी श्रीर विनियोग के बिना ही पूछा रोजगार के स्तर को प्राप्त करना सम्भव होगा। इस प्रभार की श्राद्ध करना सम्भव होगा। इस प्रभार की श्राद्ध करना सम्भव होगा। इस प्रभार की श्राद्ध किया है और 'से' (Sa)) का नियम क्रियाशील हो जाता है। पश्नु वास्त्रविक ससार में ये बाते इतनी सन्त नहीं है। योसन उपभोग प्रवृत्ति सभी सन्य समाजों में गत्र प्रतिशत से बहुत कम रहती है तथा सदेव कुल प्रया्व तथा उपभाग की मात्रा में करा प्रतिशत से मात्रा में करा श्राद्ध सुत्र करा हो। इस श्रांतर विनियोग के माध्यम के द्वारा पूरा करना प्रवाह है।

कीन्स के विचारानुमार समाज मे उपभोग प्रश्नुत्ति को केवल झाय के पुनिवतरए के झारा ही एक निश्चित स्तर के प्रधिक नहीं नदाया जा सकता है नयीकि इसमें
धनी व्यक्तियों में समत्योप तथा विरोध उत्पन्न होने की सम्भावना है। नयीकि इसमें
धनी व्यक्तियों में समत्योप तथा विरोध उत्पन्न होने की सम्भावना है। नयीके
प्रस्तावक सचय होने के कारण व्यक्तितत विनियोग की भावा बहुत कम हो जाती है। द होने के कारण रोक्यार की स्थित में सुधार करने की भावा बहुत कम हो जाती है।
ययि यह एक प्रकार का व्यथ्य ही है। फिर भी, पूर्ण रोजगार बनाये रखने में युद्ध बहुत ही उत्पुक्त कथा जामकार्थी भिद्ध होते हैं वर्थािक युद्धकाल में को सामक्षेत्र के अपने हैं वह स्थानि है।
इसमे नवीन विनियोगों के सिसे प्रतिस्पर्य का प्रवन ही गही उठता है सथा पूँजी की
भीमान उत्पादकता को प्रधिक भच्छा समसने हैं स्वीकि नियंत प्रध्यव्यवस्था से
विभन्न प्रयोग्यवन्या को प्रधिक भच्छा समसने हैं स्वीकि नियंत प्रध्यवस्था से प्रधान क्ष्म कम नया उपभोग प्रवृत्ति के कैं पा होने के कारण कुल उपभोग का त्वर कुल साथ
के स्विक निकट होता है, तथा श्रीनत उपभोग तथा प्राय के महर प्रस्तर बहुत कम
प्रथम निहे के बरावर होता है नवा विनियोग की ममस्य में महर प्रस्ता नहीं होती है।
इस मनार कीम के प्रनुत्तर समाज वितास धिक प्रमुशा होने।

यह बात कुल सामाजिक थाव, उपभोग तथा विनिधोग से सम्बरिधत निम्ना-कित तातिका से भली प्रकार स्पष्ट है। जब सम्मज्ज की जुल प्राय केवल १०० मितियत रागे है तो समाज में विनिधोग की गोई समस्या नही है। वरन्तु जब नुस्त ध्राय बड़ कर १७५ मितियत रागे हो जाती है तो उपभोग के केवल १५० मितियत्त रागे होने के कारण व्यवव्यवस्था ध्रमन्तुलन की ममस्या उत्पन्न हो जाती है। नमाज में प्राय को १७५ मितियत रुपयों के स्वर पर स्थिर रखने के स्तियं सह माध्यक्ष है कि या तो जुल उपभोग में बृद्धि हो व्यवद्या २५० मितियत रुपये की धनराति को विन-योग होता धावस्यक है। जब कुल ध्राय २०० मितियत रुपये हो जाती है तो जुल केवत १६० मितियत रुपये के समान होने के कारण समाज की घ्राय को इस स्तर

पर रखने के लिये ४० मिलियन रुपये का विनियोग करना धावस्यक हो जाता है।

|                       | मिलियन ६० | मिलियन २०  | मिलियन ६०          | मिलियन र०  |
|-----------------------|-----------|------------|--------------------|------------|
| ग्राय<br>उपभोग        | ۲0<br>۲0  | १००<br>१०० | १५०<br>१७१         | २००<br>१६० |
| विनियोग<br>(ग्रस्तर्) | ~fo       | ٥          | - <del> -</del> २५ | +80        |

उपर्यक्त तालिका को निम्नाकित रेखा चित्र के द्वारा और भी अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।

रेताचित्र-२ से यह भली प्रकार स्वष्ट है कि जैसे-जैमे समाज की ग्राय बढती जाती है CC वक से प्रवीशत उपभोग भी बढता जाता है। परन्त उपभोग में वृद्धि की गति ब्राय की ब्रधिकाधिक बृद्धियों के साथ कम होती जाती है। फलतः बढती हुई श्राय तया बढने हये उपभोग के मध्य अन्तर अधिक

होता जाता है। चित्र से यह स्पष्ट है कि १७५ मिलियन रुपयो की आय के स्तर पर कुल आध तथा कुल उपभोग का भन्तर A.E.है। परन्त ग्राय जय बढकर २०० मिलियन रुपये ही जाती है तो ग्राय तथा उपभोग के मध्य का यह ग्रन्तर बदकर F B हो जाता है। समाज में ग्राय को ऊचे स्तर पर स्थिर बनाधे रखने के लिये यह ब्रावस्यक है कि ब्राय तथा उपभोग के



मध्य बढते हए अन्तर को पाटने के लिये विनियोग की मात्रा में बराबर बृद्धि होती रहे। इस प्रकार एक धनवान समाज मे-विकसित बीद्योगिक अर्थव्यवस्था मे-कल विवियोग की मात्रा को उचित सामाजिक कार्यवाही द्वारा सदैव इतने ऊँचे स्तर पर

रखना पडता है कि समाज में पूर्ण रोजगार तथा समृद्धि की स्थिति बनी रहे। इससे हम कीन्स की थी अन्य सम्बन्धित घारए। छो पर छाते है--पूँजी की सीमान्त उत्पादकना तथा ध्याज की दर।

# पुँजी की सीमान्त उत्पादकता

कीन्स के श्रमुमार समाज मे कुल विनियोग पुँजी की सीमान्त उत्पादकता तथा ब्याज पर निर्मर होता है। पूँजी की सीमान्त उत्पादकता व्यापक हिन्द से वह अनुमानित लाभ दर होती है जिसकी व्यवसायी नवीन विनियोग से आधा करते है। यह कीन्स के सिद्धान्त की सम्पूर्ण व्यास्या मे रोजगार वी मात्रा को प्रभावित करने के निये अधिकतम क्रियाशील तथा महत्वपूर्ण कारण है। यह विनिधोजको की मनोब्रिल, जो प्रायः मुस्तिमात नहीं होती है, पर निर्भर होती है। इसियं व्यापारिक समार में व्यापारिक प्रकार के प्रमुत्तार पूर्ण की की सामस्य को समम्मान के वित्ते की की क्षमात पूर्ण की वी तीमान्त उत्पादकता एक उपमा जायन है। पूर्णो की सोमान्त उत्पादकता—जिसका ताक्ष्म एक निश्चित विनिधोग को मात्रा में प्राप्त होने वाले अनुपातित नाम-दर्ग से होता है—मं सत्यवाल में अध्यिर रहते तथा दोर्थकाल में पिरते की स्वामायिक अबृत्ति होतो है —मं सत्यवाल में समाज में भण्डारी वस्तुओं पार्रक के स्वामायिक अबृत्ति होतो है। प्रतिस्वित विवेष मं समाज में भण्डारी वस्तुओं ना स्वर्यक्रिक सब्या हो जाने के वारण पूर्णो की सीमान्त उत्पादकता पूर्ण रूप ने मान्त्र अब्या विनस्ट हो सकती है। यह अबस्था त्याज दर की करती हुई सारिणी से और भी थीज प्राप्त हो सकती है। यह अवस्था त्याज दर की करती हुई सारिणी से और भी थीज प्राप्त हो सकती है। यह अवस्था क्याज के सीमान्त कर्यादकता वा अन्यवाशीक सम्बत्ता समा वीर्यक्तिन नियावक की प्रवृत्ति सारक से सीयोगिक तथा ब्यापारिक मार्र में मन्त्रीर उपल-उवस उत्यन्त कर देती है। श्रीवर्तनों में प्रवृत्ति हो जाती है।

सावारणतया पूँजी की सीमान्त उत्पादकता तथा ब्याज की दर स्थाम से प्रतिस्थासित्क होनी है परन्तु ऐसा होने हुँग भी पूँजी की सीमान्त उत्पादकता हतनी सुधिक सिक्स्यासित्क होनी है परन्तु ऐसा होने हुँग भी पूँजी की सीमान्त उत्पादकता कर देती है। जब पूँजी की सीमान्त उत्पादकता, सिन्योजको भी मनोवृत्ति आधायादी प्रवृत्ति से प्रभावित होने के कारस्य, बहुत प्रविक कं जी उठती जाती है तो ब्याज की अध्यक्षित्र केंद्री दर भी वितियोजको को प्रतान निर्माजन क्षित्राच्या के बेबले से रोजने से प्रसावित होने के कारस्य हो आती है। दर्भके विवरीत दितियोजको जी तिराणाब्याधी मनोवृत्ति दशा के कारस्य हो आती है। दर्भके विवरीत दितियोजको जी तिराणाब्याधी मनोवृत्ति दशा के कारस्य हो आती है। दर्भके विवरीत दितियोजको जी तिराणाब्याधी मनोवृत्ति दशा के कारस्य पूजी की सीमान्त उत्पादकता को धक्ता मन्ता है नी ब्याज दर्भके ने सी विवरीत्री विवरीत्री कि सामा को प्रोत्याहत नहीं मिल सकता है। दर्भ प्रकार पृंति की भीमान्त उत्पादकता को धक्ता के स्वत्त हो अतिक्ता होती है। किसा के क्षत्री की सामान्त उत्पादकता ने। एक ऐसी विवरी में प्रतान की है जो भीन की तिलं की भीर बहुत ही सामान्त उत्पादकता की सामान्त कर सामान्त कर सामान्त कर सामान्त कर सामान्त की सामान्त की सामान्त कर सामान्त कर सामान्त कर सामान्त कर सामान्त कर सामान्त कर सामान्त की सामान्त कर सामान्त कर सामान्त कर सामान्त कर सामान्त कर सामान्त करने की सामान्त की सामान की सामान्त की सामान की सामान्त की सामान की सामा

#### प्रदान की है। स्थान की दर

ब्याज की दर 'जनरल थ्योरी' से सम्बन्धित तीसरी प्रमुख तथा प्रस्थित धारह्या है। कीम्स के द्वारा ब्याज केवल द्राब्यिक तथ्य माना गया है। यह लोगों की सरस्ता प्रसन्दती के त्याग करने का पारितोषिक है। यह वह कीमत है जो धन की प्राप्य मात्रा तथा, घत, के रूप में रक्षने की इच्छा के मध्य सम्तुलन स्थापित करती है। प्रत्येक व्यक्ति प्रयने घन को नकदी के रूप में रखने के लिये प्रानुर रहता है। व्याज की दर वह पारितोधिक है जो व्यक्ति को प्रपने घन को नकदी के रूप में रखने की इच्छा का परित्याग करने हेतु प्राप्त होती है। परम्तु महत्वपूर्ण प्रस्न यह है कि मनुष्य प्रपनी घन राशि को नकदी के रूप में रखना वयो पसन्द करते हैं और व्याज की दर कैसे नियोजित होती है? मनुष्य प्रपनी घन राशि को निम्माकित उद्देश्यों से नकदी के रूप में रखने कि रूप में रखते हैं।

- १ ब्यापार सम्बन्धी उद्देश्य (Transactional Motive)
- २, सुरक्षात्मक उद्देश्य (Precautionary Motive)
  - 3. सद्देवाजी का उद्देश्य (Speculative Motive)

जपरोक्त तीनो उद्देश्यों में से तीसगा प्रथित सहुँ बाजी का उद्देश्य द्रव्य की मात्रा के सिंद्रत ब्याज की बद के निर्वारण में अस्पिक महस्पपूर्ण होता है। पहले दोनों उद्देश्य पर्यान्त स्थित तथा समान रहते हैं और वे ब्याज की दर पर बहुत बोडा प्रभाव जावते हैं। सहुँ बार्जा का उद्देश्य प्रथ्यतया खूल देने वाले की मनोबिशानिक दशा पर निर्मेद होता है। कीमत ने सहूँ बाजी के उद्देश्य की परिभाग करते हुये लिखा है कि यह किसी सहुँ बाज को "बाजार के अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा प्रविष्य के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्ति के तथा नाम प्राप्त करते हुए हुए हुए हुए हुए हुए की प्रथम प्रवार व्याज की दर दो निर्वारकों—सुवाजी के उद्देश्य  $(L_2)$  और उनकी पूर्ति के लिये द्रव्य की प्रथम तथा  $(M_2)$ —से निर्धारित होती है। यह निम्माकित रेखा चित्र ३ तथा ४ के बारा स्पट विध्या प्राप्ति होती है। यह निम्माकित रेखा चित्र ३ तथा ४ के बारा स्पट विध्या प्या है।



यह स्पष्ट है कि यदि लोगों की नकदी पसंदर्गी में कोई परिवर्तन न हो तो ब्याज की दर द्रश्य की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों की विपरीत दिशा में गतिशील होगी। नकरी पसन्दर्गी के यवास्थिर रहते हुँये द्रष्य की मात्रा में दृढि हो जाने पर ब्याज की दर कम हो जायगी और द्रव्य की मात्रा में कमी हो जाने से ब्याज की दर प्रविक हो जायगी। परन्तु यदि इट्स की भागा भे परिवर्तन होने के साज-गाय नक्दी पसन्दर्भी की मारिन्गी मे भी परिवर्तन होने है तो ब्याज की वास्तविक दर इन दोनो द्वारिज्यों के झीनम फल पर निर्भर होगी। इसने मन्त्रन्य में पहल से निर्धावत रूप में यह दुख नहीं कहा जा सकता है कि ब्याज की दर तथा होगी द्रश्य की मात्रा में बृद्धि होने के उपरान ब्याज की दर पहले को अपेक्षा प्रथिक होगी स्वयंश नम होनी यह नक्दी (इस्पता) पमन्दर्भी के बक्त की नियति पर निर्भर होगा। यह नीचे रेताचित्र ३ व ४ के द्वारा स्पट किया गया है।



বিদ্— ই



चित्र-४

देश विन-३ में कंन्द्रीय येक के द्वारा मुद्रा मी मात्रा ८०० करोड राये ते १००० करोड कांग्रे तक बढ़ा देने के परिशामस्वरण व्याज की वर ४% हो घर कर ५% हो जाती हैं। इस दशा में नवदी यमन्दर्शी यमास्यिन है। रेवा विज-४ में मुद्रा की मात्रा में ६०० करोड रुव्ये तो १००० नरोड रुव्ये तक कृदि होने के साथ हो साय नक्दों पमन्दगी में भी गृद्धि होनी है और यह गृद्धि इतनी अधिक है कि हमने मुद्रा की मात्रा की बृद्धि का प्रभाव ही समाज नहीं होता वन्त्र व्याज दर ५% के बटकर ६% हो जाती है। यह एन ऐसी स्थिति है जह केन्नीय वैक की शक्ति मुद्रा जातान तथा विसिद्योग वा निवस्ता करने में सोसित रहती है और पलस्वरण व्यागिक परिवर्तनों की रोकनों में भी कंन्नीय वैक ही शक्ति नीमित रहती है।

#### उपभोग तथा ब्याज में सम्बन्ध

विनयोग वम्नुयों के उत्पादन तथा उपभोग वस्तुयों के उत्पादन में एक निष्यत मन्वया होता है, जिन पर ध्वस्तायियों को उत्पीत करना लाभदायक होता है। एक निष्यत उपभोग प्रवृत्ति के साथ उपभोग वत्तुयों की मांग की माना स्नाय की पुरुष पाय उपभोग तथा विनयों की मिनयों की माना साथ की मुन बाब उपभोग तथा विनयों की माना सियमों की माना की स्वत्या की साथ विनयों की माना सियमों की मोना सियमों की माना सियमों के मोना सियमों की माना सियमों की माना सियमों की मोना सियमों सियमों प्रवृत्ति है। सियमों सियमों प्रवृत्ति है। सियमों सियमों प्रवृत्ति है। सियमों सियमों प्रवृत्ति होता है। सियमों प्रवृत्ति सियमों सियमों प्रवृत्ति होता है। सियमों उपभी स्वृत्ति सियमों सिय

जॉन मेनार्ड कीन्स

स्रिविक होती है तो कुल स्राय तथा समर्थ माँग के श्रीच के सन्तर को पाटने के लिये विनियोग की कम मात्रा की आवस्यकता होगी। उदाहरएए के लिये यदि भारतवर्ध में उपभोग की प्रवृत्ति हूँ है और कुल उपभोग वस्तुओं के उत्पादन का मूल्य १६० मिलियन रुपये है तो ४० मिलियन रुपये के विनियोग होना चाहिये जिससे कि कुल श्राय (कुल मांग) २०० मिलियन रुपये के स्तर पर बनी रहे।

४७४

च्यापार चक्र का सिद्धान्त

कीत्स ने व्यापार चक्र के सिद्धान्त की व्याख्या General Thory मे छुटी पूस्तक के ग्रह्माय २२ में, जिसका शीर्षक 'Notes on the Trade Cycle' है. को है। कीत्स ने व्यापार चक्न को वर्तमान समाज में होने वाली अत्यधिक पेचीदा घटना कहा है। यह घटना इतनी अधिक पेचीदा है कि इसकी व्यारया करने के लिये हमको अपने विक्लेपरा में अनेक तत्वों की ब्याख्या करनी होगी। परन्त फिर भी कीन्स के विचारातसार ब्यापार चक्र की घटना की व्यास्था पाँजी की सीमान्त उत्पा-दक्ता के चक्रवत परिवर्तनों की व्याख्या के द्वारा की जा सकती है। कीन्स के ग्रन-सार व्यापार-चक्र के उत्पन्न होने का मूख्य कारण विवियोग वस्तुओ (investment gcods) के उन परिवर्तनों में निहित है जो पूँजी की सीमान्त उत्पादकता में परि-वर्तन होने के कारण उत्पन्न होते है। की स ने ग्रानी प्रसिद्ध पुस्तक 'General Theory' मे इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि व्यापार-चक्र की व्यास्या पूँजी की सीमान्त उत्पादकता तथा ब्याज की दर के परिवर्तनो के द्वारा की जा सकती है। व्याज की दर मुद्रा की मात्रा व नकदी पसन्दगी (Liquidity Preference) पर निर्भर होती है। पूँजी की सीमान्त उत्पादकता पूँजी ब्रादमा (capital assets) अथवा वर्तमान विनियोग सम्बन्धी व्यय तथा वर्तमान मे होने वाते विनियोग के द्वारा भविष्य में लाभ प्राप्त करने की आशा पर निर्भर होती है। उपरोक्त व्याख्या को निम्त प्रकार समभाया जा सकता है।



<sup>4.</sup> The Trade Cycle is best regarded, I think, as being occasioned by a cyclical change in marginal efficiency of capital, though complicated and often aggravated by associated changes in the other significant short-period variables of economic system. (The General Theory, p. 313)

नीत्म के व्यापार-चक्र के मिद्धान्त में पूँडी नी सीमान्त उत्पादकता ना महस्य व्याज नी दर भी तुमना में अधिक है। बास्तव में नीत्म के विचारानुमार पूँजों नी मीमान्त उत्पादकता सभी प्रवार के आर्थिक परिवर्तनों को उत्पन्न करती है। व्याज नी दर पूँजों नी भीमान्त उत्पादकता में अधिकरा उत्पन्न वरने में शहाबता करती है। इत दोनों दानियों के श्वितिरक्त नीत्म ने मिद्धान्त में विनियोग गुग्गुक (Investment Mulupher) का भी महत्व है क्यों के इसके विना ब्यापार-चक्र भी पदन ना आर्थान वरन छोटा हुआ होता।

मन्दी नी अवस्था में जबकि पूँजी वी मीमान्त उत्पादकता अनेक लाक्ष्णों से क्रेंबी होगी है, बीन्यांग गुणुक की क्रिया के कारण विनियोग व रोजगार में शील ही हुद्धि होना आरम्भ हो जाता है। क्रिया के कारण विनियोग प्राणुक की क्रिया के कारण विनियोग व रोजगार में शील ही हुद्धि होना आरम्भ हो जाते हैं। मारी अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं में क्यरत हो जाती है और शील्र ही हुर्षि रूपी रोजगार अवस्था को वृक्ष कर अमित्रहिंद की अस्थिर प्रवश्या को जन्म देती है। अर्थ- व्यवस्था में चारो योर आजा का बातावरण दियाई देने लगता है। यरन्तु दुर्भाष्यक्य यह अवस्था अत्योधि को कारण मार्ट्सियों की हानि का अनुभव होने लगता है और वे निरामावादी वन जाते है। इस भावना का आर्थिक परिष्माय यह होता है तैं पूँजी वी सीमान्य ज्यादकता कम हो जानी है थीर विनियोग के को न में मन्दी विध्यान हो जानी है। इसके वारण मार्था में विदारों फैन जाती है। वस्तुष्यों की मार्थ कम हो जानी है। इस अवस्था में गुणक के विवास हो हो साम्बर्ध का विधानी है। इस अवस्था में गुणक के विवास हो तथा में क्रियाचीन होने के कारण मन्दी वी अवस्था नी प्राणं का मार्था हम जाती है।

सीन्स वा निद्धानन रापी मन्तीपजनन रूप में ब्यापार-चक्र की पेथीदा घटना की व्यावसा करता है। पण्यतु सज बुद्ध न्या होते हुए भी लीन्स का निद्धाल बीप-रिह्न नहीं है। की-म के भिद्धान्त में केसा कि उपस्त सहा नहा है से मुद्दा चिनिक्ष के सिद्धान के से कि सी निद्धान के सिद्धान के सिद्धा

<sup>5, &</sup>quot;Entrepreneurs will expand their business, or start new ones, only if they expect the demand for their products to increase or the costs of making and selling them to dimmish sufficiently for them to sell a greater output than before at a profit" (Benham).

जॉन मेनार्ड कीन्स ४७७

योग की मात्रा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडता है। इसके मितिरक्त कीत्स के अनुगर पूँजी की सीमान्त उत्पादकता का विनियोगी वर्ग पर बडा गहरा प्रभाव पडता है। परंतु कीत्स यह नहीं बताते हैं कि पूँजी की सीमान्त उत्पादकता किन बातों पर निर्मेश होती है। कीत्स के विचार में यह विनियोगियों की मनोभावना (Psychology) पर निर्मेश होती है। यदि यह सत्य है तो हम कह नकते हैं कि कीत्स का सिद्धान्त पीतू के ब्यापार चक्र मनोवंशानिक सिद्धान्त के समान है।

# मूल्यों का सिद्धान्त

कौरत न ध्रपने मुहयो के सिद्धान्त की ब्यास्मा 'General Theory' की पाँचवी पुस्तक में श्रद्धाय २१, जिसका शीर्पक 'The Theory of Prices' है, में की है।

मूल्यों का प्राचीन सिद्धान्त मूल्य के परिवर्तनों का अध्ययन द्रव्य की मात्रा के परिवर्तनों के आधार पर करता है। प्राचीन अर्थवाहत में मूल्य-हतर (अथवा द्रव्य को मामान्य कला-दोक्ति) यथा-अन्य मुग्रा की उर्व प्राच नाशा से सम्वर्धावत है जिसके द्वारा वस्तुची का कथ-विक्रय होता है। सामान्य मूल्य-हत भौर द्रव्य को मात्रा का यह विशेष सम्वर्धन कर नाशा के सात्रा कर वह विशेष सम्वर्धन की मात्रा के मात्रा का यह विशेष सम्वर्धन के मी विद्य हो जाती है और इसके विपरीत द्रव्य की मात्रा के कम होने पर मूल्य-हत भी कम हो जाता है। द्रव्य की मात्रा व मूल्य-हत के सीच यह हेनुक (causal) सम्बन्य द्रव्य के परिमार्ग विद्यान का, जिसके प्राचीन सर्वमाहर (Orthodox Economics) में विदेश स्थान प्राप्त है, केन्द्रीय विचार है।

कीन्स ने इस सम्बन्ध में एक नवीन सिद्धान्त का निर्माण किया है। प्राचीन सिद्धान्त की तुलना में कीन्स का मुत्यों का सिद्धान्त अधिक विस्तृत प्रकार का है। कीन्स की इस क्षेत्र ने यह विशेष नवीनता है कि जबकि प्राचीन प्रयंसादन में द्रव्य के मूल्य का सिद्धान्त और सामान्य मूल्य व उत्पत्ति का सिद्धान्त एक हमरे से सब्तान्य स्था सामान्य मूल्य व उत्पत्ति का सिद्धान्त को इस से लोड़ दिया के। इस नवीनता के अविरिक्त कीन्स के सिद्धान्त की दूसरी विशेषता यह है कि यद्धान कीन्स इस्य के प्रचीन परिमाण सिद्धान्त के इस नित्कृत सा कि इस्य की मात्रा में हुद्धि या कमी मूल्यों की हुद्धि या कमी का कारण होती है, इन्कार नहीं करते हुद्धि या कमी का कारण होती है, इन्कार नहीं करते है नर्द्य की मात्रा य मूल्यों के बीच एक सीधा व हेतुक सम्बन्ध है। कीन्स के विस्परतमुक्तर मुद्धा नी मात्रा के परिवर्तनों का प्रमान मुद्धा पर इतना प्रवक्ष व हेतुक नहीं होता है जितना कि इस्य के परिमाण सिद्धान्त की स्थास्य में आत होता है। कीन्स के विचर की मात्रा से परिवर्तनों का प्रमान सामान्य सामान्य मूल्य पर पर काराव्य के विचर की मात्रा से परिवर्तनों का प्रमान सामान सामान्य मूल्य पर पर काराव्य के विचर की मात्रा से परिवर्तनों का प्रमान सामान सामान्य मूल्य पर सामान्य के विचर की मात्रा से परिवर्तनों की सामान सामान्य मूल्य स्था मात्रा से परिवर्तनों का प्रमान सामान सामान्य मूल्य स्था मात्रा से परिवर्तनों का प्रमान सामान सामान्य मूल्य स्था मात्रा से परिवर्तनों का प्रमान सामान्य सामान्य सुल्य स्था मात्रा से परिवर्तनों का प्रमान सीमान्य सुल्य स्था मात्रा स्थापित से स्था की स्था है। कीन्स के विचर के है कि इत्य की मात्रा होता है। कीन्स इस बात पर जीर देते है कि इत्य की

मात्रा व इसके परिवर्तनों से ग्रौर मामान्य मूल्य-स्तर मे कोई भी इस प्रकार का सीधा व हेंदुक मम्बन्य नहीं है, जेसा कि द्रव्य का प्राचीन परिमाण सिद्धान्त विश्वास दिखाने की चेथ्टा करता है। उनके विचारानुसार यह सम्बन्ध प्रप्रस्थक्ष व दूर काहै।

मुद्राकी माता में वृद्धि होने का प्रभाव धारम्भ में ब्याज की दर पर पडता है, जो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाने के कारए। कम हो जाती है। द्रथ्य की मात्रा क्रधिक हो जाने के कारए। लोगो को ऋपने सड़े-बाजी के उद्देश्य (speculative motive) 6 की पूर्ति करने के लिए द्रव्य की अधिक मात्रा प्राप्त हो जाती है। जब द्रध्य की मात्रा में बिद्ध हो जाने के कारण ब्याज की दर कम हो जाती है सो पूँजी की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Efficiency of Capital) के यथास्थिर रहने पर समाज में कुल विनियोग की मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है। इसके परिशामस्थरूप समाज ने ग्राय, रोजगार व उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि होने लगती हैं। जैसे ही द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होने के कारण समाज में कल ग्राय, रोजगार और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होना ग्रारम्भ हो जाता है वैसे ही मूल्य-स्तर भी धमिको के वेतनो में वृद्धि हो जाने, कमन उत्पत्ति ह्यास नियम क कार्यशील होने तथा उत्पत्ति के क्षेत्र में भ्रीर बहत सी किताइयां धनभव होने के कारण बढ़ने लगता है। इस प्रकार समाज में रोजगार और मूत्य स्तर दोनों म वृद्धि होती है। यद्यपि श्रारम्भ में यह वृद्धि केवल रोजगार तक ही सीमित रहती है परन्त जैसे-जैसे पूर्ण-रोजगार की स्थिति सभीप ब्रामी जाती है यह बृद्धि इसमार, मुख्यों की बृद्धि के रूप में विद्यमान होने लगती है। पूर्ण रोजगार की श्रादर्श स्थिति प्राप्त हो जाने के पश्चान समज में रोजगार में किसी प्रकार की भी बृद्धि करना असम्भव हो जाता है और इस ग्रादर्श स्थिति के पश्चात् मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के कारण केवल मूल्यों में ही वृद्धि होती है। उत्पादन व रोजगार की मात्रा पर इस बृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पडता है।

कीत्स की बिदेव योग्यता यह है कि उन्होंने इस प्राचीन अस का कि द्रव्य की मात्रा भीर भूत्यों के बीच एक सीधा व हेतुक सम्बन्ध है, सदा के निये ग्रन्त कर दिया है। कीत्स का सिद्धान्त हमारा प्यान सदा के निये इस सस्या पर केन्द्रित करता है कि यून मुस्तवसा वस्तुयों के उत्पादन-व्यस से नियंदित है। उत्कात सिद्धान्त सह स्पष्ट करता है कि द्रव्य की मात्रा के परिवर्तनों का प्रभाव आरम्भ पर मही बल्क ब्याज की दर पर पहला है। मूल्यों पर नहीं बल्क ब्याज की दर पर पहला है। मूल्यों पर तो केवल यह प्रभाव भ्रमत्वल रूप में कारणा पर तो केवल यह प्रभाव भ्रमत्वल रूप में कारणा पर तो केवल यह प्रभाव भ्रमत्वल रूप में कारणा पर तो केवल यह प्रभाव भ्रमत्वल रूप में कारणा पर तो केवल यह प्रभाव भ्रमत्वल रूप में कारणा पर तो केवल यह प्रभाव भ्रमत्वल रूप में कारणा पर तो केवल यह प्रभाव भ्रमत्वल रूप में कारणा पर तो केवल यह प्रभाव भ्रमत्वल रूप में कारणा पर तो केवल यह प्रभाव भ्रमत्वल रूप में कारणा पर तो केवल यह प्रभाव भ्रमत्वल रूप से कारणा पर तो कारणा स्वाप पर पर तो कारणा स्वाप पर तो कारणा स्वाप पर स्वाप स

Keynes defines Speculative Motive as "the desire of earning profit by knowing better than the market what the future will being forth".

जॉन मेनार्ड कीन्स ४७६

राभाश्य हा इत्यय की मात्रा— ⇒ब्याज की दर— →िविनयोग— → रोजगार, — ⇒ मूल्यों में मे परिवर्तन होने मे परिवर्तन होते की मात्रा श्राय श्रीर परिवर्तन के फतरबरूप है तथा इन के मे परि- उत्थत्ति उत्पन्न कारसा वर्तन होते हैं। की मात्रा में करते हैं।

ये परिवर्तन परिवर्तन उत्पन्न करते है जो

द्रश्य की मात्रा थीर मूल्यों के मन्यन्य की उपरीक्त कहीं से यह भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि द्रथ्य की मात्रा और सूल्यों के बीच किसी भी प्रकार का नीमा, अनुवाती व निग्धित तावस्थ नहीं है इसके विपरीत यह मन्यन्य अदरावत, अधुरा, बहुत दूर और अनिध्वतं प्रकार का है वयों कि यह ब्याज की दर व उसते सम्बन्धी शक्तियों पर निर्मर है। ब्याज की दर में परिवर्तन होंगे अवया नहीं, यह ब्याज की दर के अतिरिक्त पूजी की सीमान उत्पादकता और उपभोग की प्रशृत होंगे अवया नहीं, यह ब्याज की दर के अतिरिक्त पूजी की सीमान उत्पादकता और उपभोग की प्रशृति होंगे अव साम की प्रकार पर पर की मात्रा में भी परिवर्तन होंगे अवया नहीं, यह ब्याज की दर के अतिरिक्त पूजी की सीमान उत्पादकता किया है। उपहादस्या के विग्रे मिह पूजी की सीमान उत्पादकता किया किया का साम हो आती है तो यद्यित मुझा की मात्रा में यह होते के ब्याज की दर कम हो आती है परन्तु किर भी विनियोग, प्रजागर और मूल्यों में कोई बृद्धि नहीं होगी। इसी प्रकार यदि उपभोग की प्रवृत्ति कम हो आती है तो प्रथम में मात्रा में पृद्धि हो साम वह वा अति है तो प्रभा का प्रवृत्ति कम हो आती है तो प्रथम में मात्रा में पृद्धि हो साम वह साम वह कि मूल्यों में किसी प्रकार पर धी यह साम प्रकार स्थाय हो आता है कि द्रथ्य की मात्रा और मूल्यों के बीच एक पेचीदा (complex) सम्बन्ध हो वाती है तो द्रथम की मात्रा और मूल्यों के बीच एक पेचीदा (complex) सम्बन्ध है।

कींन्स के सिद्धान्त की एक महान् विशेषता यह है कि यह मुद्रा के सिद्धान्त को सामान्य मूल्य के सिद्धान्त से जोड़ते में सफल हुआ है। दूषरे प्रक्षों में कीन्स का सिद्धान्त द्रव्य के सिद्धान्त की धर्षशास्त्र के सामान्य सिद्धान्ती से मिला देसा है। प्राचीन धर्षशास्त्र में द्रव्य के सिद्धान्त का धर्पशास्त्र के सामान्य सिद्धान्ती से कोई सन्बन्ध नही था। मूल्प के सामान्य सिद्धान्त के सनुसार किसी बस्तु का मूल्प उस वस्तु को माँग व पूर्ति की वाक्तिया हारा निर्धारित होता है। वह भीमा नहाँ तक कि विभी वस्तु का उत्पादर सम्भव होना है, उस वस्तु के सीमान्त-व्यव शीध सीमान्त-व्यव शीध हो। विभाग की समान्त के बिन्दु द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार वस्तु के मूल्य के निद्धान्त के प्रव्यवन में सीमान्त-व्यव सीमान्त-प्राप्त और अल्प-काशीन मींग व पूर्ति की सोच के मामान्य विचारों का विशेष महस्त्र है। वीग्त सामान्य मूल्य-स्तर सा मूल्यों की व्यादमा करते समय भी उत्पादन व्यव, माँग व पूर्ति की लीच और दूधरे जन प्रन्य विचारों को जी विभी एक वस्तु के मूल्य निर्पारण में महस्त्रूण होते हैं, महस्त्र देते हैं। कीग्त इस बान वो भंजी प्रकार स्वय्ट करते हैं कि मूल्य उत्पादन-व्यव इस विभे वहते हैं क्यों के उत्पादन-व्यव इस विभे वहते हैं क्यों के उत्पादन-व्यव इस विभे वहते हैं कीर्य अहन है और उत्पादन-व्यव इस विभे वहते हैं विभोक उत्पादन वहते हैं ति तीनार की पूर्ति अस्वकार से मूल्य निर्देश (Inclassic) होती हैं।

प्रभं मुख्यों के सिद्धान्त के द्वारा मीद्रिक सिद्धान्त की मुख्य के सिद्धान्त से को वंग के सिदिरिक्त की मुद्रा के निद्धान्त की उत्पर्ति के विद्धान्त (Theory of Output) में और सफलसापूर्वक ओंड दिया है। वास्तव में उत्पर्ति के सिद्धान्त के स्वरंग कीन्त ने मुद्रा और सूच्य के विद्धान्ती की एक दूवरे से सदा दिया है। इस्य की मात्रा के परिवर्तन ज्यान की दर पर प्रभाव बाल कर विनियोग की मात्रा में परिवर्तन तंन उत्पान करके उत्पर्ति की मात्रा में भी परिवर्तन उत्पन्त कर देते है। उत्पर्ति की मात्रा मं परिवर्तन होन के नाय-माथ उत्परान-प्रथम भी परिवर्तन होते है और परिग्राम-वर्षण मुन्यों (प्रयोद्ध कीम्यो) पर भी इसका प्रभाव परवा है।

इत्यादि विचारो की, जो कीन्स के मृत्य के सिद्धान्त के श्रघ्ययन में विशेष महत्त्व रखते है, प्राचीन सिद्धान्त में कोई आवस्यकता नहीं पडती है। ऐसी स्थिति में बच्य के सिद्धान्त को मूल्य के सिद्धान्त से जोडने की कोई ग्रावश्यकता नहीं होती है ग्रीर यही कारए। है कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों के लेखन कार्यों में द्रव्य का सिद्धान्त ग्रर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के मुख्य ग्राह्म के रूप में विद्यमान नहीं होता है। यदि एक बार पर्गारोजगार की स्थिति को समाज में विद्यमान मान लिया जावे तो मुद्रा का केवल मूल्यो पर ही प्रभाव पड़ सकता है और धन्य तत्त्वों पर कदापि नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा व मुख्यों के बीच की कड़ियों को विना किसी हाति के अध्ययन से मक्त किया जा सकता है क्यों कि मदाकी मात्रा के परिवर्तनों का उन पर पूर्ण रोजगार की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पडता है। डडले डिलार्ड (Dudley Dillard) ने द्रव्य के प्राचीन सिद्धान्त की आलोचना करते हए कहा है कि "प्राचीन सिद्धान्त का यह निष्कर्ष कि मुद्रा की मात्रा की वृद्धि स्फीति की स्थिति की जन्म देती है, उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण रोजगार की आदर्श स्थिति में तो पूर्णतः सत्य है, परन्त यदि इस स्थिति की मान्यता का अन्त करके बास्तविकता पर घ्यान केन्द्रित किया जावे तो यह निष्कर्ष सर्वथा गलत प्रतीत होता है। पूर्ण-रोजगार की बादर्श स्थिति में वस्तुब्रो के मुख्यों का सिद्धान्त सामान्य मृत्य स्तर अथवा द्रव्य के मूल्य का सिद्धान्त बन जाता है। प्रव्य समाज की आर्थिक प्रणाली की मशीन के लिये एक विशेष प्रकार का तेल (Lubricant) है बयोकि इसके द्वारा प्राचीन वस्त-विनिमय प्रया की कठिनाइयों का खन्त हो जाता है। प्राचीन सिद्धान्त में मदा की मात्रा के परिवर्तनो ग्रीर रोजगार की स्थित के परिवर्तनो के विशेष सम्बन्ध का कही भी वर्णन नहीं किया गया है। प्राचीन अर्थशास्त्र में ध्यक्तिगत बस्तुओं के मुल्य के सिद्धान्त का वस्तुग्री के मामान्य मृत्य स्तर के मिद्धान्त में किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। मुद्राका सिद्धान्त ग्रथंदास्य के उम सिद्धान्त के मृत्य दारीर से अलग रहता है जिसका मूल्य और उत्पत्ति से सम्बन्ध है। पूर्ण रोजगार की श्रवास्तविक मान्यता का ही यह परिखाम है। 177

कीन्म ने सफलता के साथ इच्य के नवीन परिमाण्। सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है , कीन्स का यह सिद्धान्त निम्नलिन्ति दो मान्यताथ्रो पर ग्राघारित है :

<sup>7.</sup> It leads to the conclusion that all increases in the quantity of money

extremely und vitant relations between changes in the quantity of money and changes in employment are ignored. The theory of value of individual commodutiers in divorted from the theory of prices of commodities in general. Monetary theory remains outside the main body of economy which is concerned with value and output." (Dudley Dullard & Economics of John Maymard Keynes, pp. 225-26).

- (१) उत्पत्ति के साधनों को पूर्ति देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होने के पूर्व सर्ववा मून्य सापेक्ष है ब्रीर पूर्ण रोजगार की स्थिति के पश्चात् पूर्ण रूप से मृत्य निरंपेक्ष है।
- (२) माँग की मात्रा की वृद्धि द्रव्य की मात्रा की वृद्धि से अनुपानी रूप मे सम्बन्धित है।

उपरोक्त मान्यनाथों के आधार पर इध्य के नदीन परिमाणा निदान्त की, जो धरोजनारी की सामान्य व पूर्ण रोजनार की विज्ञेप परिस्थितियों में ममान रूप से निग्नु होता है, ब्जाग्या इस प्रकार दी जा सकती है "जब तक नमाज में वेरोजनारी की प्रवस्त्र विद्याना है तब तक रोजनाग ने माजा में स्टब्स दी मात्रा के ट्रोक प्रमुत्ता से परिवर्तन होंग प्रमुत्त जब समाजा में पूर्ण रोजनार नी स्थिति प्राप्त हो जाती है तब मूल्यों में मुद्रा के ठीक अनुपात में परिवर्तन होंगे।'

उपरोक्त मान्यतास्रो पर स्राधारित होने के वारण की प्रस्य की द्रव्य का यह नवीन परिमास सिद्धान्त यद्यपि सर्वथा दोष-रहित नहीं है, परन्तु दोष-रहित न होते हुए भी यह सिद्धान्त द्रव्य के प्राचीन परिमाण सिद्धान्त से निश्चित रूप मे उत्तम है तथा व्यवहारिक क्षेत्र मे आर्थिक नीतियो का अच्छा पथ-प्रदर्शक ह। जब कि प्राचीन भिद्धान्त द्रव्य की मात्रा की प्रत्येक बृद्धि को निश्चित रूप से स्फीति व भूल्यो की वृद्धि का कारण समभता था, बनमान सिद्धान्त इस अस की दूर करने की चेप्टा करता है और स्वष्टतया यह बताता है कि द्रव्य की माशा में बृद्धि होने के कारण स्कीति का भय केवल पर्श-रोजगार की स्थित के पश्चात ही जरपुछ होता है। कीन्स का सिद्धान्त हमको यह बतलाता है कि जब तक देश मे उत्पत्ति के साधन वेरोजगारी की ग्रवस्था मे रहते है तब तक द्रव्य की मात्रा मे वृद्धि होंगे के नारण मुख्यों में बृद्धि होने के कारण भुल्यों में नहीं बल्कि रोजगार में बुद्धि होगी। दसरे बब्दों में यह सिद्धान्त इसको यह बतलाता है कि यदि देश में बेरोजगारी व श्रवस्फीति (Deflation) की गम्भीर समस्यार विद्यमान है त्रव ऐसी स्थिति से साख उत्पन्न करके समाज की आर्थिक स्थिति से सुधार किया जा सकता है। ऐसी ग्रसाधारण स्थिति में इब्य की मात्रा की विद्य समाज के लिये धातक नहीं बल्कि आर्थिक स्थिरता (Economic Stability) का साधन बनकर सभाज के ब्राधिक हिनो को सुरक्षा प्रदान करेगी । यह सिद्धान्त प्राचीन परिमाग्र सिद्धान्त की तरह से एक-तरफा (One-sided) नहीं है । कीन्स प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होने के प्रतिरिक्त एक सामाजिक व्यक्ति भी थे जो सदा इस सत्य को जानते थे कि सभार

<sup>8, 49-</sup>line coal pro - mountlett cans, in -fo , , , , , , , , , , and

जॉन मेनाई कीन्स ४६३

की प्रत्येक बस्तु मुणी घीर श्रवगुणी का मिश्रण होती है। यदि कीरत संसार को केवल धर्यवाहनी की हरिट से ही देवते तो उनके सिद्धान्त में भी वे सब दोप विद्यमान हुए होते जो श्राबीन सिद्धान्त में विद्यमान हुए होते जो श्राबीन सिद्धान्त में विद्यमान है। यही कारण हैं कि कीरत का सिद्धान्त हमको यह चेवावनी देता है कि जब समाज में पूर्ण रोजमार की स्थित उत्पन्न हो जाती है नव मुद्धा की मात्रा में बृद्धि होने का परिणाम निश्चय रूप से स्कीति (Inflation) होता है। इस प्रकार कीरत का नवीन परिमाण सिद्धान्त हमको स्कीति के भय में उस समय तक मुक्त रखता है जब तक समाज में वेरोजगारी की ग्रवस्य विद्यमान रहती है, परन्तु पूर्ण रोजमार की स्थिति प्राप्त होने पर यह हमकी स्कीति की स्थप्त रूप य चेवावनी देता है।

यद्यपि कीन्स का सिद्धान्त प्राचीन सिद्धान्त की तुलना में श्रिषक उत्तम है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह स्वचा दोप-रहिए है। यह सिद्धान्त सर्वया स्तर्य नहीं है। सिद्धान्त की यह प्रत्यादना कि जब तक समाज में वेरोजगारी निवधनान है तब तक रोजगार ची स्थित में हन्य की मात्रा के ठीक अनुनात में परिवर्तन होते हैं, त्यर्जु पूर्ण रोजगार की स्थिति व परचात् वंचक मूल्यों में ही उच्य की भाना के अनुपात में परिवर्तन होते हैं, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। यह प्रस्तावना बहुत मी मात्रायाओं से सुरक्षित किया हुआ वर्षण है जिनकी सत्यता में सरेह है। वास्तव में मूल्य समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान होने के पूर्व भी बढ सकत है से दार सामत को स्वादान की स्वादान की अर्थ में अर्थ में अर्थ की स्वादान की आवानक कोचन में बढ़ी भी है। डिवार्ड (Dillard) कीन्स के पिछान की आवानक तरते हुए कहते हैं कि "मूल्यों की यह तृद्धि आवश्यक कम में उस समय होती है जब कि उत्तित में नृद्धि होती है और इसका विद्यत्वपण अर्थवानक के सिद्धानती के हारा किया जा सकता है। ऐरोजगार के स्तर से बृद्धि होने के साथ-साथ पूरतों और उत्पादन-व्यय में जो बृद्धि होती है उसके निम्मितिस्त तीन मुर्य काराष्ट्र है।

- (१) समाज में जैसे-जैसे रोजनार की स्थिति में मुधार होता है तो बेरोजगारी कम प्रयवा प्रियक रोजगार प्राप्त होने के कारए। प्रियकों की सौदा करने की सिक्त (bargamang power) में भी दृद्धि हो जाती है और इसका परिएगम यह होता है कि येतनी की दरों में भी दृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में उत्पादन-द्यम की बद्धि एक सामान्य सत्य बन खाती है।
  - (२) उत्पत्ति के क्षेत्र में विज्ञेष क्ष्म से अन्यकाल से क्षमागत उत्पत्ति हास नियम (Law of Diminishing Returns) वार्यशील होने लगता है।

<sup>9 &</sup>quot;These are not mure chance increases from fortuitous orcumstances. The increases in prices that occur as output expands are more or less meetably associated with expanding output and can be explained in terms of well established principles of economic analysis." (Budley Dillard . Economics of John Mapmad Keynet, p. 227)

(३) समाज मे आधिक प्रशासी की अपूर्णतामों के कारशा जरवादन के क्षेत्र में प्रतेको कठिनाइयों के विद्यमान होने के कारशा—उत्पत्ति के साथनों की मात्रा के बीच शादले पाठन का अभाव, साथनों में गतिशीक्षता का अभाव, झान का अभाव, उत्पत्ति के किसी साथन की बहुत कम मात्रा इत्यादि—उत्पत्ति की मात्रा इया के अनुपात से कम बढती है।

जपरोक्त वर्षान मे यह स्पष्ट है कि कीन्स का निद्धान्त भी अन्य सभी निद्धान्तों के समान आलोजना-पहित नहीं है। यह निद्धान्त हमनो नह नहीं बताता है कि पूर्ण रोजनार की स्थित के पूर्व भी मूल्यों मे हुकि ति तगरी है। सभी सिद्धान्तों का यह हुभाँच रहा है कि वे किसी घटना के आर्थिक कारणों की पूर्ण व्यारया नहीं करते है और कोन्स का सिद्धान्त भी इस दोप से मुक्त नहीं है। परनृ इस दोप के होते हुए भी हम यह निस्संदेह कह नकते है कि उनका सिद्धान्त इब्ब के प्राचीन परिमाण सिद्धान्त की सुन्ता में स्थिक वास्तियक व उत्तम है और यही कीन्स का अर्थशास्त्र विज्ञान की द्रव्य के सिद्धान्त के स्प में विशेष साहित्यक उद्धार है।

## 'जनरल थ्योरी' का ब्यावहारिक महत्व

'जनरल ध्वीरी' का वास्तिक महत्व इसका व्यावहारिक नीतियों में निर्देशक होने में है। यह थान्तियक समार की ब्यावहारिक समस्याक्षी के मुख्यकाने के निर्देश परम्पादादी प्रवेशानिकारी की अवास्तिक ध्यारमा के विरुद्ध कीन्स की प्रतिक्रिया कि परम्पादादी प्रवेशानिकार करती है। 'जनरल ध्योरी' उन मब ब्यक्तियों के सम्मुख एक ध्यावक योजना की स्पर्टेश प्रस्तुत करती है, जो इसके प्रध्यायन के द्वारा धर्तमान प्राधिक समस्याक्षीं की बहुत हो पृक्ष क्षायक स्वारा धर्ममान प्राधिक समस्याक्षीं की बहुत हो पृक्ष हुए निकास्त्रा चाहते हैं।

'जनरल य्योरी' अपने निर्माता को पाठकों के सामने एक ऐसे य्यावहारिक मनुप्त के रूप में प्रस्तुत करती है जो सवार की प्राधिक मनस्यायों नो प्रांखें सोनकर देयना है। इसके प्रकारान ने प्राचीन व्यवसाहन के सम्प्रूपं डावे पर कठोर प्रहार दिया। 'जनरल व्योरी का प्रयस्त महत्वपूर्ण क्या सामा में वेकारी की समस्या को प्रिनामत तथा धारतिक रीति से मुक्ताने में है। लेखक ने व्यन्तिम कर से यह सिद्ध कर रिया है कि स्वनन्त प्राधिक प्रशासी के द्वारा पूर्ण रोजसार नी निर्मात प्राप्त नहीं को जा सकती है। द्वारीयार कि प्रवस्त्य को प्राप्त कर रिया है कि स्वनन्त का द्वारा पूर्ण रोजसार की प्रवस्त्य को प्राप्त कर से के लिये राज्य को कुछ प्रतासक कार्यों को करने के शिव वावस्त्रकता होती है। हो की सो ने धनासक राज्य योजना की सावस्त्रकता का समर्थन किया है। राज्य के द्वारा यार्थजनिक निर्माण कार्यों की एंसी योजना बनाई जानी पाहिले जो सभी स्वतन्त अर्थव्यवस्थायों मे उपनीन के स्वत तथा प्रधिक प्राप्त के तन्त्रों के प्रयस्त व्यवस्त्रकार अर्थव्यवस्थायों में उपनीन के स्वत तथा प्रधिक प्राप्त के तन्त्रों के प्रयस्त व्यवस्त्रकारों में प्रस्ता के स्वतन्त अर्थव्यवस्थायों में उपनीन के स्वत तथा प्रधिक प्रधा के तन्त्रों के प्रध्य जन्न

हुई खाई को पाटने में सहायक सिद्ध हो सके। राज्य को सस्ती मुद्रा की ऐसी योजना वनानी चाहिये जिससे अर्थव्यवस्था व्याज की दर इतनी कम हो जाय कि वह ममाज में विनियोग की मात्रा में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हो सके इसके अविरिक्त उपपुक्त प्रयुक्त तया कर प्रशासी के द्वारा समाज में ग्रामों के पूर्निवरस्य की ऐसी उपपुक्त योजना बनाई जानी चाहिये, जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार के ऊँचे स्तर पर स्थिरता अग्न सके।

कीन्स सार्वजनिक तिर्माण कार्यों की तीति के बढ़े सर्मजक थे। सार्वजनिक निर्माण कार्यों में उनका इतना प्रथिक विश्वास या कि उन्होंने यहाँ तह सकेत किया है कि यिर एरपरावादी अर्थनाहकीय मान्यताप्री की शिक्षा पर आधारित नीर्ति निर्माताओं की राजस्व सम्बन्धों बूढिमता, उत्पादक प्रकार के सार्वजिक निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में नहीं विचार सकती है तो पिरेमिज निर्माण, पत्तियाँ तोडना प्रयदा जमीन में गड्ढे बीदाना और किर उनको मत्ना आदि व्ययं प्रकार के कार्य भी अर्थव्यवस्या के पूर्ण रोजगार के स्तर तक पहुँचने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे।

कीन्स ना यह रह विश्वास रोजगार गुराक की धारणा पर आधारित है। रोजगार गुराक (Employment Multipher) के प्रमुखार एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ प्रारम्भिक कार्य भाग मे दूसरे, तीतरे तथा चीचे व्यक्ति के तिने कार्यों को उराय करता है और दूस प्रकार बहुत से व्यक्तियों को प्रतिरिक्त कार्य देखाने में सपल निख होता है। गुराक बचत प्रवृत्ति (Propensity to Save) का उल्टा होता है। उवाहर-

सार्थं यदि बचत प्रवृत्ति  $\left( - \frac{\Delta S}{\Delta Y} \right) \frac{\ell}{\chi}$  है तो गुस्तक  $\chi$  होगा। गुस्तक का उप-

भोग प्रवृति से भी निश्चित सम्बन्ध होता है। गुएक एक (१) में से उपभोग प्रवृति को घटाने के पद्मान् जो मराया गेष बचनी है उस का उत्तरा होता है। उदाहरए। धं यदि उपभोग प्रवृति कुँ है तो गुएक १ — ई अपवा के लग्दा उपया १ होगा। प्रवृत्त के अपभोग प्रवृत्ति के का अपभोग प्रवृत्ति के आवार पर यह कहा जा नकता है कि कीशत ने अपभोग प्रवृत्ति कम होती आगी है, यद्यपि निस्सन्धेह निरपेक उपभोग प्राय की वृद्धि के साथ बटना है तथा आय की कमी के साथ बटना है तथा आय की कमी के साथ बटना है तथा आय की कमी के साथ बटना है। उस पोजाग प्रवृत्ति कमी साथ की वृद्धि के साथ बटना है तथा आय की कमी कम प्रयूत्ति थीं पासन्ध है। इस प्रवृत्ति उच्चेगामी प्रवृत्ति अपने वृद्धि के साथ प्रवृत्ति के साथ कि सम्बन्ध है। इस प्रवृत्ति उच्चेगामी प्रवृत्ति अपने वहती हुई आप इसके साथ सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति कम होती है और इसके साथ गुएक भी कम होने की प्रवृत्ति की सुत्ति हुई सो सुत्ति हुई साथ सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति कम होती है और इसके साथ गुएक भी कम

'जनरत थ्योरी' स्फीति को रोकने तथा पूर्ण रोजगार की दशा को बनाये रखने का प्रयत्न करती है। इसके लिए कीन्स ने मूल्य नियन्त्रण, रार्शानग, प्रति- गामी कर, श्रानवार्य वचत सोजना, वचत-वजट-नीति, व्याज की दर मे वृद्धि स्रादि उपायों का समर्थन किया है।

## मुल्यांकन

ग्रालोचको के द्वारा प्राय यह कहा गया है कि कीन्स ने प्रवनी 'जनरल थ्योरी' भे पुँजीवादी अर्थव्यवस्था के विनाश के लिए कुछ भी उठा नहीं रक्ला था। परन्तू यह विलक्ष गलत है और इससे 'जनरन व्योरी' के विषय के बारे मे ग्रालोचको का ग्रज्ञान स्पष्ट होता है। स्वतन्त्र उद्योग की प्राचीन प्रधा को बनाये रखने के लिये इनना ग्रधिक उत्सुक और कोई व्यक्ति नहीं था जिलना कि 'जनरल थ्योरी' का निर्माता था। वह साम्यवाद मे घंगा करना या और समाजवाद विशेष हप में रूम की आर्थिक प्रगाली, में उसे बहुत अरुचि थी। रूस की नीति के यह इतना प्रधिक विरुद्ध था कि उसने कहा है. "" यदि साम्यवाद को नुछ सफलता प्राप्त हो सकेनी तो भी उने यह सफलता एक उन्ननशील सार्थिक प्राणाली के हप से नहीं बरन एक धर्म के रूप में प्राप्त हो सकेगी।" यह कथन पुँजीवाद के प्रति कीन्स के ग्रटल विश्वाम को प्रवट करता है। वीन्स ने निजी उद्योग का कभी विद्रोह नही क्या परन्त्र वह राज्य का एक सरक्षक के समान कार्य करना पसन्द करता था और यदि श्रयंब्यवस्था गलत रास्ते पर जा रही हो तो राज्य को नियन्त्रित करने वाले प्रतिनिधि के समान समभता था। पँजीवाद के विरुद्ध उसके द्वारा की गई प्राली-चनाये शय की ग्रालोचनाग्रों के समान नहीं है बरन एक मित्र तथा प्रशंसक की ग्रालीचनायों के समान है, जिनका मृत्य उहें इय यही है कि पूँ जीवाद ससार में सद्देव ध्रोध्यतम् ग्राधिक प्रशाली बना रहे।

कीत्म के द्वारा राज्य को सार्वजित्व निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करने की दी गई खूट ऐसी नहीं है कि इस प्रकार के नाथ अध्ययन्या के प्रत्येक केन में धौर प्रत्येक समय विदे जा मकते हैं। ऐसे कार्यों को तो कभी-कभी ध्वनिगत विद्यान के पुरक के समान करमा वाहिये। इस प्रकार जब सार्वजित्व निर्माण कार्यों को तो तर प्रकार के सार्वजित्व निर्माण कार्यों को द्वारम के प्रावच्यकता आधिक क्रियाचों को पूर्ण रोज्यार म्तर पर रखते की हो तब मी वह उन्हीं दावों में प्रारम्भ की जानी वाहिये, जिससे प्रत्येक प्रारम्भ को हो तब मी वह उन्हीं दावों में प्रारम्भ की जानी वाहिये, जिससे प्रत्येक प्रारम्भ को में द हुत नहीं कार्यों के प्रवास कम माना में होना है, अववा जिसके प्रारम्भ कार्यों में हुत नहीं कि कोई भी ध्योत्तिम माहमी (कार्ट वह किता) ही कार्या को सार्वण की तिये वहै-वह वीची का निर्माण सरकार के द्वारा हो होना चाहिये। कीन्स के मस्तिय अधिक महत्वपूर्ण थी और वह इसका अस्तित्व वास्तव में देखता बाहेते थे। इसीकिए उन्होंने प्रपूरी 'जनरत ब्योरी' में मामाजिक वार्य की योजना को मिम्बित निया है।

'जनरल य्योरी' में बीन्स ने हस्तक्षेप न करने अथवा आर्थिक स्वतन्त्रता के

जॉन मेनाई कीत्स ४८७

पुराने मिद्धान्तो को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया है। पूर्ण रोजगार, बचत आय तथा और भी बहुत सी प्राचीन आविक धारणाय महत्वहीं कर दी गई है क्यों कि उनका कोई व्यावहाहिक महत्व अपना उपयोगिता नहीं है। परन्तु यह सन कुछ उस युग में करता जबकि परम्परावादी आर्थिक सिद्धान्तों का सारे संसार में बोगवाता था कोई साधारण बात नहीं थी। इसे क्रान्ति ने कुछ कम नहीं समकता चाहिये। वर्तगान तमय में जबकि अर्थवारिक से परम्परावादी भावना कुतकाय हो गई है, हम परम्परावादी अर्थवारक के हुड अपन पर कीन्य के हमके को कुछ अपमा सकते हैं। परन्तु कीम्म का खिद्धान्त परम्परावादी सिद्धान्तों की जुडे पर आधात करता है क्यों कि परम्परावादी सिद्धान्तों की जड़ी पर आधात करता है क्यों कि परम्परावादी परम्परावादी सिद्धान्तों की जड़ी पर आधात करता है क्यों कि परम्परावादी अर्थवारक के हिस्स की सिद्धान्त की खुले रूप में स्थीकार करती है। कीन्स ने वेकारी, इट्य, ब्याज, मुद्दा स्कीत, नृत्य, ब्याचार चक्र, अस्तर्राट्यूं व्याचार, वित्योग तथा अन्य यत्रिक आर्थिक सिद्धान्तों के नवीन हिस्क कोला को जन दिया है।

कीन्स के विचारों का प्रभाव केवल आर्थिक सिद्धान्तों तक ही सीमित नहीं था। व्यावहारिक ग्राथिक नीतियो पर भी कीन्स के ग्राधिक इंग्टिकोणो तथा विचारो की प्रभावनाली छाप है। ब्यक्तिगत अर्थब्यवस्था की कमियो को पूरा करने के लिये कीन्स की विचारधारा को स्वीकार करते हुये कुछ देशों की सरकारी नीतियों के उदाहरसो मे ग्रमरीका मे अपनाई गई न्यूडील (Newdeal) की ग्राधिक नीति. हालीवर कनाडा, आस्टे लिया की वेकारी-नीति सम्बन्धी खेत पत्र (White Paper): स्मेरिका मे १६४५ ई० का 'Murray Full Employment Bil! तथा १६४६ ई० का रोजवार अधिनियम, नवीन फामीमी विधान का वह उपनियम जिसके अनुमार वाधिक रोजमार बजट ग्रावश्यक है, इत्यादि विशेषरूप से उल्लेखनीय है। प्रशूल्क नीति के क्षेत्र म अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय विकास तथा पूर्नीनर्माहा स्कै ग्रादि नई विचारधारा के उदाहरए। है। ये दोनो सस्थाये कीन्स के सिद्धान्तो के अनुसार अपना कार्य सफलतापूर्वक चला रहे हैं। यह विलक्ल स्पष्ट है कि उन देशों में जहाँ ब्राधिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रधानता है कीन्स के विचारों काही अनुसरण किया जायगा। कीन्स के विचारों कास्वतन्त्र द्यर्थव्यवस्था के लिए पूर्ण एकाधिकार ह, परन्तु उनके बहुत से विचार तथा बहुत से सिद्धान्त ममाजवादी ग्राधिक संगठन में भी लागू किये जा सकते हैं यद्यपि कीन्स का मीलिक समाज दर्शन स्वभाव से मानम विरोधी है।

## विशेष ग्रध्ययन सूची

1. J. M. Keynes

: The General Theory of Employment, Interest and Money (1936).

Yes

The Economics of John Maynard Dudley Dillard Keynes (1950), especially Chapters 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 & 12,

3 Lawrence R. Klein : The Keynesian Revolution (1952),

especially Chapters 1 to 6. : Monetary Theory and Fiscal Policy 4. A. H. Hansen

(1949), Chapters 2, 9 & 11. : A Guide to Keynes, 5. A. H. Hansen

H. L. McCracken Keynesian Economics in the 6. Stream of Economic Thoughts.

· The Life of John Maynard Keynes, 7 R. F. Harrod (1951).

A History of Economic Thought, S. J. F. Bell Chapter, 25.

Mabel F. Timlin : Keynesian Economics (1942) 9.

Seymour E Harris John Maynard Keynes (1955). 10.

Council of King's John Maynard Keynes, 1883-1946 11. College, Cambridge

12. S. E. Harris : The New Economics. 13. L. H. Haney

· History of Economic Thought, Chapter, XXXVII.

14. R. Lekachman History of Economic Ideas, Chapter, 14.

15. Eric Roll : A History of Economic Thought, Chapter, X.

16. Leo Rogin The Meaning and Validity of Economic Theory, Chapter, 15 ਬੁਝਜ

Outline briefly the main content of the Keynesian Revolution and evaluate its influence upon economic policy and social reform.

(राजस्थान, १९५२, १८५४.)

2. Assess the influence of Kevnesian teaching on economic theory and economic policy during recent years

(राजस्यान, १६५३)

How is Keynesian theory of employment different from 3. the chassical theory ? Explain clearly.

(राजस्थान, १६५६)

"Keynes's thought is similar in several respects to exactly those schools of economics which Adam Smith undertook to overthrow, Mercantilism and Physiocracy." (Haney)

(राजस्थान, १६५७)

- 5. What is meant by 'Keynesian Revolution'? Point out some of the fundamental ideas constituting this revolution.
  (বনামা, १६५६)
- 'Keynes' book (General Theory) is a repudiation of the foundation of laissez-faire' (Dillard) Justify.
- foundation of laissez-faire' (Dıllard) Justify. (ग्रागरा, १६५१)
- Point out the chief contribution which Keynes has made to economic thought.

(ग्रागरा, १९५४, राजस्थान, १९५८)

- 8. "His book "The Economic Consequences of the Peace" was published in 1919 Thence forth be (Keynes) assumed the role of the challenger of the whole tradition of economic orthodoxy, a bitter critic of capitalistic laissez-faire and a constant ally of the liberal party Many of his theories have been put into practice in Great Britain and other countries", (Weff)
- In the light of this statement describe Keynes' important contribution and his influence on administration of England or the U.S.A.

(স্থান্য, १६४২)
'The opinion may be ventured that Keynes' approach

- represents a return to classical political economy and a sharp departure from the general direction of modern economics' (Eric Roll)
- In the light of this statement examine the contribution of Keynes to economic thought

(म्रागरा, १९५७; १९६०)

 Keynesian Economics cannot be regarded as a complete substitute for Marshallian Economics for the Keynesian world is different from the Marshallian world. Discuss

# संस्थानिक ग्रर्थशास्त्र

## (The Institutional Economics)

संस्थानिक अर्थवास्त्र वर्गमान गठान्धी की घटना है। सस्यावाद का सम्बन्ध सार्थिक दिवारसारा की उन अग्रानी में है जिसका श्रीगरीस बीसवी गतान्धी के सारस्थ में बेवलन की १८६६ ई॰ में प्रकाशित पुस्तक "The Theory of the Leisure Class" के साथ हुया था। गस्त्यानिक सार्थिक दिवारसारा की प्रमुख दिगंपना यह है कि व्यक्ति के स्थान पर संस्थामि के मच्यान की वर्षमास्त्र की केन्द्रिय विपत सामग्री स्वीवार किया हा है। सस्यानिक प्रदंगात्रियों के विवारम्यार पार्थिक मस्यामें — सेतिस्त्राला हुँ। तस्यानम्त्र प्रयास्त्र — के अध्ययन का प्रमंदास्त्र विवार किया है। सस्यानिक प्रदंगात्रियां के क्यायन का प्रमंदास्त्र विवान में एक विशेष स्थान है क्योंकि किसी देश की धार्थिक प्रमाद उन से स्थानिक का श्रीवन के प्रति हिटकीस, उनकी धार्थिक दया, धार्थिक क्रिया एस्पादि सभी पुरूष स्था में उन देश ही द्वारिक व सामाजिक सस्याओं का परिस्ता होते हैं।

## संस्थावाद की प्रमुख विशेषतायें

यद्यपि विभिन्न सस्थानिक अर्थनास्त्रियों के विवारों में थोटा बहुत मुत्रभेद पाया जा सकता है परन्तु सस्यावाद की निम्माकित विदेशवाओं के मम्बन्य में सभी सस्यानिक प्रयोगास्त्रियों में एकमतना पाई जाती है।

- (१) सस्यानिक स्रवंशान्त्रियों के विचारानुसार समुदाय-व्यवहार ( Groupbehaviour ) का सध्ययन अर्थनास्त्र का केन्द्रिय विषय हैं।
- (२) सस्यावादियों का नहना है कि मनुष्य के व्यवहार में निरुत्तर परि-वर्तन होते रहते हैं तथा धार्यिक निज्ञमों का सम्बन्ध किसी विधेष समय तथा स्थान से होता है। वे नियम निरोध नहीं हु तथा सभी परिस्थितियों में लाजू नहीं हो सकते हैं। इसके विपरीत धार्यिक नियम मापेश हैं तथा वेदीय परिस्थितियों का परिखान होते हैं। इस प्रकार सम्यावादियों ने ध्रधीसत्त्र मस्यायकों के इस विचार को मत्तव बताया है कि धार्यिक नियम प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के समान निरोध

है तथा सदा सब परिस्थितियों मे लागू होते है। इस सम्बन्ध में संस्थावादियों के विचार जर्मन इतिहासवादियों के विचारों से मिलते जलते हैं।

- (३) संस्थानिक धर्यशादित्रयो के विचारानुसार धार्थिक जीवन के सगठन को निर्धारित करने मे रीति रिचाजो, झादतो तथा कानूनी प्रथा झादि का एक विशेष महत्व है।
- भहत्व ह। (४) मनुष्य को प्रेरित करने वाले अनेक कारएों की माप करना संभव नहीं है।
- (१) वर्षधास्त्र संस्थापकों के विचारानुतार व्रयंध्यवस्था सामान्यतः सम्तुनन की स्थिति में रहती हैं। परप्यरावादी आधिक विचारधारा में में के प्रसिद्ध बाजार नियम—पूर्ति स्वयं प्रपत्नी माग उपक्ष करती है—का विशेष महत्य पा। सम्तुन्त की समान्य परिस्थिति को प्रयंशास्त्र सस्थापक सम्तुन्त की सामान्य परिस्थिति को प्रयंशास्त्र सस्थापक सम्तुन्त की सामान्य परिस्थिति हो के परिणामस्वरण समान्त हो जाती है। इस प्रकार प्राथीन क्षयंशास्त्र सन्तुनित व्रयंव्यवस्था का व्रयंशास्त्र था। इस विचारधार के विपरीत सम्यानिक व्ययंशास्त्री आधिक धीवन में असम्तुन्त की प्रवस्था को एक सामान्य सब्दाना की रहते है।

## संस्थानिक ग्रर्थशास्त्र का विकास

सयक्त राष्ट्र भाक प्रमरीका का आधिक, सामाजिक तथा विद्योचित वातावरण सस्थानिक ग्रर्थशास्त्र के तीव विकास के अनुकूल सिद्ध हुआ। १८६६ ई० मे वैसलन की पस्तक 'Theory of the Leisure Class' के प्रकाशन के पश्चात् संस्थानिक ग्रर्थशास्त्र का काफी विकास हुआ तथा लगभग १ई दशाब्दी पश्चात १६१४ ई० में वैवलन की दूसरी पुस्तक 'Instinct of Workmanship' के प्रकाशित होने के समय सस्यानिक अर्थशास्त्र ने नाफी विकसित अवस्थाको प्राप्त कर लियाया। १६१७ ई० मे अमरीकी आधिक सघ (American Economic Association) के वाधिक सम्मेलन के एक विशेष ग्रधिवेशन में मुख्यता संस्थानिक ग्रथंशास्त्र पर ही बादिववाद हुपे थे। इस अधिवेशन, जिसमे अमरीका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों ने भाग लिया था, के बादविवाद का विषय "The Institutional Approach to Economic Theory" था । प्रमिद्ध ग्रमरीकी शर्थज्ञास्त्री W. H. Hamulton, J. M. Clark, F M. Ogburg तथा W W. Stewart ने सस्यानिक ग्रथशास्त्र के पक्ष तथा भो . B. M. Anderson, F. A. Fetter व L. H. Haney मादि ने विपक्ष में सर्क प्रस्तुत किये थे। यह सब कुछ कहने का तात्पर्ययह है कि धर्तमान शताब्दी की प्रथम दो दशाब्दियों में संस्थानिक अर्थशास्त्र का इतना अधिक विकास हो चुका था कि प्रसिद्ध समरीकी अर्थशास्त्रियों का घ्यान संस्थानिक अर्थशास्त्र के सध्ययन के महत्व की स्रोर स्नाकपित हो चुका या।

इसके अतिरिक्त एक अन्य दूसरी दाक्ति जिसने सस्थानिक अर्थशास्त्र के विकास में अपना योगदान दिया था वह समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में होने वाले नये परि-वर्तनो से सम्बन्धित थी। समाजगास्त्री एच० मी० कृते (H. C. Cooley) ने १९०६ ई० में लिखित अपनी पुस्तक 'Social Organisation' तथा १६१८ ई० में लिखित 'Social Process' मामक पुस्तक में समाज की प्रकृति तथा सामाजिक प्रक्रियाग्रो पर नया प्रकाश डाला था। इन पुस्तको ने काफी समाजशास्त्रियों का ध्यान धार्वादत किया तथा इससे संस्थानिक ग्रंथेशास्त्र के विकास को काफी गर्कि प्राप्त हुई। संस्थानिक ग्रर्थंबाम्त्र के विकास की शक्ति प्रदान करने वाला तीसरा कारण प्रथम महायद्ध की समाप्ति के पश्चात विद्यमान होने वाली १६२१ ई० की मन्दी थी । इसी वर्ष वेवलन की प्रतक 'The Engineers and the Price System' प्रकाशित हुई थी सथा सीन वर्ष पश्चात् १६२४ ई० मे प्रोफेसर टमवेल (R.C. Tugwell) ने The Trend of Economics नामक पूस्तक का सम्पादन विया था। यह पुस्तक शिकागी, कोलम्बिया या हार्वर्ड विश्वविद्यालयो से पहाने वाले अर्थशास्त्रियों के लेखों का सग्रह थी। इन लेखों में सम्थानिक अर्थशास्त्र का विवेचन किया गया था। इनके अतिरिक्त संस्थानिक ग्रथंशास्त्र के विकास को उत्ते-जित करने वाली खन्तिम तथा चौथी शक्ति तीसा की महान विश्वव्यापी मन्दी थी। तीसा की इस महान मन्दी ने प्राचीन अर्थशास्त्र को घातक धवका दिया तथा नवीन सस्यानिक अर्थशास्त्र के विकास के लिये अनुदूत वातावरसा उपस्थित किया। W. E. Atkins की पुस्तक 'Economic Behaviour' नथा S. H Slichter की पुस्तक Modern Economic Society इसी समय प्रकाशित हुई थी । इन पुस्तकों में लेखको ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में महत्त्रपूर्ण परिवर्तन करने का अनुरोध किया था। प्रपने १६३१ ई० के वार्षिक सम्मेलन में American Economic Association ने एक अधिवेशन में सस्यानिक अर्थशास्त्र का मूल्याकन किया था। १६३३ ई० में जब Franklin Delano Roosevelt समरीका के राष्ट्रपति निर्दाचित हथे तो उन्होंने ग्रनेक संस्थानिक अर्थशास्त्रियों को अपना परामर्शेदाता नियुक्त किया था त्तया राइपति रूजवेल्ट की प्रसिद्ध 'New Deal' नामक ग्राधिक नीति पर सस्यानिक क्रयंशास्त्र के प्रभाव की गहरी छाप थी। 'New Deal' सरकारी आर्थिक नीतियो पर सस्थानिक श्रवंशास्त्रियों के विचारों के प्रभाव का उत्तम उदाहरए है।

सस्यानिक श्रवंशास्त्रियों के दो हल है। प्रयम प्रयम प्राचीन दल (Older Group) हे दोस्टीन वैबलन (Thorstein Bund Veblen), बेस्ली बलेयर मिचल Wesley Clair Mitchell) तथा जॉन रीनर्स कोमत्म (John Rogers Commons) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस प्रथ्माप में फ्रांपे चल कर इन क्यंशास्त्रियों के व्यक्तिगत दोगदानी की सीवाद ब्यारदार की जायेती। प्राचीन कल ने प्राचीन क्यांत्रियों है। इन प्रयंशास्त्रियों के व्यक्तिगत दोगदानी की सीवाद ब्यारदार की जायेती। प्राचीन कल ने प्राचीन व्यक्तिगत तथा मूल्य प्रयंशास्त्र्य की आशोचना थी है। इन प्रयंशास्त्रियों

के विचारानुसार मनुष्य ब्रादतों तथा ब्रन्तः प्रेरसाष्ट्री से प्रभावित होने वाला विवेक-रहित प्रास्ति है । यह विचारधारा स्मिथवादी उस विचारधारा के विल्कुल विपरीत है ज्ञिस मनुष्य को पूर्सत्वा विवेकशील माना गया है तथा जहाँ मनुष्य एक मात्र स्वार्थ की नावना से ब्रेरित होता है । इस दल के अर्थसास्त्रियों ने नये बर्यशास्त्र तथा निस्चित लक्ष्यों की कोई व्याख्या नहीं की है ।

नवीन दल (Younger Group) के सदस्यों मे R. G. Tugwe'l, G. C. Means, S. H. Slichter, A. B. Wolfe, K. Polanyi, C. E. Ayres dur A. G. Gruchy के नाम दिशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। इन अर्थशास्त्रियों ने केवल प्राचीन अर्थशास्त्र की ही ग्रालोचना नहीं की बल्कि अपने धनात्सक विचार भी प्रस्तत करके सामाजिक उद्देश्य निर्धारित किये। इस दल का ग्रमरीका की 'New Deal' नीति पर गहरा प्रभाव पडा था। K. Polanys ने १६४४ ई० मे प्रकाशित न्नपनी प्रस्तक 'The Great Transformation' में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को एक भ्रम बताया था। उन्होंने पुँजीवादी स्रर्थव्यवस्था की स्वतन्त्र बाजार प्रणाती की कडी ग्रालोचना की तथा राज्यहस्तक्षेप के पक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत किये थे। C E. Ayres ने भी १६४४ ई० में प्रकाशित अपनी 'The Theory of Economic Progress' नामक पुस्तक मे पू जीवाद की कड़ी म्रालीचना की थी तथा सस्था-निकवादी सिद्धान्त भी प्रत्युद्ध करने का भरतक प्रयास किया था। A. G. Gruchy में १६४७ ई० में प्रकाशित अपनी 'Modern Economic Thought' नामक पस्तक में पुँजीबाद व व्यक्तिबाद की कड़ी स्नालोचना की थी। नवीन दल की विचारधाराराज्य को अधिक सत्ता प्रदान करने के पक्ष में होने के कारसा एक प्रकार से फासिज्म (f-scism) से मिलती जुलती थी। परन्तु समय के बीतने के साथ-साथ नवीन दल का प्रभाव कम होने लगा तथा द्वितीय महायुद्ध की घोषणा के पहचात इसके दल के खण्डन का क्रम आरम्भ हो गया। १६४५ ई० के लगभग सम्यातिकवाद केवल नाममात्र को ही जीवित था।

## थोर्स्टीन वेवलन (१८५७ ई०-१६२६ ई०) (Thorstein Bunde Veblen)

वेबलन<sup>1</sup> सस्यानिक अर्थसाक्ष्त के जनक थे। उन्होने प्राचीन अर्थतास्त्र पर ब्राक्रमण किया था। उनके विचारानुसार जवन्स तथा अन्य मनोविज्ञानवादियों के

सस्यानिक वर्षवास्त्र के जनक थोस्टींत वेदलत का जरम १८५७ई० में अमरीका में विस्कृतिन में (Wisconsin) हुआ था। उनके माता दिता नारवें केनिवासी थे जो अमरीका में आकर वस गये थे। १८७५ ई० में उन्होंने (Carleton College) में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश किया। इस कालेज में धर्म तथा वेदास्त (theology) के अध्ययन पर विदोप घ्यान नियाजाता था।

इत कथन मे कोई सत्य नहीं था कि प्रयंत्रात्म मुख-दुःख का कलन था। वे आस्ट्रियन अवसा सानन्द जीवी (hedonustic) मम्प्रदाय की विचारधारा के, जिसमें सन्तोप को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, आसीचक थे। वे एस्म स्मिय के इत विचार के भी के शालोचक थे कि व्यक्तिसात तथा सामाजिक हितो में एक स्पत्ता हिती हैं। मध्यपि उन्होंने उद्विमासकारी सर्पशास्त्र (evolutionary economics) की कल्पना की बी पर-दु एक सनकी द्यावत के समान उनकी अपने इस विचार की स्थानहारिक्ता के भीत स्पत्त हुने हुने प्राप्ता की सामाज की सामाज की सामाज स्थान स्थान

खर होड़ने के पश्चात वेबलन को कोई नाम न मिलने तथा स्वास्थ्य भी स्वाब स्हिने के कारदा लामपा थ क्यों नह देकार रहने के लिये विवाद होना एड़ि १९८०० रै० से उन्होंने सफ्ती एक Cableon Cableon की सहला- दिनी में विवाह विचा । १८६० है॰ तक के कार रहने के पश्चात १९६० है॰ में उन्होंने Cornell University में Graduste विद्यार्थों के रूप में प्रदेश किया सीभायनय नहीं भी जे ] L, Laughtun में वेबलन की बोच्यत से अमीवत हो जाने के कारए वेबलन प्रविद्यात्रवृत्ति (fellowship) प्राप्त करने स सकत हो नामें वे १९६० हैं भे जब भी के सारित की दिक्तानों विवास की सम्मानी विवास में प्रवेशास्त्र विशास के प्रवास के प्रविद्यात्रव में अर्थवार विशास के प्रवास के स्वास के सिक्ता हो नहीं स्वास के स्वास के सिक्ता हो सिक्ता की सिक्ता हो सिक्ता हो सिक्ता की सिक्ता की सिक्ता की सिक्ता हो सिक्ता की सिक्त

वेबलन १८६२ ई० मे नस्यापित Journal of Political Econonoy पत्रिका के लगभग १० वर्ष तक सम्मादक रहे थे। इस तथा घर्म-पत्रिकाओं मे अनेक विषयो पर उनके लेख प्रकाशित हुने थे। शिकाणों में वेबलन एक सफल शिक्षक मिद्र न हो मके। उनके सनकीय के कारण १९०४ ई० में उनको पदच्छत कर दिया गया। १९०६ ई० में वेबलेन की प्रमुख विश्वेषताए वेवलन की १६१४ ई० मे प्रकाशित पुस्तक The Instinct of Workmanship मे व्याख्यात है, नये ग्रंपंबास्त्र—सस्यानिक अर्थशास्त्र—का आधार है । वेवलन ने मानव नंसिंगक प्रवृत्तियों (human instincts) के उद्दिक्तास का प्रध्यम किया है । उनके विवादान्तार मनुष्य की वर्तमान संस्कृति उसकी ग्रादती का, तिन पर प्राचीन समय से ग्रंपंक शास्त्रियों हो वर्तमान संस्कृति उसकी ग्रादती के वेवलन के विवादानुसार मनुष्य मे कुछ ऐसी नेमिंगक प्रवृत्तियाँ होती है जो जन्म से ही उसके साथ होती है तथा जो विभिन्न परिम्थितियों के ग्रन्तमंत्र विकासत होकर उसकी स्थाई तथा साधारण प्रादतों से सिम्मिलत हो जाती है। यह डाविन का उदिकासकारी परिवर्तन (evolutionary change) का विवाद है जिसका प्रयोग वेवलन ने ग्रायम माज का विश्लेषण करने में किया है । वेवलन का कहना है कि ग्रायिक समाज साथ इसकी समस्याधों का अध्ययन करने के लिये समाज में विशेष वर्गों की विचारों तथा रीतियों सम्बन्धी उन श्रादतों का ग्रंप्ययन करना जो उस रामाज में समय विशेष पर प्रचित्त होती है, श्रावस्त ग्रावस्त हो । वेवलन ने गनुष्य की विचारों की ग्रायस से विवादों तथा प्रचित्त रही होती है, श्रावस्त ग्रावस्त होते वेवलन ने मनुष्य की विचारों की बारातों सम्याधां से नंकति किया है। वेवलन के कि वारातों की श्रावस्त तथा प्रचित्त रही है। वेवलन के निवारते की भारतों सम्बन्धी में निरस्त उद्दिक्त मिलत होते रहते हैं। वेवलन के विचारतुतार इन नम्स्याधों में महत्त किया है। वेवलन की विचारतुतार इन नम्स्याधों में महत्त किया है। वेवलन की विचारतुतार इन नम्स्याधों में महत्त किया है। वेवलन की विचारते होते रहते हैं। वेवलान से परवर्तन होते रहते हैं। वेवलान की परवर्तन होते रहते हैं। वेवल महत्त्वपूर्ण व्या

निमुनित स्टेनफोर्ड विश्वित्वालय (Stanford University) में Associate Professorके पद पर हुई। परन्तु यहाँ भी वे झसफल गिश्रक सिद्ध हुये तथा १ १००६६०में उनको विश्वविद्यालय को छोटना पदा सरवचात् उनकी निमुनित १६११ ई० में भी ० डेबनगीट्रे (स.). Davepport) के द्वारा University of Musouri में हो गई। यहाँ वे १६१६ ई० तक निमुनत रहे। तस्परचात् के The Dial नामक पत्रिका के नग्यादक निमुनत हो गये। यहाँ से बे जुछ हो मास परवान छोड कर New School of Social Research, जो १६१६ ई० में संस्थापित हुमा था, में ६,००० डालर बाधिक वेतन पर निमुनत हो गये। यहाँ वे १६१२ ई० के तकर १६२७ ई० तक वे New York में रहे थे। तस्परचत्रा वे California चले आये जहाँ उनकी ३ मासत १६२६ ई० को मुख हो निम्ही ३ मासत १६२६ ई० को मुख हो निम्ही ३ मासत १६२६ ई० को मुख हो उनकी ३ मासत १६२६ ई० को मुख हो उनकी ३ मासत १६२६ ई० को मुख हो उनकी इम्साय त्राम में प्रवाह कर दिया। गया। या। वेवलन के लेखन कार्यों में निम्नालितिय उन्लेखनीय है।

The Theory of the Lessare Class (1899), The Theory of Business Enterprise (1904); The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Arts (1914); Imperial Germany and Industrial Revolution (1925); An Enquiry in to the Nature of Peace and its Perpetuation (1927); The Vested Interests and the State of the Industrial Arts (1919); The Engineers and the Price System (1921), Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent times.

विचारते थे । समाज की उद्विकासकारी धारणा अववा परिभाषा की व्यारपा वेवलन का आर्थिक विचारों के इतिहास के क्षेत्र में विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण योगदान था ।

वेबलन ने नैसींग्रक प्रशुनियों का व्यापक ब्रध्यमन किया था। उनके विचारा नुसार समाज की आधिक सम्यान में मानव नैसिंगिक प्रशृतियों पर दो प्रमुख सम्यामें ब्रायारित दी। ये दो सरवाये 'ध्यादा' तथा 'उद्योग' थी। समाज में अधिकाश आधिक किमायें इनो दोनों सस्ताकों पर शाधारित है तथा इन किसायों के सिर्णामस्ताक मानव में एक निर्वाय का वर्ग स्थानहार (group behaviour) विवसान होता है। समाज की सम्झीत का रतर उत्तरी सरवायों द्वारा निर्धारित होता है। मुन्य प्रणाली, निजी सम्यत्ति, प्रतियोगिता, लाभ प्राप्ति का उद्देश, द्वय तथा साल, वेक तथा व्यापार व उद्योगों की चलाने के झन्य साथन सम्याये हैं। वेवनन का मुद्य सदय दन सम्याप्तों के उद्विवास की प्रक्रिया का प्रथमन करना था।

इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वेदलन तथा मानसे में काफी समानतः है क्योंकि वेबलन के समान मार्क्स ने भी ग्राधिक सस्याधी-सामन्तवाद. पुँजीवाद प्रादि के उद्विकास का प्रध्ययन किया था। वेदलन के समान सावसँ भी .. परम्परावादी धर्यशास्त्रियों के भानोचक थे। परन्त वेबलन सथा मार्क्स में इस सम्बन्ध में संभावना होने हुये दोनी विचारकों के हुटिकोशा मौलिकहप से भिन्न थे । मानमें ने इतिहास के शाध्यम के द्वारा द्व द्वारमक भौतिकवाद (Dialectical Materialism) के विचार की सदयता को सिद्ध करने का भरमक प्रयास किया था। इसके विपरीत वैदलन पर डाविन का प्रभाव था तथा डाविन के समान देवलन भी सस्थामी के उद्रिकास की प्रक्रिया को एक भाषान्य प्रवेशिक--निरन्तर गतियुक्त रहते वाला--नियम सममते थे। वेदलन के विचारानुसार समाज का उद्विकास एक निरन्तर प्रक्रिया थी जिसका कोई श्रन्तिम बिन्दु नहीं था। सामाजिक श्रादतों में परिवर्तन होने के साथ साथ सामाजिक सस्थाओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तनीं की यह प्रक्रिया धनन्त थी । वेबलन का समाज तथा संस्थाधों के निरस्तर उद्विकास का विचार मार्गल के महान विरन्तरता सिद्धान्त (Principle of Commuty) के समान है जो समय की सीमाधों ने अबाब्य होन के कारण सदा गतिशील रहता है ।

वेवलन ग्रथंशास्त्र के क्षेत्र में कार्लमार्क्स के पश्चात् तथा जान मेनाई की स

मिचव<sup>2</sup> संस्थानिक अर्थशास्त्र के प्रमुख ब्याख्याता थे। अस्यो के साय वे भी वेत्रलन के विद्यार्थी तथा उत्तराधिकारी थे। यह मिचल के विये यहे सीभाग्य की बात थी कि वे शिकागो विश्वविद्यालय मे उस समय विद्यार्थी थे जब अर्थशास्त्र विभाग में बेबलन शिक्षक थे। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी मिचल की प्रसिद्ध पुस्तक 'Business Cycles' (१९२२ ई०) से मली प्रकार परिचित है। मिचल की 'Business Cycles' नामक सुस्तक की प्रशंसा करते हुये प्रसिद्ध अमरीका अर्थशास्त्री ऐ० एक० वन्सं

2. वेस्ली क्लेबर मिचल का जन्म समरीका के Illinois प्रान्त में Rushville नामक स्वान में १८०४ ठ में हुन्य मा शिकागी विस्वविद्यालय छैं उन्होंने क्रमता २८६६ के तथा १८६६ ईं० में बी० ए० व पी० एव० बी० नी उपाधियां प्राप्त की थी। एक वर्ष के अल्य समय के लिये उन्होंने प्रविद्व वर्षन प्रपंतास्त्री कार्ल मेगर के वियमा विस्वविद्यालय में व्याख्यान भी सुत्ते थे।

मिचल ने १६१३ ई० मे कीलिम्बिया विश्वविद्यालय में शिक्षक के पृष्ठ पर प्रभेश किया तथा इस विश्वविद्यालय में वे १६४४ ई० तक (केवल सीस वर्ष को श्रीकर लाव वे New School of Social Resranch में मिसुक्त हो गये थे) शिक्षाल कार्य करते रहे थे। १६०० ई० में वे United States Census Commission तथा प्रथम महायुद्ध में War Industries Board के नदस्य भी रहे थे। यहन समय के लिये वे Chicago Tribune नामक पत्रिवा के लेवल सवादक भी रहे थे। १६२० ई० में वे National Bureau of Economic Research के एक समझकत्री थे तथा कुछ समय पश्चात् वे इस सस्या के सवावक भी रहे थे। १६२६ ई० से लेकर १६३३ ई० तक वे राष्ट्रपति हुवर (President Hoover) द्वारा निमुक्त Research Committee on Social Trends के भी अध्यक्ष रहे थे। १६३४-१६३५ ई० में National Resources Board के सदस्य तथा १६३४-१६३५ ई० से National Resources Board के सदस्य तथा १६३४-१६३५ ई० से National Resources Board के सदस्य तथा १६३४-१६३५ ई० से National Resources विश्वविद्यालया थे।

मिसल को उनके शीवन काल मे प्रानेक विद्योचित सस्याप्रो ने उच्च पदी पर नियुक्त कर सम्मानित किया था। व American Association for the Advancement of Science के समानित थे। National Institute of Social Sciences ने उनकी प्रध्यास्त्र विज्ञान तथा सार्वजनिक क्षेत्र मे उनके विद्या महत्वपूर्ण योगदानो के लिये देवर्ण पदक प्रदान करके सम्मानित किया था। वे American Statusical Association तथा Econometric Association के Fellow निर्माचित हुये थे तथा Royal Statistical Society के थे Honorary Fellow थे। American Economic Association; Econometric Society, रेव edemy of Political Science तथा American Statistical Association द्वार्यादि संस्थायो का उनकी मित्र-भिन्न समय पर समाप्ति निर्माचित्र होने का सोभाग्य प्राप्त हुमा था। १६० ६० में प्रात्मकोई विद्यविद्यालय ने उनकी Visiting Professor के उच्च पद पर प्रामन्तित करके सम्मानित किया था। १६४७ (A, F. Burns) ने लिखा है कि "मिचल की पुस्तक संवार के आधिक साहित्य में एक महान रचना है ! '''' मार्सल की प्रतिद्ध पुस्तक Principles तथा कीया की प्रतिद्ध पुस्तक General Theory के मध्य परिचमी संवार की आधिक विचार-वार प्रमय किसी पुस्तक का इंदाना अधिक प्रमाव नहीं पदा था जितना कि मिचल की पुस्तक का पढ़ा था।

िम्बल पर देवलन के प्रभाव की छाप इस वात से स्पप्ट है कि मिचल ने समाज के साधिक रप की महत्व दिया है। मिचल ने मीटिक अर्वज्यवस्था की ज्वास्था की है। लगभग ६०० पृथ्वी की प्रपत्ती इन पुस्तक में मिचल नियापार चक्र के सिद्धान्ती की ऐनिहामिक ग्रह्मान करने के उद्देश्य से धाष्ट्यकर सामग्री प्रस्तुत की है। मिचल के विचारानुनार मीटिक सर्पव्यवस्था में आधिक क्रियामों के प्रवाह में होने वाल उच्चावचन, व्यवसाय व उद्योग में प्राप्त होने वाल नाभो की मात्रा पर निर्मर होते हैं। परन्तु स्वय लाभ क्रय व विक्रम सुन्यों के मध्य के अन्तर तथा उत्यादन स्पत्ता विभी के सालार हारा नियासित कोई हैं।

मित्तल के विचारानुतार समाज में ध्यापार चक्र—व्यापार के क्षेत्र में होनें बाले उडवाववन— उन कारफों के फलस्वरण उत्पन्न होते हैं जो स्वय समाज ची सम-कालीन संस्कृति दा सम् होते हैं। समाज ची उद्विकासकारी संस्कृति में परिवर्तनों के द्वारा व्यापार चक्र को उत्पन्न करने बाले कारफों में भी परिवर्तन विचा जा सक्ता था। समाज में आर्थिक क्षिया का प्रत्येक रूप कुछू उन शिंदियों को जनम

ई० में American Economic Association ने उनको नुप्रमिद्ध Francis A. Walker परक, जो पांच चर्ष में देवल एक बार अमरीकी सर्पातालिक सर्पातालिक के बार अमरीकी सर्पातालिक किया स्वाप्तालिक किया स्वाप्तालिक किया जाता है, प्रदान करके सम्मानित किया था। Paris, Columbia, Chicago, Princeton, California, Harvard, Pennsylvania स्थादि दिश्यविद्यालयों ने मिचल को सम्मानार्थ उपाधियाँ प्रदान करके स्था को सम्मानित किया था।

अनेक पत्रिकाक्षों में प्रतेक लेख लिखने के ग्रितिरिक्त उनके लेखन कार्यों में निम्मलिखित पुस्तकों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

History of the Greenbacks (1903), Gold, Priccs and Wages under the Greenback Standard (1908), Dusiness Cycles (1913); Income in the United States, Vol. I (1921); Business Cycles and Unemployment (1933); Business Annals (1926); Measuring Business Cycles (1946); 347 Economic Research and the Development of Economic Science and Public Pothey (1946).

<sup>3.</sup> A. F. Burns : Wesley Mitchell and the National Bureau, p. 23.

देता है जो स्वयं आधिक परिवर्तन को कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया के इसरे रूप को जम्म देती हैं। इस प्रकार मिचल ने व्यापार चक्र की व्याप्या अनन्त उद्वि-कासकारी प्रक्रिया के रूप में की है। मिचल का यह विचार वेचलन, जो समाज को अन्त उद्विकास के रूप में देवते थे, के विचारों के समान है। मिचल की पुरतक Business Cycles केवत साथिक उच्चाववर्नों—ups and downs—को हो व्याप्या नहीं है वरन्त यह महान पुस्तक हमारे पंचीदा आधिक ढांचे की व्याप्या है। है वरन्त यह महान पुस्तक हमारे पंचीदा आधिक ढांचे की व्याप्या है। उनके विचारामुद्दार मानव जीवन में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः सस्कृति के उद्विकास के परिणाम होते हैं तथा इस तथ्य को समभन्ने के लिये आधिक संस्थामों का प्रध्यम करना प्रनिवर्ष है।

## जान रोजर्स कोमन्स (१८६२ ई०-१६४५ ई०) (John Rogers Commons)

वेबचन तथा मिचल के श्रतिरिक्त कोमन्स की भी प्रथम श्री हो सस्मानिक अर्थशास्त्रियों मे गलाता की जाती है। वेबलन के समान कोमन्स का जन्म भी गृह मुख (Covil War) के प्रताधारण काल में हुआ था तथा उनके जीवन काल के ममय के मुख वर्ष वो प्रमोदिक के कि स्वतिहास में श्रत्यिक प्रसाधारण वर्ष विचारे जाते है। कोमन्य वैद्यतिक के ममकालीत थे तथा उन की मृत्यु वेदलन की मृत्यु के १६ वर्ष परवात हुई थी।

<sup>4.</sup> जात रोजर्स क्षेत्रस्त का जन्म १६६२ ई० में अमरीकी गृह मुद्ध के अमा-धारण काल मे हुआ था। उत्तकः अधिकारा जिथ्योचित जीवन विक्तित्तरस्त निद्दबिद्यालय (University of Wisconsin) में द्यतीत हुआ था। उत्तकी दिव खायक थी तथा उन्होंने मुख्य व विदारण, अम विधान, आवश्यकार (unungarinon), अमसंज, अम इतिहास, साताधिक बीमा, एकाधिकार, माधिक निवान, निद्याल, आगत-नियति कर आदि आधिक नियाभ पर लिखा था। कीमन्स का जीवन एक ज्यस्त जीवन था तथा वे धमरीकी बीवन से निकट सामकं रखते थे। औद्योगिक अभिको के अविरिक्त वे ब्लीयर्गनित्ते गया राजनीविका से भी निकट सम्पर्क रखते वे

कीमन्त का प्रिपकाश लेखन कार्य श्रम समस्याभो के सध्ययन से सम्यन्यित है तथा थे श्रम प्रयंताहनी (labour economist) के रूप मे प्रसिद्ध है। उनके लेखन कार्यों में निम्नलिखत विधेपरूप से उल्लेखनीय है।

<sup>1.</sup> The Distribution of Wealth, published in 1893 2. Proportional Representation, published in 1896

<sup>3</sup> Trade Unionism and Labour Problems, published in 1905

<sup>4.</sup> Races and Immigrants in America, published in 1907 5. A Documentary History of American Industrial

Society, published in 1910. It is a ten volume study which was prepared with the help of associates.

कोमन्स की Institutional Economics नामक प्रतक १९३४ ई० मे प्रकाशित हुई थी। संस्थातिक धर्यद्वास्त्री के नाते कोमन्स की विचारघारा वेवलन से मिल है। वेदलन की विचारधारा समाजशास्त्रीय (sociological) थी। इनके विवरीत कोमन्स की विचारधारा ना दृष्टिकोण वैधानिक (legal) था। कोमन्स जेवन्स तथा ग्रास्टियन सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के ग्रालीचक थे। कोमन्स सी पुस्तक Institutional Economics को समभने के लिए पाठको को यह व्यान में रखना आवस्यक है कि कोमन्स का सम्पूर्ण जीवन आयिक, राजनीतिक तथा सामाजिक हिती के मध्य विद्यमान संघष का ग्रध्ययन करने में ध्यतीत हवा था। कोमन्स की विचारधारा में सामहिक क्रिया (collective action) का व्यक्तिगत क्रियाची का नियंत्रण करने मे एक विशेष महत्व है । श्रपनी पस्तक Institutional Economics के प्रथम ग्रव्याय की ग्रारम्भिक पत्तियों में कोमन्स ने सस्थानिक ग्रथंशास्त्र में सामुहिक कार्यवाही के महत्व के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है. "My point of view is based on my participation in collective action in control of Individual action. The view may or may not fit other peoples ideas of institutional economics, कीमत्म ने ग्रथंशास्त्र के ग्राच्यान में व्यक्तिगत सम्पत्ति. कानन, स्वादासमें इत्यादि सम्बादी के ग्रम्बयन वर विशेष वल दिया है।

### सस्थानिक विचारधारा के ग्रन्य समर्थक

बेवलन, मिचल, जोमन्स तथा ग्रन्थ सत्यानिक ग्रदंशादित्रयों के श्रवित्तिक हु ध्रम्य संदर्शने के प्रमुखान तथा लेवल कार्यों को भी सत्यानिक ग्रदंशाहन में सम्मित कार्यदाहन में सम्मित किया ता सरुता है। यदापि वेदसन को सत्यानिक ग्रदंशाहन का तत्तर्तक स्वीदार किया जा सरुता है, परन्तु एन प्रकार से सत्यानिक ग्रदंशाहन के चित्र हिस्सोन्ही, चारवंशीरियर, मावलं, भेनस बेदर आदि १६ थी राताव्दी के विचारकों के लेवल कार्यों में विवास है। इसके बितर कार्यों के कार्यान हो। हे के सिकार कार्यों में विवास है। सार्यों के लेवल कार्यों में विवास है। स्वीद कार्यों के लेवल कार्यों में विवास है। सार्यों के श्रविता प्रतिक श्रवंदाल प्रतिका स्वीद । सार्यों के स्वावस्त हाईनवी आदि

<sup>6</sup> Labour and Administration, published in 1913 in co-authorship of J. B. Andrews

<sup>7</sup> Industrial Goodwill, published in 1919

<sup>8.</sup> Industrial Goodwill, published in 1919

<sup>9.</sup> Legal Foundtions of Capitalism published in 1924.

<sup>10</sup> Institutional Economics Published in 1934

<sup>11.</sup> Myself published in 1934 this book is an autobicgraphy उपरोक्त पुस्तको के प्रतिरिक्त कोमन्स ने प्रमेक पत्रिकाको के लिए प्रतिक प्राचिक विषयो पर भी लेख लिये थे।

अंगरेज अर्थशास्त्रियों के लेखन कार्य अमरीकी अर्थशास्त्रियों के लेखन कार्यों से कार्की मिसते जुनते हैं। W. H. Hamilton की १६२६ ई० में प्रकाशित The Case of Bituminous Coal' नामक पुस्तक, J. M. Clark की १६२६ ई० में प्रकाशित The Economics of Overhead Costs' तथा १६२६ ई० में प्रकाशित Coala Control of Business नामक पुस्तक १६११ ई० में प्रकाशित B. M. Anderson की पुस्तक 'Social Value'; Carter Goodrich की १६२६ ई० में प्रकाशित 'The Miners Freedom' नामक पुस्तक तथा १६३६ ई० में प्रकाशित A. A. Barle व Gardiner Mean की पुस्तक 'The Modern Corporation and Private Property' सस्थानिक अर्थशास्त्र को उतनी ही उत्तम उदाहरण है जितनी उत्तम कि मिचल की पुस्तक 'Business Cycles' तथा कीमस नी पुस्तक 'Legal Foundation of Capitalism' हैं।

### सारांश

वर्तमान शताब्दी के 'बीसा तथा 'तीसा' के युग में सस्यानिक श्रर्थशास्त्र पूर्ण विकसित श्रवस्था मे था । यह मनय संस्थानिक श्रयंशस्त्र के विकास के श्रनुकूल या। इसी समय में अमरीकी अर्थशास्त्रियों ने सस्यानिक गर्थशास्त्र के पक्ष में अनेक लेख लिख कर सस्थानिक अर्थशास्त्र का विकास किया था। १६२४ ई० मे प्रकाशित 'The Trend of Economics' नामक पुस्तक, जो नुवीन पीढी के अमरीकी ग्रर्थशास्त्रियों के लेखों का मग्रह यी तथा जिसका सम्पादन प्रसिद्ध ग्रमरीकी ग्रर्थशास्त्री R. G. Tugwell ने किया था, ने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। १९३० ई० के लगभग मस्यानिक अर्थशास्त्र अपनी प्रमिद्धि के शिखर पर था। परन्नु ग्रागामी वर्ष सस्यापित ग्रयंशास्त्र के विकास के लिये अनुकूल सिद्ध नहीं हुये। यह अर्थशास्त्र शीघ्र ही ब्राक्तमण का विषय बन गया। १६३१ ई० में Paul T. Homan ने ब्रपने "An Appraisal of Institutional Economics' नामक लेख में संस्थानिक अर्थशास्त्र पर धातक भ्राक्रमण किया था। इस लेख मे, जो American Economic Association के समझ १६३१ ई० के वार्षिक अधिवेशन में पढ़ा गया था, जिला ने यह घो-पित किया था कि सस्थानिक प्रयंशास्त्र के नाम का कोई ग्रलग ग्रयंशास्त्र नहीं था। तत्पश्चात १६३३ ई० में हारवर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडवर्ड एच चेम्बरिलन (Edward H. Chamberlin) की पुस्तक 'The Economics of Monopoli-stic Competition' तथा वैभिन्न विश्वविद्यालय की श्रीमती जॉन रोबिनसन् (Joan Robinson) की प्रसिद्ध पुस्तक 'The Economics of Imperfect Competition' के प्रकाशित होने से अर्थशास्त्रियों का घ्यान मृत्य विश्लेषरा की द्योर ब्राक्षित हो गया। १६३६ ई० में स्वर्गीय लार्डजॉन फ्रेनाई कीना की विद्य प्रसिद्ध पुस्तक General Theory के प्रकाशित होने पर सस्यानिकवाद का रहा-सहाप्रभाव भी लुप्त हो गया।

### विशेष ग्रध्ययन सची

: A History of Economic Thought, 1. J. F. Bell

Chapter, 23. 2. L. H. Hanev : History of Economic Thought,

Chapter, XXXVI. 3. P. C. Newman . The Development of Economic Thought, Chapter, XXXII and XXXIII.

: A Histoty of Economic Ideas, 4. R. Lekachman Chapter, 13. 5. Eric Roll A History of Economic Thought,

Chapter, IX.

P T Homan : Contemporary Economic Thought. : Thornstein Vehlen and His Amerika. 7. Joseph Dorman Joseph Dorman The Economic Mind in American

Civilisation

प्रश्त 1. Give a brief account of the theories of the institutional economists, especially those of Veblen and W. C. Mitchell. (आगरा १६५४, १६५७, १६६१)

2. Write an essay on Institutional Economics as developed by Veblen.

(राजस्थान, १६५७)

Dissuss briefly the theories of the Institutional Economists.

(राजस्थान, १६५८)

षच्टम खण्ड

(Economic Thought In India)

भारत में ग्रार्थिक विचारधारा

### अध्याय ३१

# . प्राचीन भारत मे आधिक विचारधारा

(Economic Thought in Ancient India)

प्राचीन भारत मे शायिक विचार मुख्यत हिन्दू तरवज्ञानियों के प्रतिद्ध दार्घतिक लेकों तथा धार्मिक प्रन्थों मे पाये जाते हैं। भारत में प्राचीन श्रायिक विचारधारा का मंसूर के प्रतिद्ध विद्वान डाठ प्रार 5 सामाताहत्री (Dr. R. Shamashastri)
के स्थानी पुस्तक 'Kautilya's Arthshastra' मे, हाठ केठ टीठ शाह (Dr.
K. T. Shah) ने प्रयत्ती 'Ancient Foundation of Indian Economic
Thought' नामक पुस्तक में, तथा प्रो० रंगास्त्रामी आगगर (Prof. Rangaswamy
Ayyangar) ने प्रपत्ती पुस्तक "Aspects of Ancient Indian Economic
Thought' में प्रध्ययन किया है। भागतीय साम्यवादी नेता ऐसठ ६० डांगे (S.
A. Dange) ने भी ध्रपत्ती पुस्तक 'India From Primitive Communism
to Slavery" में प्राचीन भारतीय ग्रन्थों का मावस्यादी रूप में प्रध्ययन
किया है।

भारत मे प्राचीन छापिक विचारधारा के प्रमुख कोत हिन्दुयो के पार धामिक वेद ग्रन्थ —क्यु वेद, सामवेद, मजुर्वेद तथा ध्रवर्षवेद — सथा उन पर धाधारिन उप-निवद, दुरारण, रामावरण व महाभारत तथा मृतु (Manu), यजनावालिक्या (Yajanwalkya), गीतम (Gautam), नारद (Narad), विदुर (Yidura) हरित (Hanta) द्वारा विचित स्पृतियाँ हैं। इन सब प्राचीन प्रमुख के स्वितिरक्त प्राचीन आधिक विचारधारा सम्बन्धी सबसे अधिक प्रसिद्ध पुस्तक विद्युमुस्व (कीटिस्व) द्वारा

<sup>1.</sup> विष्णुगुत्त जिनका हुसरा नाम कीटिन्य भी है वहा ही बिहान ब्राह्मणु था। वह चांगुक्य के नाम से अधिक प्रिष्ट है। वह चन्द्रगुत्त मौधे का प्रभाव-ताली प्रभानमन्त्री था। उनने नन्द वम के राया वा नाम करके चन्द्रगुत्त मौधे को राजीविहासन पर बेठाया था। उसका स्वभाव वहां तेल था। कीटित्य ने सासन विधि तथा राजा, मन्त्री व सरकारी अधिकारियों के कर्तव्यों सम्बन्धी अपने विधार अपनी प्रसिक्त रूपवेशास्त्रों में ब्यक्त किसे है।

चन्द्रगुप्त मीर्यं के समय मे लिखित श्रयंशास्त्र है। कौटिस्य का अर्यशास्त्र २२१-२६६ ईसा पूर्वं के लगभग लिखा गया था।

वैदिक काल मे तिरितत चार प्रसिद्ध वेदो, उपनिषदो तथा ग्रन्थ ग्रम्थो मे समी सामाणिक समस्यायो — इनमें ध्राधिक समस्यायों भी सिम्मितित थी — का अध्य-यन घामिक तथा नैतिक रूप में किया नया है। वेदो में विश्वत स्पृष्टिम (Varnashram) के निद्धान्त के अनुसार सारा समाज, आहाए, अशी, बैन्य तथा धूरचार वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मणो का कार्य दिखा पटना सवा पढ़ाना था, अशी थोड़ा होने के नांते देश की रक्षा करते थे। वैदय लोग व्यापार तथा मूद निम्न श्रेणी के कार्य करते थे। इस प्रकार वर्णाश्रम विद्धान्त श्रम विभाजन पर आधारित एक कार्यास्तर समाज का वर्णान था। महाकाव्य युग (Epic Age) में भी वेदो ए धायारित विचार प्रचित्त रहे। रामावरण तथा महाभारत, विदेषरण से भगवदगीता में, मानव कार्यों को श्रम्यधिक नैतिक व धार्मिक एव दिया गया है। महाकाव्यों में एक ऐसे मनाज का वर्णन किया गया है जिसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति, जाति, राज्य,

प्राचीन पुन में प्राधिक विचारधारा ही एकमात्र सर्वोत्तम पुस्तक कीटिस्य हारा चीधी बागस्त्री हैंसा पूर्व में निरित्त (प्रयंगास्त्र हैं) वर्षवास्त्र सभी हिट्किंग्णो से एक पिर्पूर्ण पुस्तक है। किटिस्य के प्रमुनार प्रवंशित में में में मिल्म या. तथा पात्र का एकमात्र मुख्य दश्य कितन्त हो। किटिस्य के प्रस्तार प्रवंशित के प्रस्ता है। प्रश्न से प्रस्ता में महान पड़ित कीटिस्य के कित प्रभी प्राचीन पुस्तकों का समझ है। 'प्रभंगास्त्र' में महान पड़ित कीटिस्य के कित प्राचीन कि विचारों को हो गही दौरधार है बिल्क प्रवन प्रमुक्त सुत्र बत्त हो। का स्त्र में स्वाप्त प्रकार प्रस्तक में नात्र के प्रस्त प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य के प्रस्त है। प्रभंग प्रस्त के प्रस्त के प्रस्त कीटिस्य के प्रमुख्य कित कीटिस्य के प्रमुख्य कार प्रसुख्य कीटिस्य के प्रमुख्य कीटिस्य के प्रमुख्य कार प्रसुख्य कार प्रमुख्य कीटिस्य के प्रमुख्य कीटिस्य के प्रमुख्य कीटिस्य के प्रमुख्य कार प्रसुख्य कार प्रमुख्य कार प्रमुख्य कीटिस्य के प्रमुख्य कीटिस्य के प्रमुख्य कीटिस्य के प्रमुख्य कार प्रसुख्य कार प्रमुख्य कार प्रसुख्य कार प्रमुख्य कार प्रसुख्य कार प्रमुख्य कार कार कार कार कार प्रमुख्य कार

(१) भौतिक धन का स्वभाव तथा धन प्राप्ति का उद्देश्य (Nature and Purpose of Material Wealth)

- (२) कृषि का महरव (Importance of Agriculture) (३) सार्वजनिक वित्त (Public Finance)
  - (४) कीमतो का नियमन (Regulation of Prices)
  - (प्र) सामाजिक सुरक्षा (Social Security)

# (१) भौतिक घन का स्वभाव तथा घन प्राप्ति का उद्देश्य

कीटित्य के मतानुसार घन का स्रथं काफी बिस्तृत था तथा इसमें कई गुंगु विद्यमान थे। कीटित्य के विचारानुसार निम्नसिखित सभी घन में सम्मिथित है।

- (१) द्रव्य भयवा पदार्थ ।
  - (२) वित्त ग्रथवाजो प्राप्त कियाजाताहै।
- (३) मार्वजनिक ग्रथवा व्यक्तिगत सम्पत्ति ।
- (४) हिरन्य ग्रयवा स्वर्णं, रजत तथा चलित धन ।
- (५) अर्थ अथवा जो संजय का परिसाम हो।
- (६) श्री, लक्ष्मी अथवा विभव अथवा समृद्धि ।
- (७) भोग ग्रथवा जिसका भोग किया जा सके।
- (ूर्) ब्यवहारमय श्रथवा जो विनिषय साध्य (negotiable), हस्तातरण (Transferable) सोग्य होने के कारण ऋगडे का विषय हो सकती है।

संक्षेप मे भौतिक धन में भौतिकता अथवा वास्तविकता, (Reality) उप-भोगिना (consumability) हस्तानरणना (transferability) (appropriation) की चार विशेषताओं का होना ग्रावश्यक था। क्रीटिल्य ने धन में श्रम तथा बने उत्पादन की भी सम्मिलित किया है। महान पडित ने न केवल धन के विचार को हो ठीक प्रकार से व्यक्त किया है बल्कि धन को प्राप्त करने की विधि तथाधन-प्राप्ति के उद्देश्य के सम्बन्ध में भी ग्रपने विचार व्यक्ति किये हैं। जिस प्रकार विद्या को प्रति क्षण करा-करा के रूप मे प्राप्त किया जाता है ठीक इसी प्रकार धन की भी कला-कला करके प्रतिक्षण प्राप्त किया जाना चाहिये। प्रत्येक उस व्यक्ति को जो विद्या ग्रथवा धन को प्राप्त करना चाहता है करण तथा क्षरण के महत्व की नहीं भूलनी चाहिये । यदि धन को अच्छी स्त्री, अच्छे पुत्र अथवा अच्छे मित्र का पालन-पोपए। करने अथवा धर्मार्थ दान देने के उहे इय से पान्त किया जाता है तो इस घन की प्राप्ति सदा लाभदायक होती है। 2 इस प्रकार कौटिल्य के विचारा-नसार बही धन उचित याजी उचित प्रकार से धम द्वारा प्राप्त किया गयाथा। इसके ग्रतिरिक्त कोटिन्य के ग्रनसार धन तथा इसकी प्राप्ति जीवन का लक्ष्य नही थे। धन केवल जीवन के उद्देश्यो - पूर्वार्थो - की पूर्ति का साधन था। इस सम्बन्ध में कोटिल्य के विचार एडम स्मिय तथा संस्थापक सम्प्रदाय के अन्य अधे जी अर्थ-शास्त्रियो की प्रपेक्षा, जी घन का स्वय एक लक्ष्य समक्षते हो, प्रधिक धर्तमान तथा सस्य थे। कीटिल्य के समय में अकाल (famines) ध्रविक साधारए। घटना होने के

 <sup>&</sup>quot;Wealth is to be acquired grain by grain, as learning is to be acquired every moment. Anyone who is anxious to acquire wealth or learning should not neglect either a grain or a moment. Acquisition of wealth is slways beneficial if it is acquired for the sake (for the maintenance) of a good wife, a son or a friend; or for guing away (charity)."

कारण कौटिल्य ने भ्रमालो के कोप से वचने के लिये समाज में घन के सचय के महत्व को भी स्पट्ट किया है।

# (२) कृषि का महत्व

हिंग को बोटिल्य ने अपनी समस्त आधिक प्रणाली में परम महत्व दिवा है। कोटिल्य की दिवारव्यातः में कृषि का महत्व इतना स्तिक है कि वरत अववा राष्ट्रीय सर्वरावस्था (Nanonal Econo ny) में तेवल कृषि, पद्मालन नया व्यापार ही लोम्मिलत में। कोटिल्य की पुस्तक में कृषि को अयम महत्व दिवा ग्रुपा है नेपीकि यह नमाज को साथ सामधी, प्युचन, न्वयं, वन उत्पादन तथा सस्ता अम प्रदान करता है। इस प्रकार सर्वशास्त्र विकान ने क्षेत्र में कृषि तथा पद्मालन को अत्यविक महत्व दिवा नया है। इस इंटि. में यह नहां जा मकता है कि कोटिल्य वी प्राविक निकारसार प्रकृतिवाधिकों की विचारपार में नुदृत मिलती कुमती है।

कौटिल्य की विचारधारा में ध्यवनायों वा वर्णन करते समय भी प्रथम स्थान कृषि को हो प्रान्त है। व्यापार तथा नौकरी क्रमन कृषि के परचात ही आहें हैं। यहाँ भी बौटिल्य के विचार प्रकृतिवादियों के विचारों के समान है।

कोहिन्द की पुस्तक में इपि के परण महस्य पर हुपके की जाति का कोई प्रभाव नहीं पंडात है। बाह्मण तथा अंबर्फ इपि क्यान्याय को प्रमान सुने हैं । वैदेव तथा पूर से भी कुछ बात तक इपि व्यवसाय में कुपना सुने हैं पे । देवि बाह्मण इपि व्यवसाय के बाता सुने के पर कार्य कर सुने कि बाह्मण इपि व्यवसाय को ब्रावना वकता या परन्यू उनको हल (plough) नहीं छूना चाहिएँ, ऐसा मुहान पटित कोहिन्द करा विवार था। प्रमुन्त पुरुन्त के प्रयय प्रध्याय में बरत (Economics) नवा रुच्छ तीति के सम्बन्ध में विवार व्यक्त करने हुंच कोहिन्द की तिवार व्यक्त करने हुंच कोहिन्द की तिवार व्यक्त करने हुंच कोहिन के सिन्द की विवार व्यक्ति करने हुंच कीहिन हुंच करने हुंच कोहिन हुंच करने हुंच कोहिन हुंच करने हुंच कोहिन हुंच करने हुंच कोहिन हुंच करने हुंच की प्रमुन्त करने हुंच कोहिन हुंच करने हुंच कोहिन हुंच करने हुंच की सहावना से राजा परन प्रदुर्भ की पराधित करना तथा इनको प्रवता मित्र नगाना हुंच हुंच के सुने सुने हुंच के स्थार करना करने हुंच के सुने हुंच के सुने हुंच के सुने हुंच के सुने हुंच हुंच के सुने हुंच हुंच के सुने हुंचा करना हुंच के सुने हुंचा हुंचा

## (३) सार्वजनिक वित्त

वौदित्य की विचारधारा में मार्चजीनक विसा के नियमन वा आरी महस्व सा तथा वे हमें राष्ट्रीय प्रबंध्यवन्या को मेहराव (arch) बा एक महस्वनूषी स्वाम के महस्व को ब्यक्त करते हुए विशिष्ट्य ने लिखा है कि मभी कार्य तथा सामा विसाय निर्मेग होने है तथा इम कारण कोषागार सथवा लजाने घर नवते अधिक बगत दिया जाना बाहिये। आभीन समय में भारत में राज्य बन, कृषि, सात, महस्वगावन (fishesty), ब्याधार तथा दशी दशादि उत्पादक कार्यों के सामुक्त करती थी। कीटिक्स राज्य हारा इम प्रकार के उत्पादक कार्यों के किये जाने के पक्ष में थे। इस हिन्द से हम यह कह सकते है कि कौटिल्स के विचार वर्तमान समाजवादी विचारधारा के बहुत समान थे।

इन व्यवसायों क द्वारों लाभ फंस्त में प्राप्त आय के अतिरिक्त राज्य को अनेक प्रकार के करों के द्वारा भी भारी मात्रा में आया प्राप्त होती थी। यह आय भिन्न सरकोंची विभागों को चलाने में उचित प्रकार से व्यय की जाती थी। इसके अतिरिक्त कोपानार को ठीक अवस्था में रखने के लिये वचत को भी आवह्यक समभा जाता था। कीटिन्य के ममय में लोक दिस्त तथा इसमें सम्बन्धित सभी ममस्याएँ व्यत्त था। कीटिन्य के ममय में लोक दिस्त तथा इसमें सम्बन्धित सभी ममस्याएँ व्यत्त यहत महत्वपूर्ण थी।

प्राचीन समय में लोक वित्त का मुख्य उद्देश जनता को शीवन के लद्दम (धर्म) को सुनमता तथा शीव्रता से प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना था। लोक वित्त के इस आधार सूत्र उद्देश को ध्यान में रखते हुवे प्राचीन लेखक देशों के वजटो (Surplus Budgets) को महत्वपूर्ण विचारते थे। बसी के बजट के महत्व के तस्त्रता हुवे चुकर (Shuha) ने लिखा है कि राजा को धपने ब्यय सही, अपनी आय के अनुसार, ब्ययस्था करनी चाहिय क्योंकि होदे राजा का व्यय सदा उसकी आय से अधिक रहेगा तो उसे पूरा करने के लिये क्वेर का खजाना भी समाप्त हो जावमा। सिंती में प्राप्तीन लेखक थाटे वात उज्जें (defict budgets) के मुक्त में होदे थे। यही काररा है कि कीटिस्य ने आवस्यका। पड़ने पर बजट के धाटे को पूरा करने के लिये क्वेर पर बजट के धाटे को पूरा करने के लिये क्वेर पर बजट के धाटे को पूरा करने के लिये का पट वस्ता पड़ने पर बजट के धाटे को पूरा

लोक वित्त के क्षेत्र में कीटिल्प के विचार मुख्यत केन्द्रीय सरकार की वैजिक आवश्यकताओं तक हों सीभित है। चन्द्रगुन्त मीर्य का प्रभावशाली प्रधान मन्त्री होने के माते कीटिल्प की शिव केवल कंन्द्रीय वित्त तक ही सीमित थी। यही काररण है कि उस की पुस्तक में स्थानीय सस्याओं (Local Bodies) की कर तथा व्यय सम्बन्धा बातों के सम्बन्ध में विशेष नहीं लिखा गया है। राज्य के ध्यय म निम्न मंद्री पर किया गया व्यय सीम्मित्त था।

म्न भदो पर किया गया व्यय सम्मिलित था। (१) राष्ट्रीय प्रतिरक्षासम्बन्धी व्ययः।

- (२) जानपद प्रशासन सम्बन्धी व्यय ।
- (३) मन्त्रियो के वेतनो तथा मभी सरकारी विभागीं पर किया गया व्यय ।
  - (४) सरकारी भाण्डारों तथा ग्रन्य वस्तुक्रो पर किया गया व्यथ ।
- (५) राष्ट्रीय भाण्डार ग्रहो तथा कोठारो (Granaries) पर किया गया व्यय ।
  - (६) फौज के लिये हथियारो तथा अन्य सामान सम्बन्धी ब्यय ।
  - (७) रत्न, ब्राभूपएरो तथा मूल्यवान हीरो पर किया गया न्यय ।

उपरोक्त मदो पर त्यय करने के पश्चात जो ब्राय क्षेत्र रह जाती थी वह कोषागार तथा युद्धपेटी (War Chest) नो प्राप्त होती थी। मौर्य राज्य मे कर प्रणानी तथा कर वसूनी करने की बिधि बहुत ही समिटिन रूप में थी। कोटित्य ने मालगुजारी (land revenue). वो उस समय राज्य की कर-माय का मर-साय का प्रमुख ना प्रमुख ना मर-साय का तथान या, कर को लगाने तथा बसून करने के विषय में नियमों का वर्णन क्ला है। वैविक्तिक सूमि (Private Lands) पर मानगुजारी नी दर कुल उपज का रेड माम से लेकर धावश्यक्ता के समय में ड्रे भाग तक ही सकती थी। सरकारी सूमि के अविरिक्त, जिस के डारा लगान प्रपद्म लाभ के रूप में प्राप्त कुल बाय राज्य की आवि थी, सारी निजी सूमि को प्राप्त नूसे का साथ की जाती थी तथा इस को ककती में दिखाया जाना था। इसके धतिरक राउड़ नी कुल सूमि का पूरा हिलाव रहा जाता था।

कृषि भूमि पर मालगुजारी के अतिरिक्त राज्य को भवन कर (इस मे दुकान कर भी सम्मिलित या) के द्वारा भी कुछ ब्राय प्राप्त होती थी। इन करों के अतिरिक्त सडक कर (road toll); मोहत्ला कर (street dues) फल तथा वृक्ष कर (fruit and trees tax) इत्यादि से भी माय प्राप्त होती थी। इनके अतिरिक्त कर बेस्नु को के रुप में भी बसूल किये जाते थे। उदाहरू एसं गायो पर से दूस के रुप में कर जिया जाता था। इस प्रकार सरकार भूमि, पशुर्यों, फलो तया सब्बी तथा मकानों ब्रयादि पर कर लगा कर स्राय प्राप्त करनी थी। इस प्रकार प्राप्त कर-आगम राज्य की कुल आय का लगभग ५० प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त सरकारी सुनिम नाध्य ता कुछ स्वाय का प्राप्तमा २० मातका वा। इसके भागा एक प्रस्कृत सामे हो स्वार का प्रकार सामे हो सुन साम हो एक सामे हो सुन साम हो एक महत्वपूर्ण (निम्मय १० प्रतिचन) अप थी। नीरिटस, राज्य को सरकारी व्यापारी का स्वाप्त हो स्वाप्त को स्वाप्त हो स्वाप्त का स्वाप्त हो स्वाप्त स्वाप्त का स्वाप्त हो स्वाप्त स्वाप् व्यापारी व्यवमाय राज्य के लिये झाय का साधन होने के ऋतिरिक्त समाज में लोगो को प्रधिक रोजगार प्रदान करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि कस्ते के भी अच्छे साधन थे। कीटिल्य के इन सब विचारों का अध्ययन करने के पश्चात हम यह कल्पना किये विना नहीं रह सकते कि कौटिस्य की लेखनी द्वारा व्यक्त किये गये ये विचार कीन्स के समान किसी वर्तमान अर्थनास्त्री के हैं। वास्तविकता तो यह है कि इस क्षेत्र मे कौटिल्य समाना स्वां बतामा अध्यादन कहा चारावच्छा घर पहुंहाक दश क्षत्र मुक्ताद्रूप को विचारसारा स्वभाव में एक्टम वर्तमान है भक्त ही सहस्व से २,३०० वर्ष पूर्व व्यक्त क्यों न की गई हो। इसके अतिरिक्त यह भी मणी प्रकार स्पष्ट हो आता है कि कीटिल्य की विचारषारा एडम स्मिष्ट की विचारमारा (जित्त में राज्य नी स्माप्ता तथा उद्योग के क्षेत्र में क्रियाये करने का विरोध किया गया था) की अपेक्षा प्रधिक सन्तुलित तया उत्तम है।

कीटिल्प के समय में भवड़ी अजद प्रशासी प्रवासत थी। वीटिल्प ने धवनी पुस्तक में बजट बनाम, इस प्रस्तुत करने तथा इसकी आव गरने के सम्बन्ध में बाणी सिंद्या है। यदि कीटिल्प के 'मर्थगास्त्र' पर विश्वास किया आपे, ती यह मती प्रकार जात हो जाता है कि मीर्य शासन काल में वित्तमंत्री अपने महासप्रहक्ती (Collector-general) की सहायता से प्रश्नेक वर्ष के सारम्भ से वाधिक आय तथा अपने सहायता से प्रश्नेक वर्ष के सारम्भ से वाधिक आय तथा अपने सहाय होगा हुए हिए हिए हिए हिए हिए हिए हिए हिए के समय में दबर वनाने की बर्तमान प्रशानी भावी प्रकार चलनतील थी तथा कीटिस्प को लोक वित्त से स्वमान तथा कीन ने भावी प्रकार चलनतील थी तथा कीटिस्प को लोक वित्त से स्वमान तथा कीन ने भावी प्रकार सममते थे। बास्तविकता तो यह है कि उनका लोक वित्त सम्बन्धी जात को निर्मा समसते थे। बास्तविकता तो यह है कि उनका लोक वित्त सम्बन्धी जात हता विस्तृत तथा अध्ययन इतना गृहन था कि यहाँ कुछ एको में उसका प्रवत्तीकन करना असम्भन है। चन्द्रगुत्त मीर्थ में अपने राज्य में महान पंडल का प्रवत्तीकन करना असम्भन है। चन्द्रगुत्त मीर्थ में अपने राज्य में महान पंडल कोटिस्य के लगभग सभी विचारों को कार्यक्ष प्रवात करने का मारी प्रयत्त किया था। चन्द्रगुत्त के सासन काल में प्रत्यक्ष द परोक्ष कर आगम तथा अकर स्वान करने का मारी प्रयत्त किया था। चन्द्रगुत्त के सासन काल में प्रत्यक्ष द परोक्ष कर आगम तथा अकर साम स्वान किया को साम के महत्वपूर्ण अस में महत्वपूर्ण अस में महत्वपूर्ण अस में महत्वपूर्ण अस मारी साम के महत्वपूर्ण अस में मित्रव्य विता के सिद्धान तथा कराताओं से कर बस्क करने में पूर्णिया के सिद्धान करने स्वान करने में साम के महत्वपूर्ण अस स्वान करने महावान करने साम में रखा लाता था। लेखा बुन प्रशासी भी संगठित तथा विकतित करा से थी।

# (४) कीमतों का नियमन

चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्य में आवश्यक वस्तुष्ठों के मूल्यों के नियमन का कार्य वाशिष्य प्रशिक्षक को प्रांधीन था। मूल्य नियमन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पालाक तथा बेहमान व्यापारियों है। उसला जहान करता था। मनाज तथा जीवन की प्रयापाश्यक वस्तुर्ण केवल राज्य द्वारा अधिकृत व्यापारियों द्वारा होने देवी जाती थी। वाशिष्य प्रधीकक स्वानीय वस्तुर्णों की निर्धारित कीमत पर ५ प्रतिवात तथा विदेशी वस्तुष्ठों की निर्धारित कीमत पर ५ प्रतिवात क्या विदेशी वस्तुष्ठों की निर्धारित कीमत पर १० प्रतिवात करता था। जो व्यापारियों के निर्धारित करता था। जो व्यापारियों के निर्धारित मूल्य तथा काथ स्वापारियों की विदेश की केवा की प्रवार की स्वापारियों की स्वापार की मूल्य में अधिक वृद्धि करने के मुन्यगर वस्ती थी।

(५) सामाजिक सुरक्षा

प्रचिष कोटिट्य के समय में सामाजिक सुरक्षा (social security) वर्तमान स्व में विद्यमान नहीं भी परन्तु कीटिल्य में अपने अर्थनाहन में जन करवारण पर भी विभार व्यक्त किये हैं। कीटिल्य के विचारानुसार राज्य का कर्तव्य है कि गरीबों के लिये समाज में धर्मार्थ सर्वाएँ (chantable institutions) तथा दिखालय (poor-houses) स्वर्णीय करें। रायम का यह भी एक आर्थनीयों कार्य के केशारी के निम्न अर्थन करें। इस अर्थ के अर्थित की नम्म अर्थन करें। इस अर्थ के अर्थित साज में बढ़ वथा दुर्वन व्यक्तिओं के लिये प्राथ्य पह खोलना भी राज्य का अनिवार्य वार्य है। इससे यह अर्थी प्रकार कात होता है कि कीटिल्य सामाजिक सुरक्षा के महत्व को भनी प्रकार

समफ्रते थे । उपरोक्त सिध्प्त वर्धान से यह भनी प्रकार ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत की आर्थिक विवारपारा में वर्धमान भाविक नीतियों के काफी मात्रा में चिन्ह दिखमान है तथा पुत्र की हरिट से प्राचीन होते हुये भी यह विचारधारा वर्धमान दिखारभारा के निकट है।

मध्यकाल, जो १० वी धताब्दी से घारम्म होकर १५ वी सताब्दी तक कहाँ जाना है, से भारत में विशेष प्रकार से आर्थिक विवारधारा का कोई महत्वपूर्ण दिवास नहीं हुआ। इस काल के सत कवियों—नुत्तसी, नानक, कवीर, मीरा, सूरवास, जायसी—के विचार तथा लेख साधारणत्या धामिक क्षेत्र से ही सीमित रहे। इन सतो ने जाति प्रथा का विरोध किया तथा मानव बन्धुता का प्रचार किया तथा जन्म व धन के धाधार पर सामाजिक वर्षों के बीच विद्यमान प्रन्तर का विरोध किया।

मुनलान काल में निर्णित आर्थिक महर्त्व की केवल पुस्तक प्रकार के सावन काल में बब्बुएकजल द्वारा लिखित आर्रिन-प्रकारी (An c-Akbari) है। विनोध सरकार ने बब्बुएकजक को मुक्तमान चालावन कहा है। घड़ बुक्तजन ने माजगुजरी प्रणाली, तकार्यी ((accav)), छपनों को मुक्त बीज देने तथा प्रस्त कहिए समस्वाधी पर हतनी कुगलनों के साथ घपने विचार त्याक किये हैं कि यह सिद्ध होता है कि उसने भारतीय कृषि प्रयोग्धवस्था का पूर्ण झान था। इसके झार्तिएक प्रवृत्तफल ने कीमतों के नियमन व सार्वजनिक निर्माण नार्यों के महर्स्व पर भी विचार ब्यक्त

### विशेष ग्रध्ययन सची

Rangaswamy Ayyangar : Aspects of Ancient Indian
Economic Thought

2. R. Shamasastry Kantilya's Arthasastra

3. K T Shah Ancient Foundations of Indian Economie Thought.

4, K P, Jayaswal Hindu Polity.

### प्रश्त

1 Discuss the views of Kautilya under the following heads.
(a) Nature and Purpose of material wealth

(b) Importance of agriculture.

(c) Public finance.

(ग्रागरा, १६५६)

?. Give in brief Kautilya's contribution to 'Arthashastra.' (राजस्थान, १६५६)

3. Give the main features of the ancient Indian economic thought

(राजस्थान, १६५०)

4. Is it correct to hold that Kautilya has dealt largely with
measures of economic control and social security <sup>9</sup> What
is their importance for planned economy today <sup>9</sup>

(राजस्थान, १६५२)

### ग्रध्याय ३२

# भारतीय ग्रथंशास्त्र के संस्थापक

(Founders of Indian Economics)

वर्तमान भारतीय धर्यमास्त्र का प्रारम्भ पुरुषतः १६ धी शताब्दि के मध्य में हुमा था। यह भारत का बड़ा सीभाग्य था कि उस समय देश मे राजा राममोहन राम, दादा माई नोरोजी, महादेव गोविन्द रानाडे, गोपाल कुएए। गोखले तरारोमेस चन्द्र दत्त के सामान महान व्यक्तियों का भारत के राष्ट्रीय व माधिक हितो की रक्षा करते के लिये जम्म हुमा था। ये महान व्यक्ति वर्तमान भारतीय माधिक विचारधारा के निर्माता थे। इन के परचात इन के कार्य को गाधी जी तथा उन के शिष्यों ने पूरा किया। मामें भारतीय प्रर्थवास्त्र के इस निर्माताओं के जीवन तथा प्रार्थिक विचारों मध्ययन प्रस्ता एक पूरे अध्याय में किया गया है।

> १. राजा राममोहन राय (१७७४ ई॰-१८४२ ई॰) (Raja Ram Mohan Roy)

### जीवन चित्र

राजा राममोहन राय का जन्म १७७४ ई० मे बगाल के मुशिदाबाद जिले में एक छोटे से गाज मे बाहाए। कुल में हुमा था। उन के बाबा कृष्ण चन्द बनर्जी एक सोमय व्यक्ति थे। योग्य होने के कारण वया स्थानिथ सरकार की बेबा करने के उपलक्षा में उनको 'राय' की परवीं का सम्मान प्राप्त हुमा था। बाबा के समान उनके पिता बन बिनोद राम भी योग्य व्यक्ति थे तथा नवाब विदादीना की सरकार में उब पद पर नियुक्त थे। राजा राममोहन राय का जन्म-वर्ष विशेष हम से सहत्वपूर्ण है व्यक्ति इसी वर्ष देश पर विशेष हम से सहत्वपूर्ण है व्यक्ति इसी वर्ष देश में सर्वोच्च परिषद (Supreme Council) तथा सर्वोच्च ग्यायात्व (Supreme Court) क्षा सर्वोच्च ग्यायात्व (Supreme स्वा स्व स्व से सर्वोच्च परिषद (प्राप्त स्व से स्व के दिता जमीदार थे जनके अपने तथा समीप के स्व म्यायात्व परिष्ठ की स्वी साम सम्मान प्राप्त या। उन की माता पित्र विवाद तथा बाद विष की स्वी थी।

धपने यान की छोटी सी पाठमाला में उन्होंने वगला की प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की। उस समय न्यायालयों में फारसी तथा धरथी प्रचलित होने के कारण राममोहन राय को गांव के मोलवी की देखरेख में ये दोनो भाषाये भी छीखनी पढ़ी। है बर्द की ब्रायु में उन को पटना भेजा गया को बरला में उस समय धरबी शिक्षा का मुख्य केन्द्र या। यहाँ पर तीन वर्ष तक उन्होंने प्ररबी व फारती का अध्ययन किया तथा हाफिज (Haliz) व सादी (Sadi) के समान प्रसिद्ध कवियों के प्रत्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ा। इस के एक्यात सकत तथा धर्मणास्त्र की बनारम में रहकर शिक्षा अध्यत मुखंक पढ़ा। इस के एक्यात सकत तथा धर्मणास्त्र की बनारम में रहकर शिक्षा अध्यत में अध्यत स्त्र विद्या के स्वान प्रमें की सनारम विद्या व प्रयानियदों का भी ज्ञान प्राप्त किया तथा इन वा ग्रंग्रेवी व

# राजनैतिक व ग्राधिक मुघार

राजनीतक मुधारों के क्षेत्र में राममीहन राध ने देश में प्रेम की स्वनन्त्रता के विव वहुत कार्य किया। उन के कडोर पिल्शन के वारत्य लाई मीरा (Lord Moirs) के काल में यखवारों को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। आधिक क्षेत्र में उन्होंने गुरा क्लं में नमक के उत्पादन सम्बन्धी एकाधिकार कथा नमक कर का कडा विरोध विद्या तथा दोनों को समायत करने का अनुरोध किया। वे सभी प्रकार के आधिक एकाधिकारों को समाया के हिलों में बूग समझते थे। उन के विचार में नमक के उत्पादन पर केवल East India Company का एकाधिकारों उत्पादन पर किया होते हिलों के तिलें के विव हानिकारक था। उन्होंने का कि कम्मनी द्वारा उत्पादित नमक में इतनी अधिक मिलावट होती है कि उत्भोक्तामी तक पहुँचने के समय तक यह मिट्टी से वेचल थोडा सा ही मिन्न रहता है। यदि नमक का उत्पादन स्वतन्त्र रहेगा तो उत्पादकों के बीच स्वर्भा होने के कारण इस में मिलावट नहीं हो सकेनी तथा उपभोक्तामों के की क्षा करने के कारण इस केवल किया तथा अधिक हितों के किया हो तकेनी। इस के अभित्र कर अभित्र होता हो स्वर्भ में मिलावट नहीं हो सकेनी तथा उपभोक्तामों के विदा हो तकेनी। इस के अभित्र होता के समाय कर को समाय करने का विचार केवल किया समाय करने होता। उन का समक कर को समाय करने का विचार भी सामाजिक स्थान के मिद्धान्त पर साधारित था।

# २. दादाभाई नौरोजी (१८२५ ई०-१६१७ ई० (Dadabhai Naoroji)

#### ਲੀਰਜ ਚਿਤ

दावा माई नीरोजी जिन को देश के मभी नागरिक भारतीय राष्ट्रीयता (Indian Nationalism) का जनक तथा भारत में स्वासान (Self Government) प्रणाली का समर्थक स्वीकार करते हैं, का जनम ४ सितम्बर, ११२४ मे बम्बई के एक रोब वारती परिवार में हुआ था। उन के पिता नीरोजी पालनजी वार्वी (Nacopi Palanji Dorch) एक नरीब पारती पहित थे। उन के पूर्वज नवसारी (Navari) में रहते थे। वचपन से ही वे बहुत बुद्धिमान थे। पिता का स्वगंबास हो जाने के कारएए उन की शिक्षात लाभ देखा का कार्य उन की भारता कही ही करना पड़ा था। उन की प्रारम्भिक विज्ञा स्थाप है के स्वास्त के स्वस्त के स्य

पारमी जाति में छोटी बातु में चादी की प्रधा प्रचलित होने के कारण दादा माई नीरोजी का क्लिबह ११ वर्ष की कम धातु में ही मोरावजी घरोफ (Sorabji Shroll) की अर्थीय देटी गुनवाई के साथ सम्प्रत हुआ था। अपनी पत्नी के लिये एक कुशक तथा विश्वमानीय पति सिद्ध हुने थे। पत्नी के फिर्विक्षित होने के कारण यदि जन को बहुन से अवतारी पर हुल का अनुभव होता था, परन्तु इस को वे भाम्य से सम्बन्धित करके सन्तोष प्राप्त करते थे। अपनी माता के दूसरी शादी करने के प्रताब को उन्होंने हिन्सकोच अस्वीकार कर दिया था। इस बादी के उनको से प्रताब को उन्होंने हिन्सकोच अस्वीकार कर दिया था। इस बादी से उनको से पुनी व एक पुत्र प्राप्त हुने। पुन की मृत्यु उन के जीवन काल में हो बाने से उन की बडा मारी बोक हुआ था।

### सामाजिक, राजनैतिक व ग्राधिक सुधार सम्बन्धी विचार

नेगेजी ने हिजयों के सामाजिक मुधार कार्य में काफी महस्पूर्ण योग दिया। उन्होंने निजयों की विद्या पर विदेश ध्यान दिया। १ समस्त ११४१ ई. में वे दह-सुमाने मजरसासल समा के तिकता उद्देश परामी जाति में पारशी भर्म का प्रवार करना था, मंत्री बन गये। इसके अतिरिक्त नीरोजी Students Literary and Scientific Society तथा Gyan Prasarak Mandali (ज्ञान प्रवारक मण्डणी) जितका उद्देश स्त्री दिशा हा विकास था, के भी प्रमुख्य सदस्य थे। इत

गैरीओ का कार्य पिद्धा तथा धर्म तक सीमित न रह कर राजनीति के धिन में देश के हिन में सफलता के साथ सदा विद्यामान रहा। ग्रह्मीए १९६३ हैं क के स्थितियम के प्रमुद्धार भारतीयों को मरकारी नीविरोधों के प्राप्त करने का प्रविश्व निर्माण के प्रत्य परस्तु वाहतक में भारतीय राजनीरी नीविरोधों के विद्या विद्या । १९ सगस्त, १९५२ ई० को देश में राजनीतिक मुजार करते के उद्देश से Bombay Nocoallon तामक एक राजनीतिक स्थान कि स्थान की कि स्थान में भी नीविरोधों के प्रतिवृद्धा के प्रतिवृद्धा में मित्रीयों ने कार्यस के प्रदेश से Bombay Nocoallon तामक एक राजनीतिक स्थान में मुजार के साथ की पहली मां में नीरीजी ने वार्यस किया तर स्थान विद्या है के प्रतिवृद्धा में प्रस्ति के साथ में स्थान में स्थान में स्थान में स्थान में स्थान में प्रयोग ने मां में में में में में स्थान स्थान के साथ में स्थान में प्रयोग ने साथ स्थान स्थान के साथ में स्थान स्थान स्थान किया। वे लडाई में विद्यास न करके समभीते में स्थाना रक्त थे। नीरीजी सामानवादी स्थान रखते थे। जेल्होंने सामानवादी स्थान रखते थे। उन्होंने सामानवादी स्थान रखते थे। उन्होंने सामानवादी स्थान रिवार रहते से सामान स्थान के सामानवादी स्थान रखते थे। उन्होंने सामानवादी स्थान रखते थे। विद्योग सामानवादी स्थान रखते थे। उन्होंने सामानवादी स्थान रखते थे। वे स्थान सामानवादी स्थान स्थान स्थान सामानवादी स्थान स्थान सामानवादी स्थान सामानवादी स्थान स्थान सामानवादी स्थान सामानवादी स्थान सामानवादी सामानवादी स्थान सामानवादी सामानवादी सामानवादी सामानवादी स्थान सामानवादी सामानवाद

भारतीयों का प्रतिनिधित्व किया था। इसलेंड में रहते हुये वहीं पर भारत के हितों की रक्षा करना वे ध्रवना महान गौरव समभते थे। उन्होंने भारत में अफीम (opium) तथा शराब के व्यावार का कहा जिरोध किया। उन्होंने अपे जो सरकार की निन्दा की तथा ससद (Eouse of Commons) के सदस्य होने के नाले सदन में अपने विवार करते हुये ध्रवें औं तरकार की, भारतीयों के हितों को सूर्यशित न रखने का झारोप लगा कर, कड़ी आलीचना की। उन्हों सह स्पष्ट रूप से से कहा कि भारत के ध्रायिक विकास के लिये गह आवस्यक है कि भारत का राजवीतिक व आर्थिक नामक भारतीयों के हाथों में होना चाहिये।

# ३. महादेस गोविन्द रानाडे (१८४२ ई०–१६०१ ई०) (Mahadeo Govind Ranade)

महादेव गोविंग्द राताडे भारतीय आर्थिक विवारों के सच्चे निर्माता थे। अपनी शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे वस्वई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीस ही गये थे। भारतीय अर्थशास्त्रियों में उनको एक महान स्थान प्राप्त है तथा सदा प्राप्त रहेगा। गोखने तथा गांधीजों पर उनके विवारों का गहरा प्रभाव रवा था। १६वी जागधी के मध्य कांचा में विश्वमार्ग भारतीय आर्थिक समस्यामी पर उनके स्पष्ट तथा सुनामें विवार थे जिनको उन्होंने निर्मीकता के साथ व्यक्त किया था। वे सच्चे देश भक्त ये वा उनके आर्थिक विवार के प्राप्त के प्रति अर्थ जी राज्य की प्राचीचनाओं का स्वपाद परिवार किया था। वनका अर्थायाल का ज्ञान वहुत व्यापक था। उन्होंने संस्थित अर्थनाहन (Classical Economics) सथा इतिहासवादी सम्प्रदाय के प्रार्थकारियों के विवारों का पूर्यांतया अध्ययन किया था।

जुद्दोने अप्रेजी सरकार की भारत के प्रति प्रवन्य नीति (Laissez-faire) की कही प्रावनिकता की। उन्होंने सरकार से विदेनी सन्ते आधातो पर रोक लगाने व देशों उद्योग का विकास करने का प्रमुरोध किया। यहां प्रावसिक प्रवेशी सरकार का प्रवन्ध किया। उद्योग का विकास करने का प्रमुरोध किया। भारत के गरीब उपभोक्ताओं के तिये हितकारी वो वर्षों उपोक्ताओं के तिये हितकारी वो वर्षों के उपने हितकारी वो वर्षों के उपने हितकारी वा वर्षों के उपने प्रवास के गरीब उपने हितकारी की वर्षों उद्योग उद्योग के व्यास्त्र के में प्रवास के वर्षों प्रवास के प्रवास के वर्षों के व्यास के व्यास के वर्षों के व्यास के वर्षों के प्रवास के विकास करना राज्य का अनियार्थ कर्तव्य है।

रानाई ने मुशिम्द्र जर्मन प्रयंतास्त्री लिस्ट (Fredereich Last) की पुस्तक National System of Political Economy का गहुन प्रस्ययन किया सामा प्रसाद के कियारों से बहुत प्रभाषित हुये थे। उनके विचार में भारत की आर्थिक स्थिति के समान थी तथा उनहों निवार में भारत की आर्थिक स्थिति के समान थी तथा उन्होंने जर्मन अर्थवास्त्री की आर्थिक स्थान थी तथा उन्होंने जर्मन अर्थवास्त्री की आर्थिक नीतियों का समर्थन किया। प्रपत्ती शक्तिशाली

खाबाज में उन्होंने देश में आधिक व श्रीसोगिक विकास के लिये सरकार से सरक्षण की नीति को अपनाने का कड़ा अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में तक केवल उसी समय सत्य हो सकता है जब सभी देश आर्थिक शेव में समय तिया हो। परन्यु यह स्थित इगलेड के नमान पूर्णतया विकसित देश तथा भारत के समाग अविवसित देश के बीच व्यापार के सम्बन्ध में कड़ांशि सत्य नहीं थी।

उन्होंने सरकार का ध्यान सबु उद्योगों के नियोजित विकास के द्वारा भारत के गावों की प्रयंद्यदस्था को नुधारने की थोर भी धाकपित किया। भारतीय गावों की नुमृद्धि के हित से उन्होंने सरकार से गावों का, यानायान व परिवहन के साधनों के द्वारा, नावन्ध सहरों व श्रीधौणिक केन्द्रों संस्थापन कर ने ना अनुरोध किया। भारतीय प्राधिक समन्यायों के अध्ययन में उन्होंने प्राधीन प्रधासतिक निगमन प्रशाली के स्थान पर इतिहासवादी सम्बदाय की आगमन अराली का प्रयोग किया।

रानाडे भारतीय आधिक समस्यामी के यथाक्रम प्रध्ययन के निर्माता थे। उनके विचार में मारतीय आधिक समस्याओं का श्रध्ययन तथा उचित नीतियों का निर्माण हो भारतीय प्रयंतास्त का उपयुक्त विषय था। देश की लगान पञ्चति में सुधार करने के उद्देश से उन्होंने स्थायी दैयतवारी प्रहाली को अपनाने का सुक्राव

### ४. रोमेश चन्द्र दत्त (१८४८ ई०-१६०६ ई०) (Romesh Chandra Dutt)

 उन्होंने सरकारी बासन तथा सैनिक ब्यय में भी कमी करने का सुभाव दिया। उन्होंने प्रचित्तत मालगुजारी (lard revenue) प्रधा में व्यापक सुधार करने का अनुरोध किया। वे स्थापी प्रथा (permanent settlement) के पक्ष में थे।

जुलाई १६०० ६० में जनकी पुस्तक 'Famines in India' जिसमें उन्होंने भारतीय कृषि स कृषक की चित्राजनक स्थित का चित्रण किया या, ज्याधित हुई तथा सभी क्षेत्रों में इसकी प्रयंत्रा की गई। लार्ड कर्जन (Lord Curzon), जो इस समय भारत के वायसराय थे, ने भी इस पुस्तक की प्रशास की थी। रोमेदा पड़न के प्राधिक व राजनीतक पत्य (creed) का मुख्य लब्द भारतीय कृषकों की भौतिक स्थिति में मुखार करना था। भारतीय कृषि के पिछड़ी ध्रवस्था में रहने का मुत्य कारण खब्दी तथा उपजाऊ भूमि का प्रभाव तथा क्षेत्री की पुरामी पढ़ित में निहित या। भारतीय कृषि के जिये भारतीय कृषि के ढावे मे परिवर्तन करना धरवत्त व धावस्थ्यक था। इसके लिये वसीम मात्रशुवारी तथा भूमि ध्रविकार पढ़ितियों में आवश्यक सुधार करना भी धावस्थक था।

अपनी पुस्तक 'India in the Victorian Age' में दत्त ने भारतीयों वी भीतिक स्थिति का वर्षोत किया है। भारत में प्रति व्यक्ति आय को तीस रुपये बदलाते हुने उन्होंने कहा कि देश में इतनी कम प्रति व्यक्ति आय को तीस रुपये बदलाते हुने उन्होंने कहा कि देश में इतनी कम प्रति व्यक्ति आय होने का मुख्य कारता प्रदा था। इन अकालों का भी इस पुस्तक में विस्तृत वर्षोन किया गया है। अपने लेखों तथा पुस्तकों में दक्त का मुख्य लक्ष्य अकालों तथा इनके आधिक कारतों की ब्यारमा तथा विस्ते-पण करता था। देश की गरीओं का उनकी पुस्तक के प्रयोक पुष्ट पर चिन्ह विख्यान हं। दत्त ने सरकार की मालगुआरों पदित की आलोचना करते हुने कहा कि देश में मालगुआरों की दर दत्तनी अधिक है कि भारत का गरीब कृषक इनके भारी आर वो सहन नहीं कर सकता है। उन्होंने इन नत्य को व्यक्त किया कि भारतीय मालगुआरों पदित तथा अकालों के बीच एक गहरा सम्बन्ध था। उन्होंने भूमि कर की आनोचना करते हुने कहा कि देश में भूभि कर अधिक तथा करवाई होने के कारिक समिदिक समिदिक भी था। कर अधिक होने के कारता, दत्त है में का कारती हम समिदिक समिदिक समिदिक साव वा मालगुआरों, यह देश में कृपि के विकास में वाधक था।

भारत सरकार की कृषि के प्रति उदामीनता नीति की आवोचना करते हुये जन्होंने कहा कि यद्यपि देश में भूमिकर का भार कृषकों की निम्न करदान क्षमता को देशने हुने बहुत अधिक था, परन्तुं नरकार इस कर आगाम का उत्योग कृषि के पुधार पर न करते बातन पर करती है। उत्त ने कहा कि सरकार को अपने सामन अपने में कि कि तो करनी करनी करनी वाहिये। उनका यह इट विश्वास था कि जब तक सरकार का सासन कथा बढ़ता रहेगा, मानपुजारी में भी निरस्तर हुद्धि होती रहेगी। इस प्रकार खामस्वरूप भारतीय कृषक की आधिक स्थिति भी खराब होती रहेगी। इस प्रकार

देश मे गरीव कृपक के ऊपर मालगुजारी का भार कम करने तथा कृषि की उन्नति करने के लिये सरकारी व्यय में कभी करना ग्रतिग्रावश्यक था। उन्होने सरकार से भारतीय कपडा मिल उद्योग पर से उत्पादन कर समाप्त करने तथा भारतीय उद्योगो की सहायता करने का अनुरोध किया। उन्होने सरकार से यह भी प्रार्थना की कि भूमि को मालगजारी के अतिरिक्त अन्य सभी करो से मुक्त किया जाना चाहिये तथा भूमि-कर की मात्रा कम होनी चाहिये। इसके ब्रातिरिक्त उन्होंने यह भी वहा कि मालगुजारी को इस प्रकार से बसूल किया जाना चाहिये कि कृपक की मालगुजारी का भुगतान करने मे न्युनतम कष्ट का अनुभव हो। रोमेशचन्द्र दत्त १६ वी सताब्दी के एक महान शासक-अर्थशास्त्री थे।

# प्र गोपालकृष्ण गोखले (१८६६ ई०-१९१५ ई०) (Gopal Krishan Gokhale)

ਕੀਰਸ-ਜਿਤ

गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म ६ मई, १८६६ ई० मे महाराष्ट्र के रतना-गिरि जिले में स्थित कोतलक (Kotluk) नाम के स्थान पर हथा था। दस वर्ष की भागु में ही उनको घर छोड़कर कोन्हापुर शिक्षा प्राप्त करने के जिये धाना पछ था। १८७६ ई० में जब वे केवल १३ वर्ष के ही थे, उनके पिता की मृत्यु हो पर्द थी। १८८० ई० में उनकी प्रथम तथा १८८७ ई० में दूसरी नादी हुई थी। १८६६ ई. मे जनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। १८८१ ई. मे Matric की परीक्षा पास करने वे पश्चात् उन्होंने १८६२ ई०, १८६३ ई० व १८८४ ई० मे क्रमशः राजाराम नालेज कोल्हापुर, दक्खन कालेज पुना तथा श्राहिफन्सटन कालेज बम्बई में ग्रध्ययन क्यिया था। बी० ए० की उपाधि प्राप्त करने के परचात् उन्होने कातून का श्रष्टयम किया । १८६५ ई० में New English School में सहायक शिक्षक के पर पर उनकी नियुक्ति हो गई। १८८७ ई० में देसर्व प्रथम महादेव गोविद रानाडे के सम्पर्क में आये। दे Decean Education . Society के जीवन सदस्य थे तथा इसके कार्य व प्रगति में सदा विशेष रुचि दिखाते थे। १८८५ ई० मेथे सार्वजनिक सभा के मत्री नियुक्त हुए। १८९५ ई० में वे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के उदमत्री नियुक्त हये।

१८६६ ई॰ में उनकी भेट गांधी जी से हुई। गांधी जी सदा उन को अपना राजनैतिक गुरू मानते थे। १८६७ ई० मे वेलवी स्रायोग (Welby Commission) के सम्मुख बयान देने के लिए वे विलायत गये जहाँ उनको दादा भाई नौरोजी व क प्रमुक्त प्रभाव पार्ट के पार्टिक पार्टिक प्रभाव हुआ । त्याचा काट नार्टिक प्रमाव हिना बावा (Dinshaw Wacha) का समर्थ प्राप्त हुआ । ट्रिट्ट है है वे वन्हें हिना बावा हिना प्राप्त के व्यस्य होक्द उन्होंने सरकार की किया प्राप्त के व्यस्य होक्द उन्होंने सरकार की किया प्राप्त के प्रमुक्त की । १९०२ है है में वे Imperial Legislative Council के व्यस्त प्राप्त विविद्य हुए १९०५ है है जनकी C. I. E. के पर का सम्माग प्राप्त हुआ । १९०५ है के वन्होंने Servant of India Society को, जो सब भी जीवित है, स्थापित किया था। १६०६, १६०६, १६१२ व १६१३ ई० से वे पुन: इस्लंड गए। १६०६ ई० से उन्होंने Ranade Economic Institute की स्थापना की। १६१२ ई० मे उनकी नियुक्ति Public Service Commission के सदस्य के उच्च यद पर हुई। १६१४ ई० मे उन्होंने K. C. I. E. के पद के सम्मान की अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार प्रनेकों सम्मान प्राप्त करने तथा देश की जगभग सीन दशादियों तक सच्ची सगन से सेवा करने के परघात उनकी १६ करवें १६१४ ई० मे मृत्यु हो गई। लाई करजन ने, जिनको गोचले ने अनेक बार आयोचना की थी, उनकी अशंमा करते हुए कहा या कि 'ईश्वर ने आग को असाधारण योग्यताएँ अदान की है जिनका आपने नि.मकोच व सच्ची भावना के साथ अपने देश के हितो के प्रति उपयोग किया है"। 1

#### राजनैतिक व ग्राधिक विचार

गोखले भारतीयों के प्रधिकारों व देश की स्वतन्त्रता के लिये ग्रंघेजी सरकार से प्रवनी पूर्ण यक्ति के लाय लडे थे। रानाहे, जो उनके गुरू थे, के चरण कमलों में रह कर उन्होंने राजनीतिक चेतना प्राप्त की यो। राज्य विधान सभा (Imperial Legislative Council) में उनकी दिशेषी नेता का सम्मान प्राप्त था। बम्बई विधान सभा के सदस्य निर्वाचित्र होने पर उन्होंने राज्य सरकार के स्वकान सहमात कार्य (Famme Re'vef Measures) की कडी सालोचना की। उन्होंने सरकार के स्वकान सहमात कार्य (Famme Re'vef Measures) की कडी सालोचना की। उन्होंने सरकार कर भूमि इहलालतरण विज्ञ (Land Allenation Bill) वा भी कडा विरोध किया था। १६०२ ई० में सरकार की स्विक्त नीति की समेकी नीतियों की प्राक्षोचना की थी। १६०२ ई० में सरकार की दिल्ला नीति की निम्या करते हुये उन्होंने करों के उच्च स्तर, नमक कर तथा फीज पर किये जाने वाले स्थिक स्थ्य वो कडी झालोचना की थी। उन के विचागनुसार देश वी निधनता को देखते हुये फीज पर विश्व का स्थान स्वाच के स्वाच नी के नियं चातक था।

१६०६ ई० में बजट पर भाषण करते दुवे उन्होंने भन्न वर तथा सूत्री माल पर जलावन कर में कभी करने की आवश्यकता की छोर सरकार का ध्यान छाक- पित किया था। इस के साथ ही साथ उन्होंने सरकार से इस बात का भी अपूरीक किया था। कि नरकारी नीक्सियों पर भारतीओं की ही निनृष्ठि होनी चाहिय! उन्होंने सरकार का ध्यान देश में शिक्षा का अधिक प्रचार करने की आवश्यकता की और भी आवश्यकता था। अपने १६०४ ई० के बजट भाषण में उन्होंने सम्बार के फीज पर बसते हैं है है अपने साथ भाषन से साथ माल में उन्होंने सम्बार किया वा साथ में साथ में साथ माल में उन्होंने सम्बार किया की साथ में आवश्यकता है से अपने परकारी विकास अपने साथ में साथ माल में भी उन्हों साथ आवश्यकता है से अपने महास की साथ माल साथ से साथ साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ से साथ साथ से सा

<sup>1 &</sup>quot;God has endowed you with extraordinary abilities and you have placed them unreservedly at the disposal of your country" (Lord Curzon)

उन्होंने विरोध किया था। १६०४ ई० के वजट भाषणु में गोराले ने फिर सरकार का ब्यान नमक कर म मंत्री करते, देश में इपको को सहामता देने तथा सरकारों नौत्र रियों का भारतीयकरणु करने की घोर धाकरित किया था। वर्ष के समान गोखले का भी यह बटल विश्वाम था कि शानित तथा नियमी का यातन करना देश की सच्ची प्रगति के लिये धावस्थि है। उनकी देश भीक सच्ची थी। लोकनाम्य तिनक, जो गोखले के राजनैतिक विरोधी थे, ने भी उन की मृत्यु पर गोक प्रमट करते हुवे नहा था कि 'भारत के रसन का स्थान कोई धार्य'

### इ. डाक्टर सीवपगुर्वम विश्वेस्वरह्या (१८६१ ई०-१९६२ ई०) (Dr. Mokshagundam Visyesvarava)

जीवन चित्र

भारत में बीसवी शताब्दी की श्रीद्योगिक सम्यता के शिल्पकार (architect) डानटर मौतपगुन्दम विस्वस्वरइया का जन्म १५ सितम्बर, १८६१ ई० मे ब्राध्न प्रदेश (Andhra Pradesh) में नन्दी नामक पहाडियो (Nandi Hills) से ३६ मील दूर महनाहाली (Muddenahalı) नामक स्थान में हथा था। उनकी उञ्चतर शिक्षा सेन्ट्रल कालेज, बगलीर तथा कालेज आँफ साइन्स, पूना में हुई थी। अभि-याग्विक विज्ञान (Engineering Science) में उपाधि प्राप्त करते के उपरान्त उन्होंने बम्बई राज्य में १८५४ ई० में सहायक अभियन्ता (assistant engineer) के पद से अपने जीवन क्रम (career) का श्रीगरीश किया जहा पाच वर्ष के अल्प समय के पश्चात् ही १८८६ ई० में वे कार्यकारी-ग्रीभन्यता (executive engineer) के पद पर नियुक्त किये गये। तरपरचातु १८६४ ई० में एक दर्प के लिये उन्होंने सकरर बाटर इनेज स्कीम (Sukkar Water Supply and Drainage Scheme) मे सिन्य प्रान्त में (जो इस समय पाकिस्तान में है) विशेष ग्रामिन्यता (special engm-er) के पद पर कार्य किया । उन्होंने १६१६ ई० में श्रदन (Aden) के लिये एक Water Supply And Draininge Scheme भी तैयार की थी। बस्बई राज्य में लगभग २५ वर्ष नकनौकरी वरने तथा अधीक्षक समियन्ता (superintending engineer) का उच्चतम पद प्राप्त करने के पश्चात १६०= ई० में उन्होंने नौकरी से श्रवकाश प्राप्त किया।

वम्बई सरकार की मोक्सी ने व्यक्तान मिसने के फोरन ही परवात उनकी नियुक्ति हैदराबाद राज्य में गरामनं व्यक्तिमाता (consulting engineer) के पद पर हो गई। १६०६ ईं० से केकर १६२१ ईं० तक उन्होंने मैंगूर राज्य में मुद्दा प्रमियनता (chief engineer) के पद पर कार्य किया। मेंगूर राज्य में अपनी नौकरी के वाल में उनकी मेंगूर राज्य की दो प्रसिद्ध योजनाको— इन्एएसाज सागर (Krishnan) Sagar Propect) तथा वत्त्रमाथी वाप (Kannambadi Dam) के निर्माण करते का ध्रेम प्रान्त हुआ। मेंगूर राज्य में अन्य उद्योगों को, जिनके कारण साज

मैसूरराज्य को भारत का रुहर (Rubr of India) कहलाने का गौरत प्राप्त है, स्था-पित करने का श्रेम भी उन्हीं को प्राप्त है। वास्तव में यह कहना अनुचित न होगा कि डाक्टर विवर्ष-वर्दशा के दिना मैसूर राज्य काओद्योगिकरण अदम्भव नहीं तो कठिन यवस्य ही होगा। भद्रायती तोहा व स्पात (Bhadravau Iron and Steel Works Ltd.) के कारलाने का नियोधन भी स्वय उन्होंने ही विश्वा था। १९१२ ई० में वे मैसूर राज्य के दीवान के पद पर गिमुक्त हुये। इस पद पर छ. वर्ष की अवधि में उन्होंने राज्य में कुटीर तथा छोटे ज्योगों (Cottage and Small-Scale Industrics) के विकास की और विशेष रूप में ध्यान देकर मैसूर राज्य के लगमम सभी गावों में समृद्धि के युग का निमाण किया था।

१६२२ ई० में वे Bombay Technical and Educational Committee के सम्यक्ष नियुक्त हुये। १६२५ ई० में वे भारतीय प्रायिक जान समिति (Indian Economic Enquiry Committer) के प्रस्यक्ष तथा १६२६ ई० में बम्बई बैक्वे जान निर्मित (Bombay Beckbay Enquiry Committee) के सदस्य थे। १६३६ ई० में वे सम्बई सिचाई जान मिनित (Bombay Irrigation Enquiry Committee) के सम्बद्ध थे।

उनकी रुचि केवल व्यावसायिक कार्यों तक ही सीमित नहीं थी। वे राजनै-तिक तथा ग्राधिक समस्याग्री के प्रध्ययन में भी काफी रुचि रखते थे। वे १६२२ ई० में बस्बई में हुये सर्व-दखों के राजनीतिक सम्मेक्षन (All-Parties Political Conference) के प्रध्यास थे। इस के श्रतिहित्त १६२६ ई० में वे South Indian States Peoples' Conference के भी अध्यक्ष थे। १६३८ ई० से लेकर १६४५ ई० तक वे Indian Institute of Science के Court के समापति भी रहे थे।

८=६८ ई० व १८४६ ई० के बीच वे छ बार विदेश गये। १८४१ ई० से सस्था के जम्म दिवस सो ही वे प्रसिक्त-भारतीय विनिर्माता सगठन (All India Manufacturers' Organisation) के समापति थे। १८५६ ई० मे राष्ट्र ने उन को भारत राज की उपाधि देकर सम्मानित किया था।

## देश के ब्राथिक नियोजन तथा ब्रौद्योगीकरए में योगदान

डाक्टर विश्वेश्वरह्मा भारतीय नियोजन के जनक थे। उन्होंने सर्थ प्रथम भारत के माथिक विकास के लिये नियोजन की मायश्यकता व्यक्तकी थी। १९३४ ई० में जब नियोजन की सावश्यकता व्यक्तकी थी। १९३४ ई० में जब नियोजन की विषय मा उन्होंने सर्वश्यम भारत के लिये दम-वर्योग्य योजना का सुभाव दिया था। १९३४ ई० में लिखित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक Planned Economy for India में उन्होंने स्वतन्त्र समाज में नियोजन की वियेगताओं को यहुत सुन्दर सक्तों में अर्थक क्रिया है। इसके दूर्व १९२० ई० में अपनी पुस्तक Reconstructing India में उन्होंने भारत के लिये विश्वय के देशों

के अनुभवों से लाभ उठाने का अनुरोध किया था। १६३४ ई० में भारत में नियोजन की आवश्यकता के सम्बन्ध में लिखते हुंगे उन्होंने कहा या कि "अभी तक (१६३४) देश में कोई उचित नीति तथा योजना का भारतीयों की आग त्या उनके जीवन स्तर में सुधार करने के विच सुधार करने के विच सुधार करने के विच सुधार करने के विच सुधार करने के लिखे नियोजन के बारो के सुधार करने के लिखे नियोजन के बारो देश के भीतिक साथनी व अग शिक्त मान्य में है। आधिक नियोजन के बारा देश के भीतिक साथनी व अग शिक्त का आवर्ष तथा लाभअद उपभोग किया जा स्वेथा। स्तर के शा सुधे नियोजन स्वेधीनिक साथनी व सुधे हों से स्तर हों ने सोर नने नये प्रौद्योगिक साविक्तारों वा भी देश के आधिक हिसो के स्वाम पर होंने नारे नने नये प्रौद्योगिक साविक्तारों वा भी देश के आधिक हिसो के स्वाम ने उपयोग किया सकेगा नियोजित अर्थव्यवस्था में भित्र व्यवस्था के बीच उपयुक्त सन्तुलन स्थापित किया जा सकेगा तथा देश में शिक्ति नागरिकों के स्वाम देश में आधिक कियाओं से तिस्माति से अपित सियोजित स्वयव्यवस्था के बीच उपयुक्त सन्तुलन स्थापित किया जी तीवमति से अपित

था॰ विद्वेदवरह्वा देन के धीयोगीकरण के समर्थक थे। उनके विधार में किसी देत के धीयोगीकरण व उन देश के धार्विक विकास के बीध एक सीधा धनु-पाती सब्बन्ध होना है। हिंग के सुधार के विधे यह धावदयक है कि देश में भीवोगिक विकास हो जिसमें कि धतिरिक्त जनगन्या को हृषि से हटा कर उद्योगों में कमा-पर लगाया जा सकें। वे देश के लिखे गिलिद पर्यव्यवस्था (muxed cconomy) के पक्ष में थे। उनके विवासमुनार केन्द्रीय सरकार को सामान्य नियन्त्रण को अपने हाप में एकते हुंग, स्थाकियों को उद्योग नथा वाश्चित्रय क्रियाओं में स्वतन्त्रया प्रदान करनी चाहित्र ।

उन्होंने देव की पच वर्षीय बोजनाधो पर भी धपने विचार व्यक्त किये थे। प्रथम पचवर्षीय योजना की आलीचना करते हुए उन्होंने कहा वा कि सरकार को शिक्षापर धिक महस्व देना चाहिये था इस सत्य को द्यान से रखते हुते कि देश में ट० प्रतिचत जनसाभारण घातिकन है शिक्षा पर पंचवर्षीय योजनाधों में स्थान देना प्रथिक सनियाये ही जाता है। प्रथम पचवर्षीय योजना का दूबरा दीण यह था कि इसमें उद्योगों के विकास को, जो किसी भी देश की माधिक शक्ति प्रदान करने के लिये ग्रावश्यक होते है, बहुत कम महत्व दिया गया था। नियोजित भौद्यो-गीकरण बेरोजगारी सथा गरीबी का अन्त करने के लिये ही आवश्यक नहीं है बल्कि यह देश की सम्यता के विकास का चिन्ह भी है। उनके जीवन तथा लेखों का एकमात्र लक्ष्य यही था कि भारत सम्रार का एक स्वतन्त्र तथा शक्तिशाली देश बने । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वे बारम्भ से ही देश में बीद्योगीकरण की शिक्षा तथा राष्टीयता के विकास की धोर अपने लेखों द्वारा देश की सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहे थे । उनका नाम देश के नियोजन के इतिहास में सबसे पहले लिखा जायेगा । उनकी मत्यु १४ ग्रप्रेल. १६६२ में बगलीर में हुई। वे सभी प्रकार से एक महान व्यक्ति थे तथा दादा भाई नौरोजी के समान भारत का महान वृद्ध व्यक्ति (Grand Old Man of India) कह कर प्रकारे जाते थे।

# विशेष ग्रध्ययन सची

| 1. | J. K. Majumdar | . Raji Ram |             | Mohan Roy And |    |
|----|----------------|------------|-------------|---------------|----|
|    |                |            | Progressive | Movements     | in |
|    |                |            | India.      |               |    |

- R. P. Masani Dadabhai Naoroji-
- T. V. Parvate 3. Gopal Krishna Gokhale
  - V. G. Kale 4. Goldvale and Economia Reforms.
  - 5. R. C Dutta Economic History of India.
- 6. S. A. Wolpert Tilak and Gokhale
- M Visvesvaraya Planned Economy for India.
- P. R. Gopalakrishnan Development of Feonomic
  - Ideas in India, Chapters II. III, IV & V.

#### प्रक्र

- Write short notes on (1) Ranade , (ii) Golhale , Dadabhai Naoron.
- Describe the role of Visvesvaraya in the development of the idea of planning in India.
- Review briefly the ideas of leading exponents of Indian Economic Thought.

(राजस्थान, १६४४)

#### ग्रध्याय ३३

#### गाँधोजी के क्रार्थिक विचार

(Economic Ideas of Gandhiji)

महारमा गांधी का नाम न केवल भारतवर्ष के ही इतिहाम में विकि ममस्त सतार के राजनैतिक इतिहास में ग्रमर रहेगा। उनको बास्तव में एक प्रकार के न केवल भारतवर्ष में ही परन्तु सवार के सभी उपनिवेधी देशों में वर्तमान

दिशिएं। प्राप्तीका से तीटनं के परवान् १६१५ ई० से उन्होंने अपने नत, मन, धन को भारतीय राष्ट्रीय काग्रेन (Indian National Congress) कार्य मे तना दिया। १११६ ई० में उन्होंने रीजट पहर का कहा विरोध किया तथा इतके शिरद सर्व्यापद धारम्भ किया जिसके कारण, १८२२ ई० में उनको ६ वर्ष का जेद बड मिला। १२१-ई० ने तेकर १९२२ ई० तक उन्होंने हिन्दु-मुल्लिस एकता के कार्य में धरानी विक्त कारोश तथा १६२४ ई० ते में इस कार्य के पूर्ण करने के उद्देश्य से १ सप्ताहृत्वा उपवास निया था। १६२५ ई० में उन्होंने राजनीति से २ वर्ष के अन्य समय के निये प्रवक्ताय प्राप्त किया था परन्तु १९२७ ई० से राजनीति से पुतः बासस आगय। १६१० ई० नियोजी ने प्रस्ति को नियं प्रय श्रीहंसारमक स्वतन्त्रता आन्दोलन (Non-violent Freedom Movement) का जन्मदाता कहा जा सकता है। महान व्यक्ति तथा नेता होने के श्रतिरिक्त वे एक महाम विधारक भी थे। शायद ही ज्ञान की कोई ऐसी शाखा हो जिसे उनके विधारों के रूप में योगदान प्राप्त न हुआ हो। क्या धर्म, बया गीतिवारन अर्थशास्त्र तथा क्या पार्यनितिक्यास्त्र ज्ञान के सभी कों शे में गायी जों ने अपने विचार निस्तीको क्या कि मिर्टी हो। के एक महान समाज-पुधारक थे। वे श्रीहंसा तथा सर्थ के महान प्राप्त किये हो वे एक महान समाज-पुधारक थे। वे श्रीहंसा तथा सर्थ के महान प्रार्थ भी श्रीहंसा तथा सर्थ के स्वार्य के महान प्रार्थ थे। वे श्रीहंसा तथा सर्थ के स्वार्य की स्वर्थ की स्वर्थ करें।

१६३१ ई० में उन्होंने गांधी इरविन समभौते (Gardhi Irwin Pact) तथा लन्दन में हथे असफल दूसरे गोलमेज सम्मेलन (Second Round Table Conference) मे भारतीय जनता के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। १६४२ में गांधी जी ने प्रसिद्ध भारत छोडी ग्रान्दोलन (Quit India Movement) को सारम्भ किया जिसका सन्तिम परिणाम १६४७ ई० में भारत की स्वतन्त्रा का प्राप्त होना था। इस ग्रान्दोलन काल में उनको जेन जाना पड़ा। १६४४ ई० में स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण अग्रेजी सरकार ने उनको जेल से रिहा कर दिया। १९४६ ई० में जब देश में जातीय विद्रोह हुये तो गांधी जी ने अपनी जान की कोई परवाह न करके देश से द्यान्ति स्थापित करने का प्रयास विधा तथा इस कार्य में सफल भी हये। वे सरकार के मना करने पर भी बगाल मे नोम्राखली (Noakhali) नामक स्थान पर गये तथा उपवास करके हिन्दुग्रो तथा भूसलमानो के बीच एकता स्थापित करने में सफल हुये। अपने जीवन के अन्तिम दिनों में वे दिल्ली मे विरला भवन मे प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे तथा इस प्रार्थना सभा मे देश के सभी जातियों के लोग एकत्रित होकर उनके प्रवचन को सना करते थे। इसी प्रार्थना सभा मे ३० जनवरी १९४८ ई० को लगभग ६३ बजे सार्यकाल एक पागल नाष्ट्राम निनायक गोडसे ने उनको गोली मार कर एक महान भारतीय नेता तथा सत्य के पुजारी के जीवन का अन्त कर दिया। इसी दिन गांधी जी का नाम मातृभूमि की स्वतन्त्रता पर बलिदान होने वाले चाहीदो की ग्रमर मुनी मे लिख दिया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की राजधाट, दिल्ली में बनी समाधि पर देशवासी ही नही बल्कि जिदेशी भी जाकर फूल चढा कर राष्ट्रियता के प्रति अपनी श्रद्धाजित्याँ अपित करते हैं।

प्राप्त करने के सायनों का भी समान महत्व था। गौथीजी का यह हड विश्वास या कि ताह क्रियो जिल तहत्व की प्राप्त करने के विषे अनुनित साथनों का प्रमीग करना पड़ता है तो यह कथन करायि उचित नहीं हो सकना है। ईस्कर में उनकी हड विश्वास सत्या वे मतुष्प की अपनीहित अच्छाई (inherent goodness of man) में पक्का विश्वास रखते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी महानता अधिक तथा अप्रश्तीय थी। यही कारण है कि न केवल भारतवासियों ने ही विक्त विशेषमें में भी उनकी गुलना साझ हीस (Socrates) तथा अवराहम सिकन (Abraham Lancoln) के समान महान पूर्णों से की है।

# गांधी जी के ग्राधिक विचार तथा सुभाव

पुँजीबाद, ग्रहिंसा तथा शोषेगा के सम्बन्ध में गाँधी जी के प्राधिक विचार उनके ग्रन्थ विचारों से ग्रलग नहीं थे। वास्तव में उनके ग्राधिक विचार उनके समस्त जीवन सम्बन्धी विचारो का एक द्यावस्यक तथा सहस्वपूर्ण झंगथे। उनकी विचारधारा में सत्य व स्रहिसा, मनुष्य के व्यक्तित्व, धर्म, सादगी इत्यादि का विशेष महत्व था। फलस्वरूप ग्रहिंसा का, जो उनके लिये किसी मत से कम नहीं थी, गांधी जी के ग्राधिक विचारी पर गहरा प्रभाव पडा था। गांधी जी की ग्राधिक विचारघारा नादगी, (simplicity), ग्रहिमा, (non-violence), श्रम की प्रतिरुख (diginty of labour) तथा मानव आदर (human values) के चार मौलिक सिद्धान्तो पर आधारित है। वे अँजीवाद का बिरोध इसी कारण करते थे क्योंकि उनके विचार में पुँजीवाद में मानव श्रम के शोपण की समस्या उत्पन्न होने के कारए। हिमा की भयानक समस्या सदा विद्यमान रहती है स्रशा देश का धन तथा सत्ता केवल कुछ थोडे व्यक्तियों के हाथों में मकेन्द्रित हो जाती है। पूँजीवाद में मजीन श्रम को उत्पादन के क्षेत्र में बाहर कर देती है तथा समाज में बेरोजगारी की भीपण समस्या उत्पन्न हो जाती है जो बन पूँजीवादी समाज में कुछ व्यक्तियों के हाथी में केन्द्रित हो जाता है उसकी पूँजीपतियों को पुलिस तथा श्रन्य हिंसारमक उपायो द्वारा रक्षा वरनी पहती है। इस कारण गांधी जी उत्पादन के यत्रीकरण (mechanisation of production) तथा बडे पैमान की उत्पादन प्रणासी के पक्ष में नहीं थे। इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुये गाधी जी ने ३० दिसम्बर १६३४ ई० के हरिजन में लिखा था कि "यदि हम भारत में चिह्नात्मक प्रकार से विकास करना चाहते हैं तो हम को बहुत श्रीजो का विकेन्द्रीकरण करना होगा क्यों कि केन्द्रीकरण की पद्धति को पर्योध्न शक्ति का प्रयोग किये बिना क्दापि नहीं चलाया जा सकता ने। उस होटे परों को जहीं पर सूटने के लिये अधिक धन मही है, पुमिस की रक्षा इदापि ब्रावस्य कही होती है। इसके विषरीत धनी तोगी के घरों की अहुआं से रखा करने के लिये पुलिस की आवश्यक्ता होती है। इसी प्रकार वड-बडे झार-खानों को भी दिकाजन की बायस्यकता होती है। ग्रामों के बाधार पर संगठित

भारत मे विदेशी आक्रामण का फीज, जल सैना तथा वायु सैना से मुसज्जित गहरी भारत की प्रपेक्षा बहुत कम खतरा होगा।"?

गाधी जी का यह पूर्ण विश्वास था कि जब तक आर्थिक विषमता का समाज से अन्त नही किया जावेगा समाज तथा समार में स्वार्ड जान्ति कदापि स्था-वित नहीं हो सकती है। गांधी जी देश में धनी तथा गरीवों के बीच विद्यमान चौडी तथा लम्बी खाई को पाटने के इच्छक थे। यह खाई समाज के लिये हितकारी नहीं थी। साथ ही यह धनी वर्ग के लोगों के हितों के लिये भी घातक सिद्ध हो सकती थी। जब तक घनी तथा गरीबों के बीच ग्रन्तर की जरम देनी वाली यह खाई रहेगी तब तक देश में अहिसार-क सरकार को स्थापित करना कठिन होगा। गांधी जी का धनी लोगों को यह समाव था कि उनको प्रपने धन तथा ग्राधिक सत्ता का स्वेच्छापूर्ण त्याग करके इसका समाज की भ्रच्छाई के लिये उपयोग करना चाहिये। इसी मौलिक विचार को ध्यान में रखते हुये उन्होंने निक्षे पधारी सिद्धान्त (Doctrine of Trusteeship) का निर्माण किया है। सिद्धान्त का मध्य तत्व यह है कि सारी सम्पत्ति समाज की है तथा पूँजीपतियों को चाहिये कि वे इस सम्पत्ति के प्रति अपने आप को समाज का प्रन्यासी अथवा जनानती समभे । जिस प्रकार कि प्रन्यासी का यह कर्तव्य होता है कि प्रन्यासी-सम्पत्ति (Trust Property) की उनित रूप से देखभान करे इसी प्रकार पुँजीपतियो, जिन के हाथ में राष्ट्र के सभी उत्पादन-साधन है, का भी यह कर्तव्य है कि इन साधनों का राष्ट्रीय हिनों को ध्यान में रखकर उचित हुए से लपयोग करे।

इस सम्बन्ध में प्राप्ते विचार व्यक्त करते हुये गांधी जी ने Constructive Programme में जिला था कि ''जब तक देश में घनी तथा करीडों भूनों के बीच बीडों साई विद्यमान है, तब तक देश में एक श्राहितास्मक सरकार की स्थापना ग्रासम्भव है। भ्वतन्त्र भारत में, जहां पर गरोबों की भी देश में बही शक्ति प्राप्त होगी जो सबसे अधिक भनी की प्राप्त है, नई दिल्ली के महत्तो तथा बड़े भवनों च गरीज श्रीक्की के लाखों हज्यरों (hovels) की श्रसमानता को एक दिन भी सहन नहीं किमा जावेशा। एक बशी हिसास्मक तथा सुनी क्रान्ति निदन्ध हो एक दिन देश में श्रवस्य होंगी, जब तक कि पनी अपने धन तथा घन द्वारा प्राप्त सत्ता का स्वेच्छापूर्ण

<sup>2.</sup> It suggest if Indus as to evolve along non-volvest lines, it will have to decentialise many things Centralisation cannot be assistanced and defended without adequate force. Single homes from which there is nothing to take away require no policing. The places of the rich must have strong guards to protect them against decoits. So must have factories Riturilly organised India will run less risk of foreign invansion than urbanised India well equipped with multiary, naval and aut forces (Gandhuji in Haripan, December 30, 1933).

स्याग करके उसका समाजिक हितों के लिये उपयोग करने को तैयार न हो। ऐसा करने के लिये यह आवस्यक है कि वे निक्षा प्रधारी मिद्रान्त का पालन करे। ""

रसीनों सम्बन्धी विचार—गाधी जी को मधीन से एक प्रकार से घूए। थी। अपने प्रारम्भिक जीवन के नान में वे मशीनी मध्यदा को इसना के इसना सम्भन थे। उनके दिवार से मशीन मानव जाति के पतन ना एक पाड सार्षिक करए थी। नशीन के सम्बन्ध में निकार हुँचे उन्होंने कहा था कि "मशीन वर्तमान सम्प्रण का प्रमुख किन्दु है तथा यह एक महान पाव का उर्ताक है। में मशीन के सम्बन्ध में एक भी अच्छी वात नहीं सोच नकना हूँ परन्तु इसके दोयों पर इसके सिल्यों के सम्बन्ध में एक भी अच्छी वात नहीं सोच नकना हूँ परन्तु इसके दोयों पर इसके सिल्यों पर कर के से मशीन स्वयं एक दुराई है। विद हम इस सर्थ भी बदा प्रमान में एकों तो धीरे-भीर इसके मुक्ति प्राव कर सके में प्रविभाग के दरवान सम्भन के स्थान पर नहीं महा आप इस सम्भन्ने नों नो भन्त में मह स्वयं समान्त्र हो जानेगी। "ये यही नारण था कि साधी जी हाथ कर के भारी पश्चमती थे तथा इसकी स्वतन्त्रता प्राप्त कनने ना एक प्रमुख सासन विनारने थे।

परनु पापी जी की मधीन सम्बन्धी आलोचना किसी अव्यविद्धास का परिणान नहीं थी। वे स्थीन को इस कारण बुरा समझते थे क्योंकि इसके द्वारा देश की आप नेवल कुछ ही यतिकां के हाल में किन्द्रत हो जाती है। नावी जी साम मुगानक होन के नाने राष्ट्रीय आप को सभी देशवानियों के हाथों में केन्द्रित हो जाति है। नावी जी साम मुगानक होन के नाने राष्ट्रीय आप को सभी देशवानियों के हाथों में केन्द्रित होना चाहने थे। इसके हिनिएक उनका विरोध देशिकारी की भी समस्या से भी मम्बियन था। वे बहुते पंति ममान देश को पूर्ण हो कही है। प्रत्यों के प्रत्या है। मस्या है समस्या है समस्या है। मस्या के कमान है सम्या है। सम्या के समान देश के किया, वहाँ की जतकना अधिक है तथा नहाँ की जतकना अधिक है तथा नहाँ की जतकना अधिक है तथा नहाँ की जतकना अधिक है। समस्य है निया का स्थान है। समस्य है। सम्या जी उन कोगों की आवीचना करसे थे जो मधीन को अपनेवात कर समस्य देश

तया तामाजिक परिस्थितियों पर आधारित था। इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि
"यंश्रीकरण उस स्थिति मे तो प्रच्छा सिद्ध होता है जब काम की मात्रा की प्रपेक्षा
नाम करने वालों की संस्था यहुत कम होती है। परन्तु जब काम करने वालो की
संर्या जिमक हो, जेंगा की भारत में है, तब यत्रीकरण एक बुराई होती है। हमारी
समस्या यह नही है कि गायो में रहने वाले करों मंजदुरों नबदुरों निमानों को
सिस प्रकार अवकाश प्राप्त हो। इसके विपरीत हमारी समस्या उनके खाली
अथवा वेकार समय की इस प्रकार उपयोगी ननाने की है कि उनको वर्षों में अधिक
नहीं तो कम से कम ह्या मास के तिये तो कार्य प्राप्त हो सके।"5

विकेन्द्रीकरण् व सपु उद्योगो सम्बन्धी दिखार — गांधी औ के विवार में उत्पादन प्रणाली का विकेन्द्रीकरण् राष्ट्र में सामाजिक तथा ध्राधिक स्वाई धान्ति की स्वापना के लिये प्रथम्त ध्रावस्क या। गांवी जी का विचार या की केन्द्रीकरण् को पर्मान्त ध्राक्ति का प्रयोग किये विचा जीवित राजना कठिन है। उनके विचारगुसार एक ध्रावधिक प्रित्त नौधोगिक प्रणाली (highly mechanised industrial system) तथा ध्राहिमास्क समाज दो दिवकुल वेजोड बाते थी। समाज में उत्पादन का विकेन्द्रीकरण करते तथा समान विनरता को सम्भव बनने के उद्देश्य से गांधी जी घरेलू उद्योगों के विकास के भारी पक्ष में थे। ध्रावने विचार इस विषय पर व्यक्त करते हुँचे उत्तिने निव्धा है कि यदि एक पक्ष के विवेध हम करना भी करनी आप कि मधीन मानवता को सभी धावस्मवताधों की ध्रूनिकर सकती है, तो भी यह सब्ध है कि यह उत्पादन को केवल कुछ ही विधेण क्षेत्रों में केन्द्रित कर देती है जिलाग परिणाम होता है कि वितरण का नियमन करना जटिल हो जाता है। इसके विवरीत यदि बरलुमों व गउरणावन तथा वितरण प्रदेश के में ध्रावस्मकतों के सनुमार होता है तो वितरण स्वय हो जाता है तथा सहें बाजी ध्रया प्रोत्त की समझ सामायता भी के सित्त कर देती है जिलाग समुनार होता है तो वितरण स्वय हो जाता है तथा सहें बाजी ध्रया प्रोत्त के स्वान में स्वय हो जाता है तथा सहें बाजी ध्रया भी की सम्भावना भी कम हो जाती है। "

बडे पैमाने के उद्योगों के द्वारा उत्यादन करने के स्थान पर गायी जी की राय में विकेन्द्रित छोटे पैमाने के उद्योगों के द्वारा उत्सादन करना गावों में रहने

6. Whenton continues and a service of the service o

<sup>5, &</sup>quot;Mechanisation is good when the hands are too few for the work intended to be accomplished. It is an evil when there are more hands than required for the work as it is the case in India. The problem with us in not how to find lesture for the teaming millions inhibiting our villages. The problems he how to thours, equ. to the working days of six months in the year" (Harijan: 16, November, 1934).

ber, 1924)

वाने लोगो के लिये लाभदावक या। उनका विचार या कि जब उत्पादन घरेलू तथा लघु उद्योगों के द्वारा होता है तो तब उत्पादन का कार्य देश के मारे गावों के प्रत्येक घर में हो सकता है।

सादगी तथा प्रावहवक्ताची सम्बन्धी विचार -गाधी जी के ग्राविक विचारों में मादगी तो एक वितेष मंत्र वा। गांची जो के विचारानुमार प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लदन सादगी होना चाहिये। जीवन का उद्देश्य Simple living and high thinking होना चाहिए। कन्याए तथा जीवन में मच्चे मुख का प्रतुपेव करने के लिये यह आबर्यक है कि हमारी आवश्यकताएँ सीमिल हो। वास्तव में जिन्नी हुमारी ब्रावस्यक्ताएँ कम होगी उनना ही हम को कम ब्रसन्तीय तथा कष्ट वा अनुभव होना। गांधी जी केवल भौतिक कल्यांग को ही जीवन में मुख का माधन नहीं विचारते थे वरन उन के लिये ग्रभौतिक कल्याएा (ronmaterial welfare) का भी ममान विशेष महाव था । सच्चा सुत्र प्राप्त करने के लिये शरीर तथा बुद्धि दोनों पर नियत्र ए करना आवश्यक है। गांधी जी का यह पक्का विस्वास था कि समाज के सामाजिक-क्यायिक मगठन का लक्ष्य भ्रावज्यकताथों में निरन्तर बृद्धि करने का नहीं होना चाहिए। भन्ष्य को द्रव्य की प्राप्ति से कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है । यह विचारधारा वर्तमान पाइचारम सम्मता, जिस में भीतिक कल्याण को केन्द्रिय महत्व दिया जाता है, के प्रतिकृत है। भने ही पारचारय भीतिक सम्प्रता के पुतारी मादे जीवन के विचार की कितनी ही ब्रालोचनाएँ क्यो न करे, भारतीय सम्यता में नादगी को श्रादि काल से एक विदोष महत्व दिया गया है। इन के ग्रतिरिक्त इस सत्य ने भी किसी को इन्कार नहीं हो सकता कि भारत के समान निर्धत देश मे लोगों को अपनी आवश्यकताये सीमिन रख कर ही सूल प्राप्त हो सकता है । इसका यह अर्थ बदायि नहीं है कि गांधी जी प्रगति के विरोध में थे। उन का बहना था कि देश कें प्रत्येक वासी को एक उचित न्यूनतम जीवन स्तर के बनुकुल जीवन व्यतीत करते के निवं वन्तुर्वे प्राप्त होनी बाहिये । परन्तु इस स्तर को प्राप्त करने के परवात उप को बाहिये कि स्पनी लालता को कातू में रखे । अम स्रयदा काम की प्रतिष्ठा सम्बन्धी विधार—गांधी जी किमी भी लाग

अस अपना काम की प्रतिष्ठा सम्बन्धी विचार—गांधी जी किसी भी लाम को मुगाजनक नहीं समसते थे। उन के लिये जीवन का तक्य काम रुरमा था तथा काम विद्या मुजा से कम नहीं था। वे Work is Worship के क्यम में पूर्युतिया विद्याम करते थे। उनका क्टूना था कि दारीर की स्वस्था रखने का काम अववा अस एक मान उत्तम उपाय है। वे अस को एक प्रावृतिक नियम सममते थे। जो भी व्यक्ति प्रकृतिक नियम का उल्लावन करता है क्यम मुसीवत को प्राम-वित करता है। वे कहा करते थे कि दारीरिक अम मनुष्यक धरीर को स्वस्था रखने के प्रामित्क मनुष्य की मानसिक धर्मिक की भी उन्हें विव करता है। वे महत्त करते को साम तम्मक कर जीवन वी खुरी मममते थे। उनके लिये धारीरिक क्षम मनुष्य

7.

का एक पवित्र कर्तव्य या तथा इसी में उन के विचारानुसार मनुष्य की प्रतिष्ठा निहित थी। वे उन व्यक्तियों को समाज-हित विरोधी समभते थे जो सदा प्रधिक छुट्टी तथा श्रवकात प्राप्त करने इच्छुक ४हते थे। हाम तथा श्रम मनुष्य के मस्तिष्क को संतान की वर्मशाला (dewl's workshop) बनने से रोकता है।

गावों के पनर्जन्म सम्बन्धी विचार — गाधी जी के विचार से भारत का अर्थ इस के लाखो गाँव थे। उन का यह पक्वा विश्वास था कि नव भारत का तिर्माण देश के गावो का जागरन किये बिना कदापि सम्भवनही हो सकता था। देश के लालो गावों में रहने वाली देश की ७० प्रतिशत जनसरया की आर्थिक सम्पन्नता तथा सामाजिक समानता का अनुभव होना चाहिये। प्राचीव भारत के गाँवों में कृषि तथा उद्योग सहकारी हुए से किये जाते थे तथा शोपण की कोई सम्भावना नहीं थी। जरपादन का क्रम उपभोग तथा वितरण के साथ साथ चलता था। गाँधी जी के आदर्श गाव में सभी आवश्यक वस्तुओं का उत्पदान स्वय गाव में होगा। उन का कहना था कि प्रत्येक गांव एक स्वय सम्पन्न (self-sufficient) गराराज्य (Republic) होना चाहिये। इस के सम्बन्ध मे प्रपने विचार व्यक्त करते हुये उन्होंने लिखा या कि मेरे गाव स्वराज्य (village swara) के विचार के अनुसार 'प्रत्येक गाव एक ऐसा पूर्ण गुराराज्य होना चाहिये जो अपनी सभी आवश्यन आवश्यकताओं की पृति के लिये अपने पडोसियो पर ग्राधित न हो । इस प्रकार प्रत्येक गाव को खाने के लिये पर्याप्त मात्रा में ग्रामाज तथा कपड़े के लिये कपास पैदा करनी होगी। इसने श्रुतिरिक्त गांव में पश्चम्रो के लियं चरागाह तथा बड़ो व बच्ची के लिये मनोरजन व खेलने के मैदान भी होने चाहिये। पदि इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात गाँव मे कछ भिम शेष बच जावे तब उस भूमि पर गाजा, तम्बाकू, प्रकीम भाग इत्यादि नशीली वस्तुयो को छोड कर, अन्य प्रकार की उपयोगी नकदी प्राप्त होने वाली फसली (cash crops) की उपाया जा सकता है। प्रत्येक गांव में नाट्ययशाला, पाठशाला तथा सार्वजनिक भवन भी होने चाहिये। साफ पानी की पूर्ति के लिये गाव में अपना ग्रलग पानीघर होना चाहिये। यह गांव के कथ्यो तथा तालायों की सफाई तथा उन पर निय सा करके सम्भव हो सकता है। शिक्षा final basic course के स्तर तक अनिवार्य होनी चाहिये । यथा सम्भव सभी कार्य सहकारिता के द्वारा होने चाहिये। गाँव में जाति प्रया तथा ग्रह्मत्वा नहीं होगी"। ऐसा गांधी जी का अपने धादर्गगणराज्य गाव का चित्र था।

adults and children. Then if there is more land available it will grow useful money crops, thus excluding ganja, tobacco, opium and the

The ullage will manitan a village theatre, school and publo holl. It will have its own water works essuring clear water supply This can be done through controlled wells and tanks. Education will be compulsory upto the final base course As far as possible every activity will be conducted on the co-operative base. There will be no esset such as we have today with their graded untouchability. (R. K. Prabhu & U. R. Rao (Compilors). The Mind of the Machaima.)

भारतीय गाव के पुनर्जन्म के निये गांधी जो ने चरके पर स्नाधारित एक व्यापक योजना बनाई थी। गांधी ना नारा था 'नताई के द्वारा स्वराज्य' (Swaraj Through Spinning) प्राप्त करता चाहिये। गांधी जो इस संस्य के मंत्री प्रकार परिचित्र के कि प्रमाण उपाय करता है। हो तक्या था। करता बे ते गरीयों नो हुए करते का एकमाण उपाय करता ही हो तक्या था। करता बे ते जगारी की दुव्जी होने के प्रतिरक्त बादी के उत्पादन की बदानि का भी एक प्रच्या साथन था। इस प्रकार चरखा देश में गांधी जी के आधिक तथा राजनीतिक स्वतंत्रता ग्रान्थीलन ना एक प्रावस्यक प्रगा वन गया था। प्रपान गिन्न होने में प्रवासी जी ने निवा वा कि सम्भवतः चरखा चलाने दथा लादी पहनने के प्रतिरक्त ग्रान्थी देश देश कि स्वदेशी प्रवित्त गरतीय है। खादी तथा स्वदेशी करडा उद्योग का विकास गांधी वो के स्वदेशी प्रान्दोतन के प्रमुख अग थे।

पांधी औ के आर्थिक विचार तथा गीतिशास्त्र— गांधी औ का सामन गांधी औ का सह विचार कर विचार का स्वीतिशास्त्र को नीतिशास्त्र (Ethics) से अल्या नहीं किया जांच मकता है वयोंकि जीवन का अध्ययन तमपूर्ण रूप से विचा जाना धावस्त्र है। अर्थ-सान्त्र व गीति शास्त्र को अल्या न करने के पक्ष के सम्बन्ध में गांधी औ ने लिखा है कि 'बहु धर्षवास्त्र को किसी व्यक्ति अपवा राष्ट्र के नैतिक करवायां के लिये धर्मन पहुँचालों है अर्थनिक है तथा है । उदाहरणांथं जी अर्थवास्त्र एक देग को दूसरे देश का शिकार करने की आक्षा देश है, वह अर्थनान्त्र मतिक है। 'अर्थनात्र अर्थनान्त्र मतिक है। 'अर्थनात्र विचार को साम विचार के साम विचार अर्थनां क्ष प्रतिक है। 'अर्थनात्र विचार के साम विचार अर्थनां के साम विचार अर्थनां क्ष प्रतिक है। 'अर्थनात्र अर्थनां क्ष प्रतिक है। इसी प्रकार प्रतिक है। इसी प्रकार स्वार्थने के स्वर्थन विचार वहने वीचों के साम विचार का साम है। इसी प्रकार का साम विचार के साम विचार का साम है। इसी प्रकार स्वर्धन स्वर्थन विचार का साम है। इसी अर्थन है अर्थ में स्वर्धन स्वर्धन वार का साम है कि मेरे पड़ोंसी जुलाह के पास करवा है की मैं भी प्रकार पहन सहवा है तथा जिस में पहन कर जनने भी रोशी तथा विचार प्रतिक साम को रोशी तथा विचार है कि स्वर्धन स्वर्धन से भी रोशी तथा विचार है कि से पड़ोंसी अर्थन स्वर्धन से साम विचार है। अर्थ मेरे पड़ोंसी जुलाह के पास करवा है को मैं भी प्रकार पहन सकता है। अर्थ मेरे की साम विचार का सम विचार सम वि

गाधी जी के विचार में कोई उद्योग-विशेष इस कारएा महस्वपूर्ण नहीं या कि यह उस उद्योग के निर्मादाकों की स्रियंक लाम प्रदान करता है। गाधी जी का कहना था कि किसी उद्योग की उपयोगिता को माप उस उद्योग के अवधारियों कर सहस्व या कि किसी उद्योग की उपयोगिता को माप उस उद्योग के अवधारियों अध्याप होने वाले लाभाव की साजा से नहीं करनी चाहिये प्रिष्तु उस उद्योग के कारएा समाज के लोगों के दारीर, झारमा तथा रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों के झाधार पर की जानों चाहिये। गाधी जी को अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध माग व पूर्ति के निमम (प्रत्येक कि को सबसे सस्ते पर खरीदता चाहिये तथा प्रत्येक विक्रंता को सबसे उन्हें मूख पर वस्तु कर विवस प्रभाव पर आधारित या। सामाजिक तथा नीतिक हरिटकोशों को समुचित विचारवारा पर आधारित या। सामाजिक तथा नीतिक हरिटकोशों को अर्थावक नियम को संनार से विवकुक स्वन्त करना पाप है। गाधी जी के लिये अर्हिसा तथा प्यार जीवन के दो महान लक्ष्य थे तथा वे प्रत्येक आर्थिक नियम को इन महान चक्ष्यों की कसीटी पर तीराते थे। गांची जी के लिये अर्हिसा समाज में इण्डित सामाजिक, प्राधिक व सामाजिक विचे नी श्रासा थी।

गांधी जी के ब्रार्थिक विचारों के उपरोक्त श्रव्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उनकी ब्राधिक विचारवारा निम्न छ मुख्य सिद्धान्तों पर श्राधारित थी:

गाधीवादी भ्रयंशास्त्र के मौलिक सिद्धान्त ↓
↓
↓
↓
↓
↓

विकेन्द्रीकरसा न्यनतम मानव-ग्रहिंसा सादगी प्रशासित म्रावेश्यक्ताएँ श्चादर (Minimum (Human (Simplicity) (Trustee-(Decent-(Non-Wants) Values) Violence) ralisation) (qua

#### गांधी वाद<sup>9</sup> तथा साम्यवाद

यदिप गांधी जी के धार्षिक विचारों तथा साम्यवाद में कुछ दातों में ममानता पाई जानी है परस्तु यह होते हुने भी भाषी जो की धार्षिक विचारधारा बहुत बाती में साम्यवाद ने भिन्न हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मानसंवाद धयवा साम्यवाद तथा गांधीबाद एक प्रकार से समान हैं। इन लोगों का कहना है कि गांधीबाद धाहिंसरमक साम्यवाद (Non-violent Communism) है। यदि साम्यवाद में से

गांधी जी गांधीबाद सब्द के प्रयोग के पक्ष में नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि नाम्यवाद के समान उनके ग्राधिक विचार मत (creed) का रूप धारण करें।

हिंसा को घटा प्रवचा निकास दिया जाये तो गांधीवाद शेष रह जावेगा। प्रीठ जिठ भीठ कुमारप्पा (J. C., Kumarappa) ने, जिल्होने गांधी जी के विचारों का विद्योप प्रथमत विचारों, कि सार्वा पूर्णंद्रपा गांधी जी के सर्वादंद्रप समाग्र के बादवों में मंज नहीं, जाता है, परन्तु फिर भी बतंमान रुखी सार्वाविक व्यवस्था बहुत बातों में गांधी जो के आदर्शों से मितती जुलती है। शीमन नारायण ने जो इस समय योजना बायोग के सदस्य है तथा जिल्होंने प्रोठ कुमारप्पा के समान गांधी जी के विचारों का विद्योप अध्ययन किया है, प्रोठ कुमारप्पा के इस विचार पर प्रावस्थ फर्कट करते हुने जिल्ला है कि "यह करना कि सर्वोद्रय तथा मासस्वाव पर कादस्य में समान है तथा इस में मांधीवाद के सिद्धान्तों का पावन किया जाता है, सर्वोद्रय तथा मासस्वाव कुछ वातों मे समान है तथा इस में मांधीवाद के सिद्धान्तों का पावन किया जाता है, सर्वोद्रय तथा मास्वेवाद दोनों के माश्र सम्याद करना है। बादलव में दोनों की विचारधाराएँ एक दूसरे से बहुत दूर है तथा दोनों विचारधारायों के प्राथारित सिद्धान्त एक दूसरे से विक्कृत भिद है। श्री के जोड समझवाला (K. G. Mashruwala) ने भी इस विचार के पूर्णवाय मतन वताया है कि गांधी-वार परना आपात अपात स्वात वार्या है कि गांधी-वार परने प्राया पात स्वत वार्या है कि गांधी-वार परने प्राया पात स्वत वार्या है कि गांधी-वार परने वार्या से समसवाल किया है। इस विचार की प्रायोग्वात तथा मानवावा एक हुसरे से इसी प्रकार भित्र है प्राया प्रकार कि हुरा रंग सानवावा ने स्वति पुल्ला हुसरे में इसी प्रकार भित्र है अंग प्रकार कि हुरा रंग लान रावे पित्र है, विपार प्रमार है दिवा है स्वित हुंग हों।

सत धावार्य विनोवा भावे ने भी गांधीबाद व मानमवाद में भिन्नता तिद्ध करते हुये कहा है कि दोनो दिवारधाराएँ एक दूसरे के कवार्य ममान नहीं है तथा दोनों में मीसिक अन्तर हैं। मानवंबाद इस्प्रमेदित वास्वारस सम्बत्ता पर आधारित है वरस्तु गांधीबाद सहिमा, साल्मा, सत्य, ईश्वर, आदमी तथा नैनिकता के महान तत्ये पर आधारित है। गांधी जी स्थ्य साम्यवाद को बनेमान भीतिक सम्पता का परिलाम समभने थे। वे कहा करते थे कि साम्यवाद के हिमा पर ब्राधारित होने तथा इसमें धर्म व परेमस्यद का कोई स्थान न होने के कारस मुभे इसमें पूछा है। गांधी जी के जिये पर्म ही जीवन था परन्तु एन्जिस्त (Engels) के लिये पर्म का पहला सन्द गांधीवाद तथा साम्यवाद में बहुत ग्रन्तर है। गांधीवाद तथा साम्यवाद की

| तुलना संक्षीप में निम्नलिखित | प्रकारकी जासकती | ा है ।   |  |
|------------------------------|-----------------|----------|--|
| गान्धीवाद                    |                 | साम्यवाद |  |

# (१) साम्यवाद का दृष्टिकोरा

- क्रान्तिकारी है। यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये हिसात्मक साधनी के प्रयोग में भारी विश्वास करता है।
  - (२) साम्यवाद में सदय ही महत्वपूर्ण है। निर्वारित राक्यों को प्राप्त करने के लिये के से भी सावनों को प्रमा में लाया जा सकता है। साम्यवाद में सदय ही सायनों की अच्छाई को सिख करते हैं। यही कारण है कि समाज में घोपरण व आर्थिक प्रमाज को सदाप्त करने के लिये साम्यवादी हिसात्मक साधनों का भी प्रयोग करते हैं।
    - (३) साम्यवाद श्रमिको की तानासाही (Dictatorship of the Proletariat) की जन्म देता है।
    - (४) साम्यवाद वा इंग्टिकीस्य केवल भौतिक है। सभी द्रियाग्री को केवल ग्रायिक ग्रयवा भौतिक कल्यास्य की ग्रधूरी तराजू पर तीला जाता है।
    - (४) साम्यवाद में खर्थव्यवस्था के विकेन्द्रीकरण, लघु उद्योगों के विकास, सहकारिता इत्यादि को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता है।

- साम्यदाद
  (१) गाधीवाद शान्ती का स्रादी-
- (१) गावाबाद शास्ता का आदा-लन है। इसमें हिंसा का कोई स्थान नही है। ग्रहिसा गान्थीवाद की आधारशिसा है।
- (२) गान्धीबाद में लक्ष्यों के साथ-साथ साधनों का भी समान महत्व है। गान्धी जी का पूर्ण विश्वास था कि जब प्रच्छे तस्य को अनुचित्र व दुरे साधनों हारा प्राप्त किया जाना है तो उस लक्ष्य की श्रम्हण किया जाना है तो उस लक्ष्य की श्रम्हण किया जाना है तो उस लक्ष्य की श्रम्हण के स्थान पर उनके हुदयों को प्रीम के द्वारा बरुक्सना धाहते थे। यही कारण है कि गायी जी के आधिक विवारों तथा श्राधिक कार्यक्रमों में trustceshup के सिद्धाल का विद्यंग महत्व है।
  - (३) गाधीबाद का विचार वर्ग-होन समाज की शिला पर शाधारित है।
  - (४) गाधीबाद में ब्राधिक दृष्टि-कोस्म के साथ-साथ धार्मिक व नैतिक दृष्टिकोस्मों को भी समान महत्व दिया गया है।
  - (५) गाधीबाद में विकेन्द्रीकरस्य को एक मीलिक सिद्धान्त का उच्च म्यान प्राप्त है। सहकारिता तथा कुटीर व प्राप्त उद्योग गाधीबाद के एक विशेष ग्रान्त हैं।

(६) साम्यवाद एक ग्रन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग आन्दोलन है।

(७) साम्यवाद में व्यक्तिगत सम्पत्तिका उन्मूलन किया जाताहै। उत्पादन के सभी साधनो पर राज्य का ग्रधिकार होता है।

(८) साम्यवाद मे तानाशाही होती है।

(६) गांधीबाद किसी विशेष वर्ग तक ही सीमित नहीं है। गाधी जी के ग्राधिक विचार जिन मौलिक सिद्धान्ती पर ग्राधारित है उनका पालन सभी राष्ट्र व सामाजिक वर्गकर सकते हैं।

(७) गाधी जी व्यक्तिगत सम्पत्ति की सस्था के विरोधी नहीं ये तथान ही वे राज्य को साम्यवाद के समान ग्रधिक मत्ता प्रदान करने के पक्ष में थे। वे मनुष्य के व्यक्तित्व में विश्वास करते थे 🕨 (६) गाबीबाद में लोकतन्त्र का एक विदोप महत्व है।

# गांघी जी के ग्राधिक विचारों का प्रभाव

गांधी जी एक महान पुरुप थे तथा उनका व्यक्तित्व बहुत ऊँचा था। उनके विचारों का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा है अपितु ससार के अन्य देशों में भी उनके दिवारों के प्रभाव के विन्ह देखें जा सकते हैं। यद्यपि भारतवय में गांधी जी के ब्रार्थिक विचारों का सरकार की ब्रार्थिक नीतियों तथा भारतवासियों के चरित्र पर उतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ा है जिनना कि पड़ना चाहिये या, फिर भी उनके विचारों का प्रभाव सरकार की नीतियों पर काफी पड़ा है। देश में सहकारिता के ग्रान्दोलन का गत दाताब्दी में हुमा विकास, जमीदारी प्रथा का उन्मूलन, घरेलू तथा लघु उद्योगों का विकास, भारी तथा मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, जामीण साख वित्त सहायता की सुविधाये इत्यादि सभी पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव है। भारत सरकार की नीति देश में समाजवादी समाज का निर्माण करना है। परन्तु स्वय यह नीति भी गायी जी के दिवारों पर ही झाझरित है। काजेस मरकार जिसके सभी मन्त्रियो पर गाधी जी के विचारी का बहुत गहरा प्रभाव है उनके विचारों को सन्कारी नीतियों के रूप में नार्यरूप देने में प्रयत्नदील हैं। पश्चित जबाहरसाल नेहर ने गाधी जी के विचारों का, देश में सरकारी नीतियों के क्षेत्र में प्रयोग करने के अनिरिक्त धन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रचार किया है। पचनीत की नीति जिसको समार के अनेक देशों न स्वीकार किया है, गान्यों जी के दिजारों का ही प्रतिरुप है। ग्राचार्य किनीवा भावे तथा जयप्रकारा जैसे महान राष्ट्रीय नेता भूदान, सम्पत्तिदान व श्रमदान स्रान्दोलन के द्वारा स्रहिमात्मक द्वर से घन का समान कर है है। इसके वितरस करने में व्यस्त है तथा गात्यों जो के विजारों का प्रचार कर रहे हैं। इसके म्रीतिरक्त भारत नेवक ममाज भी पडित जवाहरसाल नेहरू के सभावतिस्व मे गांधी जी के सर्वोदय समाज के उद्देश्यों की पूर्ति करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। देश के सिवधान में भी गांभी जी के विचारों को मुख्य स्थान प्राप्त है। देश के क्रनेक विश्वविद्यालयों में गांधी जी के क्राधिक विचारों पर अनुसन्धान हो रहे हैं।

भारत के बाहर भी विदेशों में गांधी जी के विचारों को सममाने का प्रयत्न किया गया है तथा किया जा रहा है। अमेरिका, रस, इ गलैंड तथा यूरोप के अन्य देगों से लीम भारत गांधी जी के तत्वज्ञान का अध्ययन करने के उन्हें वर से आते हैं। U. N. O. में भी आज गांधी जी के इस मीलिक सिद्धान्त को स्वीकार किया जाने जगा है कि राष्ट्रों को अपने सभी आपसी क्षणड़ों को ब्राहिमात्मक व शान्तिवाय उपायों से सुलभाना चाहित्र । गांधी शान्ति सस्थापन (Gandhi Peace Foundation) का एक जिंग्टमण्डल (mission) हाल ही में भारत से अमरीका तथा अन्य पास्चाय्य देशों में गांधी जी के विचारों तथा तत्वज्ञान का प्रचार करने के उन्हें स्व से गया था । भारत के भूतपूर्व गवर्गर-जनरल श्री सी. राजगोपालाचारी (C. Rajgopalachari) इस शिव्टमण्डल के एक सदस्य थे।

सक्षेप में यह कहना किसी प्रकार गलत न होगा कि गांधी जी के विचारों का सामान्यतः ससार के सभी देवों पर विशेषरूप से भारत में विभिन्न ग्राधिक ब सामाजिक नीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

# गांधी जी के विचारों का ब्रालोचनात्मक श्रागएन

गाँधी जी का नाम देश के समाज सुधारों के इतिहास में सदा अमर रहेगा । वे एक महान राजनैतिक तत्वज्ञानी तथा क्रान्तिकारी थे । परन्तू यह सब होते हये भी क्त के विचारों में सन्दर्भ का स्रभाव है। उदाहरणार्थ विकेन्द्रीकरण तथा राष्ट्रीकरण में किस प्रकार से सयोग हो सकता है यह समक्ष्ता कठिन है। इसी प्रकार उन के simple living and high thinking के विचार की भी आलोचना की जाती है। थह ठीक ही कहा जाता है कि गांधी जी का सादगी का सिद्धान्त ग्राधिक प्रगति के अतिवल है। व्यक्तिगत सम्पत्ति की सस्था के सम्बन्ध में गांधी जी के विचार युटोपियाई समाजवादियों (Utopian socialists) के समान थे। गाँधी जी के आधिक विचार विखरे हुये है तथा इन विचारो का विक्लेपरण करना ग्रावश्यक है। यही कारण है कि गांधी जी एडम स्मिथ, रिकाडों, मानसं तथा कीन्स के समान ग्राधिक सिद्धानो तथा नीतियो को प्रसिद्ध पुस्तक के एप में प्रस्तुत नहीं कर सके थे। इसके श्रुतिरिक्त अर्थशास्त्र उनके जीवन के व्यापक लक्ष्य का केवल एक श्रग था। स्वयं सन्त होने के नाते वे साधारए। मनुष्य की मनोवृत्ति को पूर्णतया समक्षने में असमर्थ थे। उन का बर्तमान युग में एक ऐसे मनुष्य की कल्पना करना जिस की ब्रावश्यकताये सीमित हो, जो अहिंसा तथा त्याग का सद्या पुजारी हो, एक आदर्श या जिस को ससार में साधारण मनुष्य न तो प्राप्त ही कर सकता है न ही प्राप्त करने का प्रयत्न

Ideas in India, Chapter, VII

करता है। ब्राज साधारण मनुष्य तो क्या, बल्कि गांधीवादी भी यह स्वीकार करते हैं कि आज के मझीन यग में गांधी जी के सभी विचारों का पालन करना सावारसा मनप्य के तिये धनम्भव तो नहीं परन्तु कठिन भवस्य हैं।

#### विशेष ग्रध्ययन सची

. Mahatma · Lafe of Mohan-I. D G Tendulkar das Karamehand Gaudhi. : An Essay on Gandhian

2. J. J. Anjaria Economics.

3 M K. Gandhi : India of My Dreams. : Principles of Gandhian 4 Shriman Narayan

Planning. Gandhiji and Marx. 5. K G Mashruwala

The Mind of the Mahatma R K Prabhu & U. R. Rao and Free India. . Development of Economic 7 P K Gopalkrishnan

#### ছ্মসন

Discuss the contribution of Mahatma Gandhi to economic 1 thought

(आगरा, १६५१; राजस्थान, १६५७) 2. Examine critically the basic principles of the Gandhian school of economic thought

(धागरा, १९५३, राजस्थदन, १९६०.) Compare and contrast the economic ideas of Matatma

Gaudhi with the doctrines of communism (खगरा, १६५४, १६५६, राजस्थान, १६५८,१६६१.)

Write an essay, not exceeding eight pages of your answer book on the contribution of Mahatma Gandhi to economic thought

(मागरा, १६५५)

5, 'One has to interpret Gandhiji's economic ideas and build up what may be described as Gandhian economic thought.' (vakil) Elucidate,

(ग्रागरा, १६५६, १६६२)

What are the basic ideas behind Gandhian economics? Examine critically their practicability.

(ग्रागरा, १६६१.)

7. "Sarvodaya is communism minus violence". Discuss.

(क्रमीटक, १६५५.) Examine critically the basic principles of the Gandhian School of Economics.

(राजस्थान, १६६२)

#### ग्रध्याय ३४

# वर्तमान भारत में श्रार्थिक विचार

( Economic Ideas in Modern India )

दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविन्द रानाडे, रोमेश चन्द दत्त के महत्वपूर्ण आर्थिक विचारों के परवात भारत से आर्थिक साहित्य का निरन्तर विकास हो रहा है। भारतीय अर्थवाहित्यों ने अनेक भारतीय आर्थिक समस्वाधों का समस्य तात पर अध्ययन किया है तथा उनके सन्वाध में अपने सुमान दिये है। इसके अितिर अध्ययन किया है। इसके अितिर के सदानार द्वारा तमन तमन पर निमुक्त की गई नीमितियों तथा आर्थों में भी अपनी रिपोर्टों में देश की अनेक आर्थिक समस्याधों की जान तथा अध्ययन किया है तथा इन समस्याधों के सम्बन्ध में अपने सुमान दिये है। इस अकार यह कहा जा सकता है कि उत्तेमान भारत में आर्थिक विचारों के री प्रमुख स्वीत भारतीय अर्थवाहित्यों के लेख, पुरित्तकार्य पुत्रके तथा सरकारी रिपोर्ट है। सरकारी रिपोर्ट में भी भारतीय आर्थिक समस्याधों का अध्ययन विचा तथा स्वीत में रिपोर्ट में भी भारतीय आर्थिक समस्याधों का अध्ययन विचा गया है। उदाहरणार्थ अखिल भारतीय आर्थीण माल जोच समिति की रिपोर्ट जो १९४४ ई० में प्रकाशित हुई है, भारतीय धारीण माल के विवस पर एक महत्वपूर्ण लेखपत्र है।

#### सरकारी रिपोर्ट

काकी समय से सरकारी रिपोटों मे भारत की आधिक समस्यायों का अध्ययन किया गया है। १६१४ ई० में नियुक्त चैम्बरलेन आयोग (Chamberlain Commission) १६२५ ई० में नियुक्त हिस्टन या आयोग (Hitton Young Commission), १६१६ ई० में निविक्त स्मित्र मित्रित (Babington Smith Committee); कावरार समिति (Fowler Committee), १६२६ ई० में नियुक्त राजकीय कृषि आयोग (Royal Commission on Agriculture (1928), १६१६ ई० में नियुक्त औद्योगित आयोग ((Industrial Commission on Iabour, (1931) १६२१ ई० में नियुक्त राजकीय अस आयोग (Royal Commission on Iabour, (1931) १६२१ ई० वर्षा १६३६ ई० में नियुक्त राजकीय अस आयोग (Royal Commission on Railway Pro-

blems in 1921: and 1931); १६४६ ई० में नियुक्त श्रम समस्याओं के झम्प्यन सम्बन्धी रिगे समिति (The Rege Committee on Labour problems 1946); १६३०-११ ई० में नियुक्त बेरिका जीव समिति (The Ranking Enquiry Committee, 1930-31); १६५१ ई० में नियुक्त करारोपण जाव आयीम (Taxation Enquiry Commission,) 1953) तथा राष्ट्रीययोजना प्रामीन (National Planning Commission) इंत्यादि की रिपोर्टों में देश की किंद्र आधिक समस्याओं का झम्ययन किया गया है। इसके प्रतिस्कि देश में मिन्न प्राम्तीय सरकारों द्वारा भी समस समय पर नियुक्त को गई समितियों तथा आयोगों की रिपोर्ट है जिनमें क्रिया-क्रिया प्रामित को प्रामित के समस्याओं का प्रत्यान विधा प्राम्तीय धार्थिक समस्याओं का प्रत्यान विधा प्राम्तीय सरकारों हो। हो समस्याओं का प्रत्यान विधा प्राम्तीय स्वित संविद्याओं के अधिक स्वित संविद्या स्वाम स्वाम के सिया स्वाम स्वाम के सिया स्वाम स्वाम के सिया स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम स्वाम के सिया स्वाम स

भारतीय विश्वविद्यालयों में ग्रनुसंधान तथा अर्थशास्त्रियों के विद्योचित लेख व पुस्तके इत्यादि

भारत तथा राज्य नरकारो की रिपोटों सथा रिजर्च बेक आंक इ डिया, स्टेट बेक आंक ड डिया, भारतीय अनुसूचित देकों के सच द्वारा प्रकाशित धनेक परि-काओ, जो आर्थिक यमस्याओं के अध्ययत के इंटिस्कीएए से बहुत ही महत्त्वपूर्ण लेख पत्र हैं, के प्रिनिष्ट देश में भिन्न स्थानी (विशेषकर कलकत्ता, वस्वर्ड तथा देहनी में) सायतीह्क, डियापणाहिक तथा सारीक आर्थिक पत्रिकार्य में प्रकाशित होती है। इन पत्रिकार्यों में, जिममे Commerce, Eastern Economist, Capital, Indian Finance, Economic Review, Economic Weekly इस्पादि के नाम विशेषक्य में उस्कोगिय है, देश की आर्थिक व शाशिक्य स्थिति सम्बन्धी प्रावस्थक स्था सास्त्रीय आर्थक तथा तथा तथा तथा होते हैं।

परन्तु उपरोक्त स्रोवो के सांतरिक्त भारत में सर्वतास्त्र की काफी मात्रा में विषय सामग्री भारतीय सर्वनारित्यों हारा विश्वित विष्ठांचित लेखों, पुरिकामों तथा पुरक्ति में प्राप्त होती है। साल भारतीय विस्वतिवालयों में नुष्यल प्रोफेनरों की देखरें के मात्रक स्वत्रात्र में के स्वत्र के स्वत्रात्र स्वत्र के स्वत्य के स्वत्य के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्य के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्य के स्वत्य

देश में जिन वर्तमान ग्रामेशालियों ने महत्वपूर्ण विद्योचित अध्ययन किया है तथा प्रमिद्ध पुस्तकें लिख कर देश की आधिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है, जनमें प्रो० सी० एन० वकील, प्रो० के० टी॰ शाह, प्रो० जे० के० महता, डा० वी० के० आर० वी० राव, जा० डी० आर० येडीगल, डा० ए० वे० दासगुन्ता, डा० आर० वालप्टरण, डा० वी० आर० विनोध तथा डा० राधाकमल मुकर्जी के नाम विदेशपट से उल्लेखनीय है। भारतीय प्रयंशास्त्रियों के भारतीय प्रयंशास्त्र के प्रति विद्योचित योगदान का अध्ययन निम्नितिस्त सीर्यकों के अन्तंगत किया जा नकता है।

# (१) ग्राथिक सिद्धान्त (Economic Theory)

भारतीय प्रयंशास्त्रियों का प्राधिक सिद्धान्त के क्षेत्र में पाश्चास्य अपंतास्त्रियों के समान, कोई विशेष विद्योषित योगदान नहीं है। केवल कुछ ही को छोड कर, शेष सभी भारतीय प्रयंशास्त्रियों का अध्ययन तथा कार्य केवल प्रयुक्त अर्थशास्त्र (applied economics) के क्षेत्र तक ही सीभित है। जिन कुछ भारतीय प्रयं-द्यास्त्रियों ने भाषिक सिद्धान्त के क्षेत्र ने लेवल किया है उनमें डा० ए० के० दास-पुष्ता, प्रो० जे० के० महता, प्रो० वी० बी० छत्यामुर्सी, स्वर्गीय प्रो० वृजनारायन सवा थी वापस मञ्जादार के नाम विदोगक्ष्य से उल्लेखनीय हैं।

# (२) सार्वजनिक वित्त व करारोप्स (Public Finance and Taxation)

आधिक निद्धान्त की अपेक्षा सार्वजनिक वित्त व करारोपण के शेत्र में भारतीय प्रयंदास्त्रियों का लेखन कार्य गुणास्क तथा परिमाणास्क दोनों ही इधिदकोणों से प्रशासकत है। इस विषय पर काम करने वाले प्रयंदाक्त्रियों में बाठ के टीट शाह, डाट एमट एमट पायस डाट आरट एनट प्रयाधिक और अग्रंदिक सार्व के सार्व उन्हां कर हो हो हो है।

### (২) কুঘি (Agriculture)

सार्वजनिक वित्त व करारोपए। के समान भारतीय अर्थजास्त्रियों ने कृषि-समस्याओं का भी काफी अध्ययन किया है। भारत के समान कृषि प्रधान देश में गह होना स्वामाविक ही हैं। कृषि अर्थव्यवस्था की विभिन्न समस्याओं को जिन भारतीय अर्थजास्त्रियों ने विशेषस्य से अपना अध्ययन विषय बनाया है उनमे पूना के प्रोठ हो। आरठ गांडमिन, सकत निस्विद्यालय के डाठ राधाकमल मुक्जों, बस्ट्यई के संग्ठ एए० एए० एएनदाक्ता, औ एष० डी० मास्त्रिया तथा श्री० केठ मुक्जों के नाम उत्लेखनीय है।

# (४) ग्राधिक विचारधाराम्रो का इतिहास (History of Economic Thought) उच्चतर ग्राधिक सिद्धान्त (Advanced Economic Theory) के

समान बार्थिक विचारधाराओं के इतिहास के विषय के क्षेत्र में भी भारतीय अर्थ-

द्यास्त्रियो का वार्य प्रशंमनीय नहीं है। इस विषय पर प्रो० के० टी० घाड, प्रो० ሻጸጸ स्थापन । प्रतिकृति । प्रतिकृत तथा श्री पी॰ के॰ गोपालकृष्णन ने पुस्तकें लिखी है।

(४) श्रम समस्वाप् (Labour Problems) देश में श्रम समस्याओं के क्षेत्र में काफी लेखन कार्य किया गया है। श्रीबोणिक तथा इपि श्रम की ग्रनेक सगस्याधों का श्रनेक भारतीय अर्थसाहित्रयों ने आधारण वर्षा है। डा॰ पी॰ एम॰ सीकतायन, प्रो० एस॰ पी॰ निया, डा॰ जुलाव पुरुषी, डा० ग्रार० वासकृष्ण, श्री ही० ही० काजी, श्री एस० जे० पुरुल, डाठ एनं दात तथा डाठ धारं सी० सबसेना के नाम श्रम समस्याधी सम्बन्धी अध्ययन करने वाल भारतीय अर्थशास्त्रियों में उल्लेखनीय हैं।

भारतीय प्रयशास्त्रियों ने तथा सरकार ने सहकारिता पर भी काफी जिला (६) सहकारिता (Cooperation) है। मर्वत्री के जी । संस्कार, ए॰ आई॰ कुरेशी, बी० एन० महता, के० प्रार० कुलकरनी नया मी० दी० मेमोरिया के नाम उन्लेखनीय हैं।

(७) ग्राप्तिक इतिहास (Economic Histroy) भारत के ग्राधिक इतिहास के विषय के सम्बन्ध में भारतीय ग्रथंशास्त्रियो का लेखन कार्य प्रशस्त्रजनक है। श्री रोमेशदत्त, डा० राधाकमल मुकर्जी, डा० डी० म्यार० वेटमित, डा० औ० टी० तक्डाबाना, प्रो० बजनारायन, श्री बी० बी० विश्वल, तया प्रो० पी०पी० विश्लई के नाम इस विषय पर लिखने बाल ग्रर्थयाहिनयो मे विजेष रूप मे उल्लेखनीय है।

# (६) बेक्ति तथा मुद्रा बाजार (Banking and Money Market)

काराचा पुत्रा वाजार के झांबिक तथा वित्तीय विषयो पर भारतीय वैकिंगतथा मुद्रा बाजार के झांबिक तथा वित्तीय विषयो पर भारतीय प्रवंगास्त्रियों ने काफी भात्रा में ध्रच्छे प्रकार का लेखन कार्य किया है।जिन भारतीय अर्थशास्त्रियो ने भारतीय बेक्ति तथा भारतीय मुद्रा दाजार के विषयो पर पुस्तकों के रूप में सपने विचार ब्यक्त किये हैं उनमें श्री कें क्सी व लालवानी, डा॰ कुर एन० राज, डा० एम० एन० मेन, डा० बी० झार० शिनीम, डा० एस० के० मुस्तवत, बार के के बमी, डार सीर डीर देशमुल, श्री बीर रामाराव, प्रीर जी हो हो, डा॰ एम॰ के॰ बमु तथा प्रो॰ बी॰ इ० दादाचनश्री के नाम <sub>जल्ले</sub>नीय हैं ।

# (६) उद्योग तथा व्यापार (Industry and Trade)

इस संत्र में भी भारतीय ग्रयंशास्त्रियों के लेखन कार्य की सहया काफी है। डा० एन दास, डा० पी० एस० तो कतायन, डा० एस० के० बमू, डा० पी० सी० ्र आवः गामली तथा प्रो॰ बी॰ सी॰ घोष के नाम उल्लेखनीय है।

# (१०) ग्रायिक नियोजन तथा विकास (Economic Planning and Growth)

गत शताब्दी मे देश में नियोजन की नीति को अपनाने के कारण भारतीय अर्थमास्त्रियों ने देश में नियोजन तथा ग्राधिक विकास की समस्याओं का अध्ययन किया है। आर्थिक नियोजन तथा ग्राधिक विकास के विषयों को अध्ययन करने वाले मारतीय अर्थभास्त्रियों में प्रो० अलक घोष, डा० डी० आर० गाडगिन, डा० वी० के आर० वी० राव, डा० वी० आर० विनोय, डा० आर० वालकुष्ण, भो० भी० आर० ब्रह्मानन्द सी० एन० वकील तथा आर्थ एस० गुलाटी के नाम विशेष कर में तल्लेकनीय हैं।

# (११) चलन, मुद्रा तथा राष्ट्रीय ग्राप (Currency, Money and National Income)

इम क्षेत्र में भी देश में ग्रर्थशास्त्रियों का ग्रध्ययन कार्य काफी है। डा० बीठ एनर गंगोली, प्रीठ बीठ टीठ ठाजुर, डाठ डीठ केठ मलहोत्रा, इस्यादि ने ग्रच्छा कार्य किया है।

#### (१२) परिवहन (Transport)

भारत मे रेल, मडक, हवाई तथा ममुद्र परिवहन समस्याओं का जिन अर्थ-साहित्र्यों ने प्रध्ययन किया है उनमें त्रो० आर० डी० तिवारी, डा० अम्बादसाद, डा० आर० सी० सबसेना, तथा सर्वर्थी टी० बी० रामानुजन, यू० एम० राव, एस० ए० नदेशन, एम० आर० वेकने के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

#### (१३) जनसङ्घा (Population)

भारत मे जनसङ्गाकी समस्याका स्रध्ययन करने दाले भारतीय धर्षशास्त्रियो में डा॰ एस॰ चन्द्ररेखर, डा॰ ज्ञानचन्द, तथा डा॰ पी॰ के ब्टटल के नाम उल्लेख-नीय है।

भारतीय प्रयंशास्त्रियों ने, जैसा कि उपरोक्त प्रध्ययन से मली प्रकार ज्ञात होता है, सनेक भारतीय आर्थिक समस्याक्षों का प्रध्ययन किया है। परन्तु सन्य प्रमुक्त प्राधिक नमस्यामों ने प्रध्ययन की प्रभेशा प्राधिक तिद्यात्त तथा आर्थिक विकारधारा के इतिहास के विषयों पर भारतीय धर्यज्ञातित्रयों का योगदान बहुत कम रहा है तथा न्वर्गीय प्रो० जजनारायन का यह कथन स्वय है है कि "पर्यथास्त्र पर जिलाने वाले भारतीय लेखकों ने धर्यवास्त्र के तिद्यान्त के क्षेत्र में कोई मूल काम नहीं किया है। उन का अविकास समय आर्थिक जीवन के सत्य तथा प्रयुक्त समस्यायों के अध्ययन करने में क्यतीत हुमा है। उनका कार्य प्रधिकारा ऐतिहासिक, व्यास्मासक तथा वान्तविक है।"

भारतीय लेखको द्वारा ब्रर्थसास्त्र के विभिन्न विषयो पर किये गये लेखन कार्यों की एक संक्षित फांकी संलग्न सारही में दी गई है।

Reserve Bank of India :

B. R. Adarkar

R J. Chelliah

B B. Dasgupta

|                     | tries with special reference to india.                                                                          |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| B. V. Borkar        | <ul> <li>Public Finance and Full Employment<br/>with special reference to Underdeve-<br/>loped Areas</li> </ul> |  |  |  |  |
| Government of India | : 1. Indian Taxation Enquiry Committee,<br>1924:25.                                                             |  |  |  |  |
|                     | 2. Taxation Enquiry Commission, 1953                                                                            |  |  |  |  |
|                     | 3. Indian Tax Reforms: Report of a<br>Survey by Nicholas Kaldor.                                                |  |  |  |  |
| D. R. Gadgil        | · Federal Problems in India.                                                                                    |  |  |  |  |
| M H. Gopa           | · Financial Policy of the Indian Union                                                                          |  |  |  |  |
| M M, dopa           | Since Independence.                                                                                             |  |  |  |  |
| Gyan Chand          | : Local Finance in India.                                                                                       |  |  |  |  |
| J. Krishnaswamy     | : Studies in Local Finance and Taxation                                                                         |  |  |  |  |
| 0,221               | 4-3                                                                                                             |  |  |  |  |
|                     | (३)                                                                                                             |  |  |  |  |
| कृषि                |                                                                                                                 |  |  |  |  |
| (Agriculture)       |                                                                                                                 |  |  |  |  |
| S. T. Thirumali     | <ul> <li>Postwar Agricultural Problems and<br/>Policies in India.</li> </ul>                                    |  |  |  |  |
| H. D. Malaviya      | : Land Reforms in India.                                                                                        |  |  |  |  |
| Radhakamal Mukerjee | : 1. Planning the Country Side. 2. Food Supply.                                                                 |  |  |  |  |
| P. A. Gopalkrishnan | : India's Food Problem.                                                                                         |  |  |  |  |
| P. C. Bansil        | : India's Food Resources and Population.                                                                        |  |  |  |  |
| G. D. Patel         | : Indian Land Problem and Legislation.                                                                          |  |  |  |  |
| K. Mukerji          | · Land Reforms.                                                                                                 |  |  |  |  |
| V. M. Dandekar      | : Use of Food Surpluses for Economic<br>Development.                                                            |  |  |  |  |
| M. L. Dantwala      | · India's Food Problem,                                                                                         |  |  |  |  |
| Govt. of India      | : Studies in Agricultural Economics, 2<br>Vols.                                                                 |  |  |  |  |

: Federal Finance in India.

: Our Plans and Our Public Finance. : Fiscal Policy in Underdeveloped Coun-

twice with apparel reference to India

 State Aid to Agriculturists in India.
 All India Rural Credit Survey Committee's Report, 1954.

# ( ٤ ) सहकारिता

## ( Cooperation )

· Cooperative Movement in New India.

Cooperative Movement in U. P.

: Cooperative Movement of India; Annual

Reserve Bank of India Reviews.

Theory and Practice of Cooperation in

K. R. Kulkarni India and Ahroad.

: Cooperation in India and Abroad H G P Srivastava

V. L. Mehta

· Future of the Cooperative Movement in A. S. Oureshi C. B. Memoria and

· Cooperation in India, R. D. Savena K G. Sarkar

N C. Bandyopadhyaya:

Radhakamal Mukerjee

Romesh Dutt

N. C. Sinha

Brij Narain

( 9 )

स्राधिक इतिहास ( Economic History )

India.

Economic Life and Progress in Ancient

: Economic History of India under early

British Rule.

Studies in Indo-British Economy hun-

dred years ago

1. Foundations of Indian Economics Economic Problems of Modern India : 1. Indian Economic Life . Past and

Present

2. Economic Problems : Prewar, War, and Postwar

3. Economic Structure of Free India.

Economics of British India.

Economic Conditions in India. Structural Basis of Indian Economy. Economic Conditions in India.

H. Venkata Subbiah

V. B. Vithal D. T. Lakdawala

Jadunath Sarkar

P. P. Pillai

International Aspects of Indian Econo-

Wadıs and Joshi

mic Development Wealth of India

| • •                      |                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| v                        | Economic Policy and Development.     Industrial Evaluation of India in recent times.     Indian Economy Since Independence |  |  |  |  |  |
| M. H. Gopal :            | , ,                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|                          | ( = )                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| बॅकिंग तथा मुद्रा बाजार  |                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Banking and Money Market |                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| K. N. Raj .              | Monetary Policy of the Reserve Bank                                                                                        |  |  |  |  |  |
| •                        | of Indra                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| K C Lalwani :            | Functions and Working of the Reserve                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                          | Bank of India-                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| B Rama Rau .             | Evolution of Central Banking in India.                                                                                     |  |  |  |  |  |
| S. N. Sen                | Central Banking in Underdeveloped                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                          | Money Market,                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| K. K. Sharma             | Reserve Bank of India and Rural                                                                                            |  |  |  |  |  |
|                          | Credit.                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| N. I Almaula :           | Operations of the Reserve Bank of                                                                                          |  |  |  |  |  |
|                          | India,                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| B R Shenoy :             | Sterling Assets of the Reserve Bank of                                                                                     |  |  |  |  |  |
| -                        | Index.                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| S. K. Basu ·             | A Survey of Contemporary Banking                                                                                           |  |  |  |  |  |
|                          | Trends.                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| B. E. Dadachanji .       | A Reserve Bank for India and the                                                                                           |  |  |  |  |  |
|                          | Money Market.                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| C. D. Deshmukh ;         | Central Banking in India . A Retros-                                                                                       |  |  |  |  |  |
|                          | peet,                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| B. T. Thakar             | Organisation of Indian Banking.                                                                                            |  |  |  |  |  |
| Brij Naram               | Money and Banking.                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| D. S. Savkar             | Joint Stock Banking in India.                                                                                              |  |  |  |  |  |
| L. C. Jam                | Indigeneous Banking in India.                                                                                              |  |  |  |  |  |
| S. K. Muranjan .         | Modern Banking in India                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| B. C. Chose              | A Study of Indian Money Market                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Dass Gupta & R. Chosh :  |                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| M. A. Mulky              | The New Capital Issue Market i<br>India,                                                                                   |  |  |  |  |  |
| S L N. Sinha             | The Capital Market of India.                                                                                               |  |  |  |  |  |
| H. T. Pareek             | The Bombay Money Market.                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| Wadia, P. A, and Joshi,  | Money and Money Market in India                                                                                            |  |  |  |  |  |
|                          |                                                                                                                            |  |  |  |  |  |

#### Reserve Bank of India

- Reports on Currency and Finance. 1.
  - Trends and Progress of Banking in India.
  - Functions and Working of the 3. Reserve Bank of India
  - Land Mortgage Banks (1950).
  - Statistical Tables Relating tα 5 Banks in India.

#### (3)

### वद्योग तथा द्यापार Industry and Trade.

C. N. Vakil

Growth of Trade and Industry in Modern India.

B. C. Ghose B. N. Ganguli · Industrial Organisation. Reconstruction of India's Foreign Trade

P. C. Jain P. S. Lokanathan S. K. Basu

Industrial Problems of India. Industrial Organisation in India. Industrial Finance in India.

Government of India

- 2. Financing Postwar Industry, Programmes of Industrial Development, 1951-56 and 1956-61.
- 2. Large Industrial Development in India, 1958.
- 3. The Karve Committee Report on Village and Small-Scale Industries. 1956.

Rhavatish Dutta M. C.

· The Economics of Industrilisation. Vakil, C N. and Munshi, Industrial Policy of India with special Reference to Customs Tariff.

N. Dass Dr. P. C. Jain

Industrial Enterprise in India. : Industrial Finance in India

( 20)

### प्रार्थिक नियोजन तथा विकास (Economic Planning and Growth)

I. S. Gulati B. R. Shenov : Resource Prospects of the Third Plan.

: Problems of Indian Economic Development.

Vakil, C. N.

- : 1. Planning for an Expanding Economy
- and Brahmanand, P. R.
- : 2. Planning for a Shortage Economy : The Indian Experiment.

Alak Ghosh

- : New Horizons in Planning
- R. Balakrishna : 1. Regional Planning in India 2. Review of Economic G
  - 2. Review of Economic Growth in India

D. R. Gadgil

- 1 Planning and Economic Policy in India.
   2. Indian Planning and the Planning
- V. K. R. V. Rao
- Commission.

  Deficit financing, Capital Formation and Price Behaviour in an Under-
- Govt. of India
- : 1. First, Second and Third Five Year
  Plan Reports
  2. Progress Reports of Plans.
- Shriman Narayan Birendia Kumar
- Trends in Indian Planning.
   Gandhian Economic Planning.
   An Introduction to Planning in India.

### (38)

developed Economy

# चलन, मुद्रा तथा राष्ट्रीय ग्राय

(Currency, Money and National Income)

- B. T. Thakur V. K. R. V. Rao
- Money, Its Nature and Management.
   1. National Income of British India
  - 1931-32. 2 Postwar Rupee.
- B. N. Ganguli D. K. Malhotra
- : Devaluation of the Rupee.
- ( 83 )
- . History and Problems of Indian Currency.

#### परिवहन Cranspor

(Transport)

R. D. Tiwari : Railway Rates in relation to Trade and

- Industry in India.
  : Indian Railways; A Study in Public
- Amba Prasad : Indian Railways; A S Utility Administration.

वर्तमान भारत में साधिक विचार

R. C. Saxena

M. R. Dhekney

L. A Natosan

Govt. of India

Govt. of India P. K. Wattal

U. S. Ran

T. V. Ramannian

Railway Finance in India.

: Functions of State Railways in Indian National Economy.

· Air Transport in India.

: Inland Water Navigation.

and Control of : State Management Railway in India.

: 1. Railways Since Independence.

2 Report on the Survey of Minor Ports in India

3/ Ministry of Railways annual Reports.

( 83 )

# जनसंख्या

#### (Population)

S. Chandrasekhar I. Demographic Disarmament for India.

2. Population Planning and Planned

Parenthood in India. 3. Hungry People and Empty Lands.

India's Teeming Millions Gyan Chand Indian Economic : Annual Conference Number (1953) Association

Census Reports 1951 and 1961.

Population Problem in India.

# विशेष अध्ययन संची

1. Brij Narain · Tendencies of Recent Economia Thought.

#### प्रश्न

I. Assess the value of contributions of Indian Economists in the domains of economic theory and practice.

(राजः

ग्राधिक विचारो का इतिहास

yyY

2. Trace the development of Indian economic thought during the last fifty years.

(भ्रागरा, १९४७)

3. Indian writers on economics have made no original contribution to the theory of economics. They are largely occupied with the facts of economic life and practical problems Their work is largely historical descriptive and realistic', (Brij Narain)

Discuss carefully the above statement.

(भ्रागरा व राजस्थान, १६४८)

(INDEX)

प्रयंशास्त्र का इतिहास, ५ अरस्तु, १०, १४, १६-२१ अपिक्टेटस, २३ श्रवेडीमाञ्जि, ४१ भवेगेलिश्रनि, ४१ प्रवे कान्डिलेक, ४०० मार्थिक इतिहास, ४ ग्राधिक विचारो का इतिहास, ४-६ म्रास्ट्रियन सम्प्रदाय, ३९९-४१५ श्राधिक नियम, १६ इतिहासवादी सम्प्रदाय, ३१, ३०२-३२३ इरस्मस, ३३ इंगराम, जान कैल्स, ३१६ एवेरेट, ए. एच, २८३ एंगित्स. फ्रोडरिक, ३७५ ऐसले, विलयम जैम्स, ३१७ श्रोविन, रोवर्ट, ३३८-३४४ कर्निगहम, विलियम, ३१६-३१७

वृषियुग, १४

v

कृषि ग्रयंशास्त्र, २२ कोलूमेला, २२ काल्बर्टवाद, ३१ केमलिज्म, ३१ कापरनीवस. ३३ केपलर, ३३ ववेसने. फोनवदस. ४७-४६, ६६ तथा ग्राधिक सारिगो, ६८-७४ कीन्स. जान मेनार्ड. १६१.१८६. तथा लेखनकार्य, ४६०-४६५ तथा जनरल थ्योरी, ४६५-४८६ तथा उपभोग प्रवृति, ४६६-४७१ तथा समर्थ माग का सिद्धान्त. तथा पूजी की सीमान्त उत्पादकता, तथा ब्याज की दर. ४७२-४७५ तथा मत्यो का सिद्धान्त, ४७७-४५१ तथा व्यापार चक्रका सिद्धान्त कैरे, हैन्री चार्ल्स, २८४-२८४, २६८ कैरे, मैथिव, २९८ कैंबट, इटीने, ३५०

कोर्नो, बोगस्टिन, ४१६-४१:

880-8E

338-038

४७१-४७२

804-800

कंसल, गस्टेब, ४२६-४२७ जेम्म. रिचार्ड, ३१४-३१५ कोल, की जी, एच, ३८६ जेवन्स, विस्थिम स्टैनले, ४२०-४२४ केव्यिज सम्प्रदाय, ४५१-४५६ × दुक, थामस, १८५ कामन्स, जान श्रीक्षर्स ४६६-५०० कौटित्य, विष्तुगप्त, ५०५-५११ टारंस, रावर्ट, १६५ टोवनबी, श्रानॉल्ड, ३१६ गिरातय सम्प्रदाय, ४१६-४२८ क्षेत्रनेस्ट, ४०, ४२ गोरन, ६० गैलेलियो, ३३ डारविन, चारसं, १५३ गौसन, हरमन हेन्टिक, ४१६-४२० टी कुइन्में, बामम, २१६ डोव, मोरिस, ४११ गोखने, गोपालकृष्ण, ४२०-४२२ गाँघी जी, ५२६-५४० ਜ तगों, रावर्ट जेक्बम, ६०, ६६ तथा मधीन, ४३०-४३१ तथा लघु उद्योग, ५३१-५३२ 27 विवृत्तिज्ञीस, १४ तथा सादगी, ४३२ तया श्रम की प्रतिष्ठा, ५३२-५३३ योमस अक्विनाम, २५, २० धोमसमीर, ३३ तया गावो वा पनजेंग्म, योमम मन ३७, ४२, ४३ ドネニ-ガチス थोमस कन्वेपर, ४२-४४ तथा धर्मतास्त्र व नीतिहास्त्र. योग्पत्तन, विश्यिम, १८४ X 2 X - X 2 X गांधीबाद तथा माम्यवाद, ५३५-५३= दल, रोमेग चन्द्र, ४१६-४२० चरागाह युग, १४ नकील, आरस्मि, २८ चचंप्रधानतावाद, २४ निकलास, बारवन, ४० नव-मात्यसवाद, १५४-१६३ जीनांपन, १५ नव-वाश्विववाद, ४६-४८ जस्टोन्यन, २२ निगमनरीति, ६५ जोसिया दकर, ४० न्यडील, २८१ जोसिया चाईल्ड, ४२, ६० जान तांक, ४१, ४४ मीज. वार्लगस्टव ग्रडोल्फ, ३०६-३०६ जैन्स स्टीवार्ट, ४४ नैप, जार्ज के डिस्क, ३११ जान रोविन्सन, श्रीमनि, ४७, १६०, नीरोजी, दादाभाई, ५१५-५१७ १८६, २०३, ४५५

जान ब्राइट, १२६

प्रकृतिवादी, १०, ५३-८७

चिंगिकवाद के लक्षरा, ३६-३८ वस्त विनिमय अर्थव्यवस्या, २१, २६ चारो. २२ वास्कोडिगामा, ३३ वान हारनिक, ३७ विलियम पेटी, ४१, ४४-४% चान जस्ती, ४६ वाल्टेग्रर, ८१ बाकर, एफ, ए. १४३, १६६, ३१४ विलियम गाडनिन, १४% बेस्ट, एडवर्ड सर, १८४ वानथनन, जान हैन्रिक, २१४-२१५ वान हरमन, फोडरिक, २१४-२१५ वागनर, एडोल्फ, ३१२-३१३ चैवर, मेक्स, ३१४ वालरस. ल्यिन. ४२४-४२६ वेबलन थोस्टीन, ४६२, ४६३-४६६ वीजर, फोडरिक वान, ४०५-४०६ विस्वेश्वरद्वया, मौक्षगृत्दम डा०,

**445-44** 

श सुम्पीटर, जे० ए०, ७४, ३०४, ३३१ शेफ्टसबरी, लार्ड, ६७ श्रमोलर, गस्टेबवान, ३०९-३१०

श्वमानत्, सस्टबवान, वर्ट-३१० स सनीका, २२ तिस्तो, २२ नंस्यापक सम्प्रदाय, ३१, ६१ नंस्यापिक प्रयंशास्त्र, ६१-६६ सस्यापिक घर्षशास्त्र, ४६०-५०२ सुधारवाद, ३४ से का बाजार नियम, ६२ मामस्तवाद, २४, २७-२६ सॅट ग्रन्टोनियो, २६ स्मिय, एडम, ५, १०, ६१, ६७,
, १०, ६१, ६७,
तथा थम विभाजन, १११-११४
तथा सहजनाद व आशावाद,
११४-११म
तथा गुप्त गक्ति, ११६-१२०
तथा प्राधिक स्वतन्त्रना व राज्य
हस्तक्षेप, १२०-१२२
तथा महत्य का सिद्धान्त, १२४-१२६

तथा धन्तर्राष्ट्रीय ध्यावार. १२२-१२४ तथा मूल्य का सिद्धान्त, १२४-१२६ तथा वितरस्स का सिद्धान्त, १२६-१२७ तथा करारोपस्स, १२७-१२= से, जे. बी., १२८, २०८-११२

तथा अपंताख्य वा लक्ष्य, २६०-२६६ तथा आधिक संकट, २६४ तथा महीक, २६६ तथा महीका, २६६-१७२ तथा समाजवाद, २७२ सँट-साइमन, २६६-१७२ सँट-साइमनवादी, २७२-२७व स्थायीक, साधंद, ३१३ सीमबद, वर्चर, ११३-३१४ सराखा, पीस, ४५१ समाजवादी, साहुबर्य, ३१६-३५० समाजवादी, उपान्दर, ३१८-३१० समाजवादी, साहुबर्य, ११८-३१०

समाजवाद का प्रभाव, ३३६

( v1 ) हिरोडोट्स, १४ समाजवाद साहबर्य, ३३१-३३२ हिपोक्र टिस, १४ " रिकार्डीवादी, ३३२-३३३ हेनरी फील्डिंग, ४० ,, राज्य, ३३३, ३६१-३७० हेनरीहिंग्स, ७४ ,, विज्ञानवादी, ३३३-३३४ हनसन, फ्रान्सिस, ६७ ह्यू म, डविड, ६८-६६ ,, सघ, ३३४-३३५ हैमिल्टन, ग्रलैक्जैंडर, २८२-२८३ " फ़िबियन, ३३५-३३६ हिल्डेब्रान्ड, ब्रनी, ३०५-३०६ " ईसाई, ३३६ हेने, एल० एच०, ४, ८२, १६५